### HISTORY OF RAJPUTANA

( FASCICULUS I. )

RAI BAHADITR Pandit Gaurishankar Hirachand Ojha

# राजणूताने का इतिहास

( पहला खंड )

**प्रथक्ता** 

शयबहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा

मृत्र क

बैदिक यन्त्रालय, अजभेर.

वृत्ति, १००० } वि० सं० १६८२ {

```
श्राः कै. कै. ... - श्रांफ्रेक्ट का ''केटैलॉगस् केटैलॉगरम्.''
             ं डियन ऐंटिकेरी
ę, d.
ष. इं. ... पियाकिया हांडिका.
क; आ. स. इं. } किनगहाम की 'ऋकियालॉजिकल खर्वे' की रिपोर्ट.
गी. ही. श्रो; भा० प्रा० लि० गौरीशंकर ही तचंद श्रोभा रचित भारतीय प्राचीन
                                 लिपिमाला (द्वितीय संस्करण).
गाँ। ही। श्रो: सो। पा. इ. नगैरीशंकर हीएवंद श्रोका रचित 'सोलंकियां का
                                  प्राचीन इतिहास' (प्रथम भाग ).
ज प. सी. बंगा. (वंगा. प. सी. ज.)
ज वंब. ए. सो. ) जर्नल आँ क दी बॉम्बे ब्रैंच ऑफ़ दी रॉयल एशियाटिक
                                            सोसाइटी
ज. रॉ. ए. स्रो. जर्नेत ग्रॉफ़ दी रॉयल एशियाटिक संभाउटी.
जॉ. पे: कॉ. ग्र. डा. - जॉन पेलन का 'कॉइन्स ग्रॉफ दी ग्रप्त डाइनेस्टीज.'
टॉइ: राज.
               े टॉड कृत 'राजस्थान' ( भ्रॉक्सफर्ड-संस्करण ).
टॉ; रा.
ना. प्रः पत्रिकाः
                 ना. प्र. प.
प्रली: गु. इं. - प्रलीट-संपादित 'गुप्त इन्स्क्रिप्शन्स.'
                वंगई गेजेटियर
चंच. गै.
बीस; यु. रे. वे. व. े सेम्युश्रल बीत का 'युद्धिस्ट रेकई ज़ ऑफ़ दी वेस्टर्न वर्ल्ड.
स्मि: श्र. हि. इं. - विन्सेंट स्मिय रचित 'श्रहीं हिस्टरी श्रॉफ़ इंडिया'
स्मि; कै. कॉ. इं. म्यू, समय का "कैटेलॉग ऑफ़ दी कॉइन्स इन दी इंडियन
                                            म्युजियम्.
हिं. टॉ. रा.
                    हिन्दी टॉड राजस्थान ( खड़विलास प्रेस, बांकीपुर
                                       का संस्करण).
```

## राजप्ताने का इतिहास

### पहली जिल्द

#### पहला अध्याय

#### स्गोलसंबंधी वर्गन

"There is not a petty State in Rajasthan that has not had its Thermopylae, and scarcely a city that has not produced its Leonidas."—James Tod.

राजपूताना नाम श्रंश्रेज़ों का रक्खा हुआ है। जिस समय उनका संबंध इस देश के साथ हुआ उस समय बहुआ वह सारा देश, धरतपुर राज्य को छोड़कर, राजपूत राजाओं के अधीन होने से उन्होंने गांडवाना, नाम तिर्लिगाना आदि के ढंग पर इसका नाम भी राजपूताना अर्थात् राजपूतों का देश रक्खा। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास-रोक्क कर्नल जेम्स टॉड ने इस देश का नाम राजस्थान या रायथान दिया है, जो राजाओं या उनके राज्यों के स्थान का स्वक है, परंतु अंश्रेज़ों के पहले यह सारा देश उस नाम से कभी प्रसिद्ध रहा हो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, आतएव वह नाम भी

<sup>(</sup>१) "राजस्थान में कोई छोटासा राज्य भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें थर्मोपिली जैसी रखभूमि न हो श्रोर शायद ही कोई ऐसा नगर मिले, जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो "।

<sup>—</sup>जेम्स टांड

<sup>(</sup>धर्मोपिली ग्रीर लियोनिडास के लिये देखो खज्जविलाल प्रेस (बांकीपुर) का छूपा दुग्रा हिंदी 'टांड-राजस्थान', प्रथम खंड, पूर्व २७, टिप्पख १४, १४)

किएत ही है, क्योंकि राजस्थान या उसके प्राह्त (लीकिक) एप रायथान का प्रयोग प्रत्येक राज्य के लिये हो सकता है। सारे राजपूताने के लिये पहले किसी एक नाम का प्रयोग होना पाया नहीं जाता। उसके कितने एक श्रंशों के तो प्राचीन काल में समय समय पर भिन्न भिन्न नाम थे शौर कुछ विभाग अन्य वाहरी प्रदेशों के श्रंतर्गत थे ।

(१) पहले सारा बीकानेर राज्य तथा जोधपुर राज्य का उत्तरी विभाग, जिसमें नागोर श्रादि परगने हैं, जांगल देश कहकाता था । उठकी राजधानी ऋतिकामहर (नागोर) थी। वहीं देश चौहानों के राज्य-समाग सपाद्वच नाम से मसित हुआ चौर उसकी सीमा दर दर तक फेबी। सपाउत्तव की पहली राजधानी सांभर ( सार्कमरी ) और उसरी अजर्जेर रही । श्रातकर राज्य का उत्तरी विभाग हारु देश के, दिख्ली और पश्चिमी मस्त्र देश के. और पूर्वी विभाग श्रूरक्षेण हैश के अन्तर्गत था। भरतपुर और बीलपुर राज्य तथा करीली राज्य का अधिकांश शूरुसेन देश के अंतर्गत थे। शूरुसेन देश की राजवाकी मथुरा थी और मथुरा के आस पाल के प्रदेशों पर राज्य करनेयाही चग्रप राजाओं हो समय शुरक्षेत देश को राजन्य देश भी कहते थे। जयपुर राज्य का उत्तरी विभाग मत्स्य देश के जंतर्गत और रुक्सि विभाग चौहानों के राज्य-समय लवादलच्च में गिना जाता था। अस्य देश की राजधारी वैहाट नगर ( जयपुर राज्य में ) थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवि देश था, जिसकी राजधानी मध्यमिका नगरी थी । उसके खंडहर इस समय दगरी नाम से प्रसिद्ध हैं और विसोद से ७ मील उत्तर में हैं। वहां पर भेव जाति का अधिकार होने से उक्त देश का नाम मेदपाट या मेवाड हमा, जिलको प्राप्ताट देश भी कहते थे। मेवाड का पूर्वी हिस्सा चौहानों के राजत्वकाल में सपादलच देश के अंतर्गत था। इंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों का प्राचीन नाम वागड़ ( वार्गट ) था धीर अब भी ये उसी नाम से प्रतिद्ध हैं । जोधपुर राज्य के तारे रंतीले अनेश का सामान्यतः मर देश में समावेश होता था, परन्तु इस समय सास नर ( मारवाड़ ) में उक्त राज्य के शिव, सालाखी और पचलहा के परगने ही साने जाते हैं । जसलमेर राज्य से मिले हुए जोधपुर राज्य के दक्षियी अथपा पश्चिमी ( ? ) विजान का नाम बल देश था और मालाखी या उसके पास का एक प्रदेश कड़ीज के प्रतिकारी ( पितृक्ती ) के समय में प्रवर्षी कहलाता था। गुर्जरों ( गूनरों ) के अधीन का, जोधनुर राज्य की उत्तरी सीमा से लगा कर दिक्कि सीमा तक का, सारा मारवाड़ गुर्करत्रा या गुर्कर ( गुजरात ) के नाम से प्रसिद्ध था। सिरोही राज्य और उससे भिन्ने हुए जोधपुर राज्य के एक विभाग की गणना यहीद ( यापू ) देश में होती थी । जैसलसेर राज्य का नाम साड था और अब भी बता के लोग उसे साड ही कहते हैं। प्रतापगढ़, कोटा ( जिसका छुछ उत्तरी श्रंश सपादलच के श्रंतरीत था ), काला-वाड़ राज्य और देंक के छवड़ा, पिरावा तथा सिरोंज के जिले मालव देश के छतर्गत थे।

इस विषय के सप्रमास विस्तृत वर्सन के लिये देखों 'राजपुताने के भिन्न भिन्न विभागों के प्राचीन नाम' शीर्षक मेरा खेख ( ना० प्र० पत्रिका, भाग २, एष्ट ३२७-३४७ ) राजपूताना २३° ३' से ३०° १२' उत्तर छन्नांस झौर ६६° ३०' से ७८° १७' स्थान और चेत्रफल पूर्व देशान्तर के दीच फैला हुआ है। इसका सेत्रफल अनुमान १३०४६२ वर्ज भीत है।

राजपूताने के पश्चित्र में लिंघ, उत्तर-पश्चित्र में पंजाय का बहाबलपुर राज्य, उत्तर तथा उत्तर-पूर्व में पंजाय, पूर्व में धागरा तथा श्रवध का संयुक्त महेश सीमा श्रीर ग्वालियर राज्य, श्रीर दिल्ला में मध्य भारत के यह राज्य, बंबई इहाते के पालगपुर, ईडर श्रावि राज्य तथा कच्छ के रख का उत्तर-पूर्वी हिस्सा है।

इस समय राजपूताने में १८ मुख्य राज्य हैं, जिनमें से उदयपुर, डूंगरपुर, वांसवाड़ा और मतायगढ़ जुिक्स किंतियाँ (रिटिटिट्रिं) के; जोखपुर, वीकानेर और वर्तमान राज्य और किंसनगढ़ राजेड़ों के; जयपुर और सक्तवर कड़कारों के; वृंदी, उनने स्थान कोटा और सिरोही चौहानों के; तैरातजेर और करीली यादवों के, आलावाड़ आलों का; अरतपुर और घौसपुर जारों के, और टोंक मुसलमानों का है। इनने अतिरिक्त राजनेर-धेरवाड़े का सरकारी रक्ताका तथा साहपुरा (फूलिया) और लावा के जिलाने हैं। इनमें से जैकालनेर, जोधपुर और वीकानेर पश्चिम तथा उत्तर में; शैकावाटी (जयपुर शास्त्र का छंश) और जलवर उत्तर-पूर्व में; जयपुर, भरतपुर, धौसपुर, करीली, हूंबी, कीटा कीर सालावाड़ पूर्व और विकास पृत्र में; प्रतापाद, यांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर इतिय में; सिरोधी विकास पश्चिम में; और मध्य में अजमेर-नेरवाड़े का सरकारी इक्तका, विकास के दिस्से हैं। प्राह्मपुरा (फूलिया) और लावा के ठिकाने तथा टोंक राज्य के हिस्से हैं। प्रार्थी पर्वत राजपूताने के ईशान कोए से एक होतर नैक्टरेय कोए

- (१) राजपूताने में एक टोंक राज्य ही ऐसा है कि जिलके भिन्न जिल्ल विभाग एक दूसरे से मिले हुए नहीं हैं। उक्त राज्य के ६ हिस्सी में से टोंक, खलीगढ़ और नीवाहेड़ा ये तीन परगने राजपूताने में, और छुवड़ा, पिरावा तथा लिरोंल मध्यभारत में हैं।
- (२) राजपूताने में यह पहाड़ आड़ायळा या वळा नाम से प्रसिद्ध है। यहां की भाषा में वळा शब्द पहाड़ का सूचक है। अंग्रेज़ी वर्धभाका की अपूर्धता के कारण उसमें लिखा हुआ नाम शुद्ध और एक ही तरह से पका नहीं जाता, इसी दोप से आड़ायळा का अर्थली नाम अंग्रेज़ों के समय में प्रचलित हो गया है, परंतु राजदाने के लोग अब तम इसको आड़ा-वळा ही कहते हैं। (टॉड राजस्थान का हिंदी असुशाद, प्रथम खंड, १० ४६-४७, टिप्पण १०)

तक चला गया है। वहां से दिल्ल की श्रोर श्रामे पढ़ता हुशा गुजरात के महीकांटा श्रादिमें होकर सतपुढ़ा ले जो निला है। उत्तर में इस की श्रोणियां बहुत बौड़ी नहीं हैं, परंतु श्रजमेर से दिल्ल में जाकर वे बहुत बौड़ी होती गई हैं। सिरोही, उदयपुर राज्य के दिल्ली श्रोर पश्चिमी हिस्से, ड्रंगरपुर, वांसवाड़ा श्रोर प्रतापगढ़ राज्य का पश्चिमी हिस्सा इन श्रेणियों से बहुत कुछ ढका हुशा है। एक दूसरी श्रेणी उदयपुर राज्य के पूर्वी परगने मांडलगढ़ से प्रारंभ होकर हूंदी, कोटा व जयपुर राज्य के दिल्ला तथा मालावाड़ में होकर पूर्व श्रोर दिल्ला में मध्यक्षारत में फैलती हुई सलपुड़ा से जा मिली है। श्रज्ञर पज्य के पश्चिमी हिस्से तथा उससे श्रिले हुए जयपुर राज्य में कुछ दूर तक एक श्रीर श्रेणी चली गई है। जोधपुर राज्य के दिल्ली विमाग में एक दूसरी से विलग पहाड़ियां, तथा दिल्ला सिरोही राज्य में श्रायू का पर्वत है, जिसकी गुरु-शिखर नामक सब से ऊंची बोटी की ऊंचाई समुद्र की सतह से ४६४० फुट है। हिमालय श्रीर नीलिगिर के बीच में इतनी ऊंचाईवाला कोई दूसरा पहाड़ नहीं है।

अर्वली पर्वत-श्रेणी राजपुताने को दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त करती है, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कहना चाहिये। पश्चिमी विभाग में वीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश का पश्चिमी अंश है। यह प्रायः रेगिस्तान है, जिसमें राजपूताने की है भूमि का समावेश होता है। पूर्वी विभाग में अन्य राज्य हैं जहां की भूमि उपजाऊ है।

चंबल—राजपूताने की खद से बड़ी नदी है। यह मध्य भारत के दंदौर राज्य ( मऊ की छावनी से ६ मील दक्षिण-पश्चिम ) से निकलती है और न्यालियर, दंदौर तथा सीतामऊ राज्यों में बहकर राजपूताने में प्रवेश करती

हुई में सरे इनड़ ( मेचाड़ में ), कोटा, केशवराय-पाटण और घोलपुर के निकट वहती हुई संयुक्त प्रदेश में इटावा से २४ मील दक्षिण-पश्चिम जमना से जा मिलती है। इस नदी की पूरी संबाई ६४० मील है।

वनास—यह उदयपुर राज्य के प्रसिद्ध छुंभलगढ़ के ज़िले से ३ भील दूर की पर्वत-श्रेणी से निकल कर उदयपुर, जयपुर, चूंदी, टॉक और करीली राज्यों में वहनी हुई रामेश्वर तीर्थ के पास चंवल में जा गिरती है। इसकी लंवाई अनुमान ३०० मील है। कालीकिंध—यह मध्य भारत से निकलती और ग्वालियर, देवास, नर-सिंहगढ़ तथा इंदौर राज्यों में वहती हुई राजपूताने में प्रवेश करती है। फिर भालावाड़ तथा कोटा राज्यों में वहती पीपरा गांव के पास चंबल में मिल जाती है। राजपूताने में इसका वहाच ४४ मील है।

पारवती—यह भी मध्य भारत से निकल कर टोंक तथा कोटा राज्यों में वहती हुई पालीघाट (कोटा राज्य में) के पास चंवल में गिरती है। इसकी कुल लंबाई २२० मील है।

लूंगी—यह अजमेर के पास से निकलती है जहां इसको सागरमती कहते हैं। फिर जोधपुर राज्य में बहती हुई कच्छ के रण में विलीन होजाती है। इसकी लंबाई २०० मील है।

मही—यह मध्य भारत से निकल कर राजपूताने में हुंगरपुर श्रौर वांसवाड़ा राज्यों की सीमा बनाती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंभात की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी पूरी लंबाई २०० से २४० मील है।

राजपूताने में प्राकृतिक वड़ी भील सांभर की है। पूरी भर जाने पर उसकी लंबाई २० मील ख्रौर चौड़ाई २ से ७ मील तक हो जाती है उस समय उसका

क्षेत्रफल ६० वर्ग मील होता है। यह खारे पानी की कील जोधपुर तथा जयपुर राज्यों की सीमा पर है। अनुमान ४०००००० मन नमक प्रतिवर्ष उसमें पैदा होता है। इस समय इस कील को सरकार अंश्रेज़ी ने अपने अधिकार में करिलया है और जोधपुर तथा जयपुर राज्यों को उसके वदले नियत रकृम सालाना दी जाती है।

कृत्रिम अर्थात् वंद वांधकर वनाई हुई भीलों में सब से वड़ी भील जय-समुद्र (ढेवर) उदयपुर राज्य में है। उसके भर जाने पर उसकी अधिक से अधिक लंवाई ६ मील से ऊपर और सबसे ज्यादा चौड़ाई ६ मील से कुछ अ-धिक हो जाती है। उसके अतिरिक्ष उक्ष राज्य में राजसमुद्र, उदयसागर और पिछोला नामक भीलें भी वड़े विस्तारवाली हैं। ये सब भीलें पहले समय की बनी हुई हैं। अभी जयपुर, अलवर, जोधपुर आदि राज्यों में कई नई भीलें भी वनीं और बनती जाती हैं।

राजपूताने का जलवायु सामान्य रूप से आरोग्यप्रद माना जाता है। रोगिस्तानी प्रदेश अर्थात् जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर और शेखावाटी श्रारोग्य के विवार से विशेष उत्तन हैं। पहाड़ी प्रदेशों का जल आरी होने के जल वायु कारण वहां के निवासियों का स्वास्थ्य रेगिस्तानवालों के जैसा श्रव्हा नहीं रहता। राजपूताने के श्रम्य विभागों की श्रपेका रेतीले प्रदेशों में शीत काल में श्रविक सर्वी श्रीर उप्ण काल में श्रविक गर्मी रहती श्रीर स्वा श्राविक गर्मी रहती श्रीर स्व तथा श्रावियां भी बहुत चलती हैं। मेवाड़ शादि के पहाड़ी प्रदेशों में अंचाई के कारण गर्मी कम रहती है श्रीर सू भी उतनी नहीं चलती। श्रात् पहाड़ पर उसकी श्रविक ऊंचाई के कारण न तो उप्ण काल में पसीना श्राता श्रीर न गरम हवा चलती है, इसीसे वह राजपूताने का शिमला कहलाता है।

राजपूताने के पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग में पूर्वी विभाग की अपेत्ता वर्षा कम होती है। जैजलनेर में वर्षा की औरत ६ ले ७ इंज, बीकानेर में १२, जो-धपुर में १२, सिरोडी, अजनेर, किजनगढ़ और बूंदी में २०-२१ के बीच, अलवर में २२, जयपुर में २३, उदयपुर में २४, टोंक, भरतपुर और धौलपुर में २६, ढूंगरपुर में २७, करीली में २६, कोटे में २१, प्रतापगढ़ में २४, भालावाड़ में २० और वांसवाड़ा में २० इंच के क्रीव है। आवृ पर अधिक ऊंचाई के कारण वर्षा की औरत ४७ और ४० इंच के दीच है।

रेनिस्तानवाले प्रदेश में रेता झिविक होने से विशेष कर एक ही फसल खरीफ ( सियालू ) की होती है और रवी ( उनालू ) की वहुत कम । कोटा, पूंदी, भालावाड़, वांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के पूर्वी विभाग झादि में माळ की ज़मीन श्रीक होने से विना पिलाये ही रवी की फसल हो जाती है, परंतु कुए या तालाव से पीनेवाली ज़मीन की श्रपेता उसमें उपज कम होती है। वाकी के हिस्सों में, जहां न तो विशेष रेतीली और न माळ की भूमि है, कुश्रों झादि से पानी पिलाने पर दोनों फसलें अब्बी होती हैं। पहाड़ों के ढाल में भी ख़रीफ में खेती होती है, जिसकी यहां वालरा (पाछत वज़र) कहते हैं। पहाड़ों के वीच की भूमि में, जहां पानी भर जाता है, चावल की खेती भी होती है। राजपूताने की मुख्य पैदायशी चीज़ें गेहं, जी, मकी, जवार, वाजरा, मीट, मूंग, उड़द, चना, चावल,

<sup>(</sup> १ ) ता० १० जून सन् १८६० ई० को जोधपुर में १२१ डिगरी गर्मी हो गई थी। जैसलमेर में जनवरी महीने में रात के बक्ष कभी कभी इतनी सदी पढ़ती है कि पानी जम जाता है।

तिल, सरसों, अलसी, खुआ, जीरा, कई, तंत्राक् और अफीम हैं। अफीम की खेती पहले वहुत होती थीं, परंतु अब तो सरकार अंभेज़ी ने रियासतों में इसका बोना बहुधा वन्द करा दिया है। उक्त पैदासारी की चीज़ों में से कई, अफीम, तिल, सरसों, अलसी और खुआ याहर जाते हैं, और शकर, गुड़, कपड़ा, तंत्राकृ, सोना, चांदी, लोहा, तांवा, पीतल आदि बहुत सी ज़करी चीज़ें वाहर से आती हैं।

राजपूताने में लोहा, तांचा, जस्ता, बांदी, सीखा, स्फाटिक, तामज़ा, मोडल, और कोयले की खाने हैं। लोहे की खाने उद्यपुर, अरावर और जयपुर राज्यों में, बांदी घीर जस्ते की खान उद्यपुर राज्य के जावर स्कान में, लिसे की खान प्रजनेर के पास एवंदी की जायपुर राज्य में सेतड़ी के पास सिवाले में है। ये सब काने पहले जारी थीं, परंतु वाहर से आनेवाली इन धातुओं के सस्तेपन के कारण धाव वे सव वंद हैं, केवल उदयपुर राज्य के वीगोद गांव में छुछ लोहा धाव तक विकाला जाता है, जिसका कारण यही है कि लोग उस लोहे को विदेशी लोहे से अच्छा समकते हैं। वीकानेर में कोयले की खान ( पलाना में ) वि० सं० १६४५ ( ई० सा० १८६८ ) से जलने तगी हैं। ओडल और तामड़े की खाने ज़िला अजमेर तथा किशनगढ़ राज्य काहि में जारी हैं, क्योंकि वे दोनों वस्तु विकी के वास्ते वाहर जाती हैं। संगमरमर कई जगह विकतता है, परंतु सब से उत्तम मकराणे का है। इमारती काम का पत्थर, पहियां आदि अनेक जगह निकतती हैं। नमक की पैदायण का प्रज्य स्थान लांभर है, उसके अतिरिक्त जोधपुर राज्य के डीडवाना, पचभद्रा आदि स्थानों में, वीकानेर राज्य के छापर और लूंणकरनसर में, तथा जैसलमेर राज्य के काणोद में भी नमक वनता है। गमक के सब स्थान अय सरकार अंग्रेज़ी के

मेवाड़ में चित्तोड़गढ़, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़; मारवाड़ में जोधपुर और नागार; जयपुर में रज्यंभार, वीकानर में भटनेर और अजमेर में तारागढ़ के प्रसिद्ध किले हैं। इनके लिया छोटे बड़े गढ़ बहुत से हैं।

हस्तगत हैं।

राजपूताने में रेल की सड़के छोटे खोर वड़ दोना नाप की हैं, परंतु खाधक प्रमाण में छोटे नाप की ही हैं, जिनमें छुड़्य 'धंबई वड़ोदा एंड सेंद्रल इंडिया रेलवे' हैं, जो खहमदाबाद से खावूरोड, खजमेर, फुलेरा, बांदीकुई होती हुई दिल्ली तक चली गई हैं। अजमेर से एक शाखा चित्तोड़, रतलाम होती हुई खंडवे तक, दूसरी शाखा वांदीकुई से भरतपुर होती हुई आगरे तक, तीसरी फुलेरे से रेवाड़ी तक जाती है। देशी राज्यों की छोटे नाप की रेल्वे में 'जोधपुर-बीकानेर रेल्वे' मुख्य है। उसकी सब से वड़ी सड़क मारवाड़ जंक्शन से लूंगी जंक्शन और वहां से बाड़मेर होती हुई सिंध के हैदराबाद में जा कर बड़े नाप की रेल्वे से मिल जाती है। उसीकी दूसरी शाखा लूंगी जंक्शन से निकल कर जोधपुर, मेड़ता, नागोर, वीकानेर, महाजन, स्रतगढ़, भटनेर होती हुई पंजाव के भटिंडा में बड़ी सड़क से मिलती है। तीसरी शाखा जोधपुर से फलोदी (पोकरण तरफ की) तक गई है। चौथी शाखा फुलेरे से मेड़ते तक है, पांचवीं फुलेरे से मेड़ते जानेवाली सड़क के डीगाना स्टेशन से निकल कर उत्तर में हिसार से जा मिली है। बीकानेर राज्य में गीगासर स्टेशन से पलाना की खान तक एक छोटी सड़क कोयला लाने के लिये बनी है। दूसरी वीकानेर से रतनगढ़ तक और तीसरी रतनगढ़ से सर्दारशहर तक गई है। जयपुर राज्य की सवाई माधोपुर से जयपुर, रींगस, पलसाना होती हुई भूंभण, तक गई है। उदयपुर राज्य की एक और भी छोटे नाप की रेल वनी है।

बड़े नाप की रेलों में 'वंवई बड़ोदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे' की सड़क वंवई से बड़ोदा, गोधरा, रतलाम, नागदा होती हुई पचपहाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, वयाना, भरतपुर और मथुरा से गुज़र कर दिल्ली तक चली गई है। इसकी एक शाखा वयाने से आगरे जाती है। जी. आई. पी. रेल्वे की एक शाखा बारां से कोटे तक और दूसरी ग्वालियर से घौलपुर होती हुई आगरे गई है।

राजपूताने में अब तक पांच वार मनुष्यगणना हुई, जिससे पाया जाता
है कि यहां की जनसंख्या ईसवी सन् १८८२ में १०४६२८२७; ई०
जनसंख्या
स० १८६१ में १२७१४१०७; ई० स० १६०१ में १०३३०२७८; ई० स०
१६११ में ११०३१८२७ श्रोर ई० स० १६२१ में १०३३६६४४ थी।

महाभारत के युद्ध से पूर्व और वहुत पीछे तक भी भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान राजपूताने में भी वैदिक-धर्म का प्रचार था। वैदिक-धर्म में यज्ञ ही मुख्य था, और राजा लोग वहुधा अध्वमेध आदि कई यज्ञ किया करते थे। यज्ञों में जीवहिंसा होती थी और मांस-भन्नण का प्रचार भी बढ़ा हुआ था। जीवदया के सिद्धान्तों का प्रचार करनेवाले भी समय समय पर हुए, किंतु उनका लोगों पर विशेष प्रभाव न पड़ा । विक्रम संवत् के पूर्व की पांचवी शताब्दी में मगध के राजा अजातशत्र के समय गौतम बद्ध ने बौद्ध धर्म के. और उसी समय महावीर स्वामी ने जैन धर्म के प्रचार को बढ़ाने का बीहा उठाया। इन दोनों अमीं के सिद्धान्तों में जीवदया मुख्य थी, और वैदिक वर्णी-श्रम को तोड़, साधर्म्य श्रर्थात उन धर्मों के समस्त श्रत्यायी एक श्रेणी के गिने जावें. ऐसी व्यवस्था की गई. जिसमें ऊंच-नीच का भाव न रहा। गौतम ने जीवमात्र की भलाई के विचार से अपने सिद्धांतों का प्रचार बड़े उत्साह के साथ किया। उनकी जीवित दशा में ही अनेक ब्राह्मण, जित्रय तथा अन्य वर्ण के लोगों ने उक्क धर्म की स्वीकार किया और दिन दिन उसकी उन्नति होती गई। मौर्यवंशी राजा अशोक ने कालिंग-युद्ध में लाखों मुख्यों का संहार किया, जिसके पीछे उसकी बौद्ध धर्म की श्रोर रुचि वढी। उसने उस धर्म को स्वीकार कर उसे बड़ी उन्नति दी, अपने विस्तृत राज्य में यहाँ का होना बंद कर दिया और हिंसा को भी बहुत कुछु रोका। राजपूताने में भी उसीके समय से बौद्ध धर्म का प्रचार बढ़ा। बौद्ध धर्म के सामने वैदिक धर्म की सदृढ़ नींव हिलने लगी, श्रीर ब्राह्मण लोग अपने धर्म को फिर से उन्नत करने का प्रयत्न करते रहे। मौर्यवंश के अंतिम राजा वृहद्वथ को मार कर उसका छुंगवंशी सेनापति पुष्यमित्र मौर्य-साम्राज्य का स्वामी बना। उसने फिर वैदिक धर्म का पत्त ग्रहण कर दो अध्वमेध यज्ञ किये। उसने बौद्धों पर अत्याचार भी किया हो ऐसा बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है। राजपुताने में मध्यभिका नगरी ( चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर में ) के राजा ने भी वि॰ सं॰ पूर्व की दूसरी शताब्दी के श्रासपास श्रश्वमेध यज्ञ किया, जिसके पींछे राजपूताने में प्राचीन शैली से अध्वमेध करने का कोई उदाहरण नद्दीं मिलता। गुन्नों के राज्य के प्रारंभ तक बौद्ध धर्म की उन्नति होती रही, फिर समुद्रगुप्त ने वहत समय से न होनेवाला अध्वमेध यज्ञ किया। वाकाटकवंशी राजाओं के राज्य में भी कई यज्ञ हुए। गुप्तों के समय से ही बौद्ध धर्म का पतन और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होने लगा। वि० सं० ६६७ ( ई० स० ६४०) के आसपास चीनी यात्री हुएन्त्संग राजपूताने में आया उस समय यहां बौद्ध धर्म की अवनति हो रही थी। वह गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल ( जोधपुर राज्य में ) के प्रसंग में लिखता है कि "यहां की बस्ती घनी है, विधर्मियों ( वैदिक धर्म को माननेवालों) की संख्या वहुत और धीकी

की थोड़ी है। यहां एक ही संवाराम (वौद्ध मठ) है, जिसमें हीनयान संप्रदाय के १०० साभु रहते हैं जो सर्वास्तियादी हैं। ब्राह्मणों के देव-मंदिर कई दहाई ( बहुत से ) हैं, जिनमें भिन्न भिन्न संबदायों के ब्रह्मयायी वास करत हैं '"। वि॰ सं॰ ६६२ (ई॰ स॰ ६३४) के आसपास वही यात्री मथुरा से १०० मील पश्चिम के एक राज्य में पहुंचा, जिसका नाम उसने 'पो-लि-थे-टो-लो दिया है। संभव है कि यह नाम वैराट (जयपुर राज्य में) का सुचक हो। यह तो निश्चित है कि हुएन्त्संग का लिखा हुआ यह स्थान राज-पृतान में ही था। उसके संबंध में वह लिखता है कि "यहां के लोग बौद्ध धर्म का सम्मान नहीं करते। यहां ब्राठ संवाराम हैं जो प्रायः ऊजड पडे हए हैं। उनमें थे हैं से हीनयान संप्रदाय के वीद साध रहते हैं। यहां (ब्राह्मणों के) १० देवमंदिर हैं, जिनमें भिन्न भिन्न संप्रदायों के १००० पुजारी स्रादि रहते हैं । उसी समय मधरा में श्रवमान २० संघारामों का होना वही यात्री बत-लाता है, जिनमें २००० श्रमण रहते थे। साथ ही में वहां ब्राह्मणों के केवल ४ देवमंदिर होना उसने लिखा है। बि० सं० १०७४ ( ई० स० १०६८ ) में महमूद राजनवी ने मथुरा पर चढाई की उस समय वहां ब्राह्मण मत के १००० मंदिर थे। राजपनाने से वि॰ सं० की नवीं शताब्दी के आसपास वौद्ध धर्म का नाम निशान भी उठ गया, श्रौर जो लोग बौद्ध हो गये थे वे समय समय पर पीछा यंदिक धर्म ग्रहण करते रहे<sup>3</sup>।

यद्यपि जैनधर्म की स्थिति के ऐसे प्राचीन लिखित प्रमाण नहीं मिलते, तो भी प्रजमेर ज़िले के वर्ली नामक गांव से वीर संवत् ५४ (वि॰ सं॰ रूर्व ३५६=

<sup>( ; )</sup> बील; बु० रे० वे० व०; जि० २, पु० २७०।

<sup>(</sup>२) बही, जि० १, ए० १७६ ।

<sup>(</sup>३) विद्क काल में बात्य अर्थात् पतित एवं विधिमेंथों को वैदिक धर्म में लेने के समय वायमनोम' नामक शुद्धि की एक किया होती थी, जिससे उन बाल्यों की गणना द्विज वर्गों में हो जानी थी। बात्यस्तोम का वर्णन सामवेद के 'तांड्यबाह्मण' (प्रकरण १७) शांव जात्यायन श्लीतसूत्र' (६। ८) में मिलता है (बंब० ए० सो० ज०; जि० १६, ए० ३४०-६४)। बांद्धधर्म की उन्नति के समय में करोड़ा वैदिक मतावलंबी (हिंदू) बोद्ध हो गये थे, परंतु उक्र धर्म की श्रवनित के समय वे पींछे हिंदू धर्म को श्रहण करते गये। उस समय गायसनोम जेसी कोई शुद्धि की फिया होती रही हो ऐसा पात्रा नहीं जाता।

ई० स० पूर्व ४४३) का एक शिलालेख मिला हैं, जिससे अनुमान होता है कि अशोक से पूर्व भी राजपूताने में जैन धर्म का प्रचार था। जैन लेखकों का यह मत है कि राजा संप्रति ने, जो अशोक का वंशधर था, जैन धर्म को बड़ी उन्नति दी और राजपूताना व इसके आसपास के प्रदेशों में भा उसने कई जैन मंदिर बनवाए थे। वि० सं० की दूसरी शताब्दी के बने हुए मथुरा के कंकालीटीले वाले जैन स्तूप से तथा इधर के कुछ अन्य स्थानों से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों तथा मूर्तियों से पाया जाता है, कि उस समय भी यहां जैन धर्म का अच्छा प्रचार था। वि० सं० की १३ वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अपने प्रसिद्ध विद्वान गुरु हेमचंद्राचार्य के उपदेश से जैन धर्म प्रहण कर उसकी बहुत कुछ उन्नति की। उस समय राजपूताने के कई राजाओं ने हिंसा रोकने के लेख भी खुदवार, जो अब तक विद्यमान हैं। कुमारपाल के पूर्व से लगाकर अब तक के सेंकड़ों भन्य जैन मंदिर यहां विद्यमान हैं, जिनमें कई एक स्वयं कुमारपाल ने वनवाए थे।

बौद्ध श्रौर जैन धर्मों के प्रचार से वैदिक धर्म को बड़ी हानि पहुंची, इतना ही नहीं, किंतु उसमें परिवर्त्तन करना पड़ा श्रौर वह एक नये सांचे में ढल कर पौराणिक धर्म बन गया। उसमें बौद्ध श्रौर जैनों से मिलती जुलती धर्म संबंधी बहुतसी नई बातें प्रवेश कर गईं, इतना ही नहीं, किंतु बुद्धदेव की गणना विष्णु के श्रवतारों में हुई श्रौर मांस भत्तण का भी बहुत कुछ निषेध किया गया।

दिल्ली में मुसलमानों का राज्य स्थिर होने के पीछे उन्होंने राजपृताने में लोगों को बहुधा वलपूर्वक या लालच देकर भी मुसलमान बनाना ग्रुह्त किया, तभी से यहां इस्लाम को माननेवालों की संख्या बढ़ने लगी।

ई० स० १८१८ (वि० सं० १८७४) से राजपूताने का संबंध सरकार श्रंथ्रेज़ी के साथ जुड़ने के पीछे ईसाई पादरी भी इस देश में श्राकर श्रपने धर्म का प्रचार करने श्रीर लोगों को ईसाई बनाने लगे हैं। इन देशी ईसाइयों में प्रायः हलकी जाति के हिन्दू व मुसलमान ही विशेष हैं।

ज़रतुश्त मत के माननेवाले थोड़े से पारसी भी नौकरी या व्यापार के निमित्त राजपूताने में रहते हैं।

<sup>(</sup>१) बद्द शिलालेख राजपृताना म्यूज़ियम् ( श्रजमरे ) में सुरचित है।

ई० स० १६२१ ( वि० सं० १६७७ ) की मनुष्य-गणना के अनुसार राजप्-ताने में भिन्न भिन्न धर्मावलंवियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है—

हिन्दू—६२२६४८८, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ८४२६३३३, जैन २६८१४४, श्रार्य ४६४२, ब्राह्मो २२, सिक्ख ८६२२, भील, मीने श्रादि जंगली लोग ४८४४१४ हैं। मुसलमानों की संख्या १००२११७, ईसाई १०४४२, पारसी ४४७, यहुदी ४१, बौद्ध १ श्रोरं श्रानिश्चित मतवाले ६ हैं।

प्राचीन भारत में ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर शृद्ध ये चार वर्ण मात्र थे, श्रीर वर्णव्यवस्था भी प्रायः गुण-कर्मानुसार होती थी। प्रत्येक वर्ण को श्रपने श्रीर जातियां श्रपने नीचे के वर्णों में भी विवाह करने का श्रधिकार था; परस्पर के खानपान में कुछ भी प्रतिवंध न था, केवल शुद्धता का विचार रहता था। गुप्तवंशी राजाश्रों के राज्य समय से प्राचीन वैदिक धर्म में परिवर्त्तन होकर पौराणिक मत का प्रचार होने के पीछे धार्मिक संप्रदायों के वढ़ जाने से पुराने रीति रिवाजों का उच्छेद होकर जो श्रार्य जाति एक ही धर्म श्रीर एक ही राष्ट्रीय भाव में बंधी हुई थी उसके दुकड़े दुकड़े हो गये। विक्रम संवत्त की सातवीं शताब्दी के श्रासपास मारवाड़ के ब्राह्मण हिरश्चंद्र की दो पत्नियों में से एक ब्राह्मणी श्रीर दूसरी चित्रय जाति की थी, ऐसा वि॰ सं॰ ६६४ तथा ६१८ के शिलालेखों से पाया जाता है। मारवाड़ ही से जाकर कन्नोंज में श्रपना राज्य

<sup>(</sup>१) ई० स० ११२१ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में त्रार्थ, सिक्ख, जैन, ब्राह्मो, भील, भीने त्रादि को हिन्दुक्रों से भिन्न बतलाया है, परंतु वास्तव में इन सब का समावेश हिन्दुक्रों में ही होता है, इनमें केवल मतभेद है।

<sup>(</sup>२) विश्रः श्रीहरिचन्द्राख्यः पत्नी भद्रा च चतृ(त्रि)या। ....।
तेन श्रीहरिचन्द्रेग् परिगीता द्विजात्मजा।
द्वितीया चतृ(त्रि)या भद्रा महाकुलगुगान्विता॥
प्रतीहारा द्विजा भूता बाह्यस्यां येभवन्सुताः।
राज्ञी भद्रा च यान्सूते ते भूता मधुपायिनः॥

राजपूताना म्यूजियम् ( श्रजमेर ) में रक्ते हुए मूल लेख से ।

<sup>(</sup>३) विप्पो सिरिहरिश्रंदो भज्जा श्रासित्ति खत्तिश्रा भदा।

चृटियाले के शिलालेख की छाप से।

जमानेवाले प्रतिहारवंशी राजाओं में से राजा महेंद्रपाल के ब्राह्मण गुरु राज-शेखर की विदुषी पत्नी श्रवन्तिसुंदरी चौहान वंश की थी। राजशेखर धिकम संवत् ६५० के श्रासपास जीवित था। इस समय के पश्चात् ब्राह्मणों का सत्त्रिय वर्ण में विवाह-संवंध होने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। पीछे तो प्रत्येक वर्ण में मेदमाव यहां तक बढ़ता गया कि एक ही वर्ण में सेंकड़ों शाखा प्रशाखा फूटकर श्रपने ही वर्ण में शादी विवाह का खंबंध जोड़े रहना तो दूर, किंतु खानपान का संसर्ग तक भी न रहा, एक ही जाति के लोग श्रपनी जाति-वालों के साथ भोजन करने में भी हिचकने लगे; इस तरह देशमेद, पेशे श्रौर मतभेद से श्रनेक जातियां बन गईं, तो भी राजण्तों (चित्रयों) में यह जातिभेद प्रवेश करने न पाया। उनमें विवाह-संबंध तो श्रपनी जाति में ही होता है, परंतु श्रन्य तीनों वर्णों के हाथ का भोजन करने में उन्हें कुछ भी संकोच नहीं। ब्राह्मण, वैश्य श्रौर श्र्दों में तो इतनी जातियां हो गई हैं, कि उनके परस्पर के भेदभाव श्रौर रीति रिवाज का सविस्तर वर्णन किया जावे तो कई जिल्हें भर जावे।

हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाट, सुनार, द-रोगा, दर्जी, लुहार, सुथार ( वर्क्ड ), कुम्हार, माली, नाई, धोवी, जाट, गूजर, मेर, कोली, घांची, कुनवी, वलाई, रेगर, भांवी, महतर आदि अनेक जातियां हैं। जंगली जातियों में मीने, भील, गिरासिये, मोगिये, बाबरी, सांसी, सौंदिये आदि हैं। मुसलमानों में मुख्य और खान्दानी शेख, सैय्यद, मुगल और पठान हैं। श्रन्य मुसलमान जातियों में रंगड़, कायमखानी, मेव, मेरात, खान-ज़ादे, सिलावट, रंगरेज़, घोसी, भिश्ती, कसाई आदि कई एक हैं। शिया फिकें के मुसलमानों में एक कृमम बोहरों की है जो बहुधा व्यापार करती हैं।

राजप्ताना के लोगों में से श्रधिकतर तो खेती करते श्रीर कई गाय, भैंस, भेड़, बकरी श्रादि जानवरों को पालकर उन्हींसे श्रपना निर्वाह करते हैं। कई सैनिक या श्रन्य नौकरी, दस्तकारी व मज़दूरी कर पेट भरते, श्रीर कई व्यापार करते हैं। व्यापार करनेवालों में मुख्य महाजन हैं,

<sup>(</sup> १ ) चाहुत्र्यायाकुलमोलिमालित्र्या राजसेहरकइन्दगेहिणी । भनुणो किइमवन्तिसुन्दरी सा पउञ्जइउमेत्र्यमिच्छ्इ ॥ ११ ॥ राजशेखरराचित 'कर्पूरमंजरी सट्टक;' हार्वर्ड-संस्करण, ५० ७ ।

जो वंबई, कलकत्ता, मदास श्रादि दूर दूर के श्रातेक शहरों में जाकर व्यवसाय चलाते हैं। ब्राह्मण विशेष कर पाठपूजन, पुरोहिताई, व्यापार, भिज्ञावृत्ति श्रौर नौकरी पर निर्वाह करते हैं।

भारतवर्ष के उत्तरी विभाग शीतवाय और दिन्नणी उप्ण होने के कारण श्रपनी श्रपनी श्रावश्यकता के श्रवसार वस्त्र भिन्न भिन्न प्रकार के पहने जाते थे। थोड़ी शीतवाले प्रदेशों में रहनेवाले साधारणतया विना सिये हुए चस्त्र का उपयोग विशेष करते थे, श्रौर शीत प्रदेशवाले सिये हुओं का भी। दक्षिण में श्रय तक मामूली वस्त्र विना सिये हुए ही काम में लाए जाते हैं। इन बातों को देख कर कोई काई यह मानने लग गये हैं, कि भारत के लोग सिये हुए वस्त्र मुसलमानों के इस देश में आने के पीछे पहनना सीखे हैं, परंतु यह भ्रम ही है। बदिक काल से ही यहां कपड़ा बुनने की कला उन्नत दशा में थी और वह काम विशेषकर स्त्रियां ही करती थीं। वस्त्र वुननेवालों के नाम 'वियत्री'' 'वाय'' श्रीर 'सिरी अध । वस्त्र वनने की ताने से संबंध रखनेवाली लकड़ी को 'मयुख'' (मेख?) और वाने का धागा फेंकनेवाले श्रीज़ार श्रर्थात ढरकी को 'वेम'' ( वेमन् ) कहते थे। यही नाम राजपृताने में श्रव तक प्रचलित हैं। वस्त्र वहुधा रंगे जाते थे श्रौर रंगनेवाली स्त्रियां 'रजयित्री<sup>6</sup>' कहलाती थीं। सुई का काम भी उस समय में होता था। वेदों की संहिता तथा ब्राह्मण प्रंथों में सुई का नाम 'सूची'' और 'वेशी" मिलता है। तैतिरीय ब्राह्मण में सुई तीन प्रकार की, अर्थात लोहे, चांदी श्रौर सोने की होना वतलाया है । कैंची को 'भूरिज'ं कहते थे । 'सुश्लाकी हता' में 'सिब्येत

<sup>(</sup>१) पंचिवंश ब्राह्मण (१।८।६)

<sup>(</sup>२) ऋग्वेद (१०।२६।६)

<sup>(</sup>३) वही (१०।७१।६)

<sup>(</sup>४) ऋग्वेद (७। ६६। ३)। तेत्तिरीय संहिता (२। ३। १। ४)

<sup>(</sup> १ ) वाजसनेथि संहिता ( १६। =३ )

<sup>(</sup>६) वहीं (३०।१२)। तैसिरीय ब्राह्मरण (३।४।७।१)

<sup>(</sup>७) ऋग्वेद (२।३२।४)। वाजसनेयि संहिता (२३।३३)

<sup>( = )</sup> ऋग्वेद ( ७। १=। १४ )

<sup>(</sup>१) तैत्तिरीय बाह्याण (३।१।६)

<sup>(</sup>१०) ऋरवेद (८।४।१६)

सूक्तेण सूत्रेण" (वारीक डोरे से सीना) लिखा मिलता है। रेशमी चुगे को 'तार्प्यं अौर ऊनी कुरते को 'शामूल'' कहते थे। 'द्रापि" भी एक प्रकार का सिया हुआ वस्त्र था जिसके विषय में सायण लिखता है कि, वह युद्ध के समय पहना जाता था। शिर पर बांधने के वस्त्र को उष्णीष (पगड़ी या साफ़ा) कहते थे। स्त्रियों का मामूली वस्त्र अंतरीय अर्थात् साड़ी थी, जो आधी पहनी और आधी ओड़ी जाती थी, और बाहर जाने के समय उसपर उत्तरीय (दुपहा) रहता था। स्त्रियां नाचने के समय लहंगे जैसा ज़री के काम का वस्त्र पहनती थीं, जिसका नाम 'पेश्रस्'' थाः शायद आजकल का पिशवाज़ इसीका अपभंश हो। ऐसे वस्त्रों के बनानेवाली स्त्रियां 'पेशस्कारी' कहलाती थीं। स्त्रियों के पहनने के लहंगे जैसे वस्त्र को, जो नाड़े से कसा जाता था, 'नीवि'' कहते थे। विवाह के समय जो जामे जैसा वस्त्र वर पहनता था उसकी 'वाधूय' कहते थे। यह प्रथा आज तक भी कुछ क्यांतर के साथ राजप्ताने की

```
(१) ग्रथर्ववेद (१८।४।३१)। तैत्तिरीय ब्राह्मण् (१।३।७।१)
```

<sup>(</sup>२) जैिसनीय उपनिपद् ब्राह्मण् (१।३८।४)

<sup>(</sup>३) ऋग्वेद (१।२४।१३)

<sup>(</sup> ४ ) ऐतरेय ब्राह्मण् ( ६ । १ ) । शतपथ ब्राह्मण् ( ३ । ३ । २ । ३ )। इथर्यवेदेद् ( १४ । २ । १ )

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (२।३।६)

<sup>(</sup>६) वाजसनेयि संहिता (३०।६)

<sup>(</sup>७) मथुरा के कंकालीटीले से मिली हुई वि० सं० की पहली शताब्दी के आस-पास के लेखवाली शिला पर एक राणी और उसकी दासियों के चित्र खुदे हुए हैं। राणी लहंगा पहने और उपर उत्तरीय धारण किये हुए हैं (स्मिथ; मथुरा ऐंटिकिटीज़, भ्रेट १४)। उसी पुस्तक में एक जैन मृत्तिं के नीचे दो आवक और तीन आविकाओं की खड़ी मृतियां हैं। ये तीनों खियां लहंगे पहने हुई हैं (भ्रेट ८४)। उसी पुस्तक में हाथ में डंडा लिये बेल पर बैठे एक पुरुष का चित्र है, जो कमर तक कुरता या अंगरखा पहने हुए है (भ्रेट १०२)। ये उदाहरण राजपूताने के ही समक्षने चाहियें। अजंटा की गुफा में बच्चे को गोद में ली हुई एक खी का सुंदर चित्र बना है, जिसमें वह खी कमर से नीचे तक आधी बांहवाली सुंदर डींट की अंगिया पहने हुए है (स्मिथ; ऑक्सफर्ड हिस्टरी ऑफ इंडिया; ए० १४६ पर दिया हुआ चित्र)। इससे स्पष्ट है कि दिल्ला में भी सिथे हुए बस्न पहने जाते थे।

<sup>(</sup> ८ ) अथर्ववेद ( ८ । २ । १६ )

<sup>(</sup>१) ऋग्वेद (१०। ८४। ३४)

बहुतसी जातियों में प्रचलित है। वस्त्र के नीचे लगनेवाली भालरी या गोट का नाम 'तृव'' था। ये सव वैदिक काल के वस्त्रों के नाम श्रादि हैं। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के श्रातिरिक्ष बृद्ध और पौधों के रेशों के वस्त्र भी वनते थे जो 'वहकल' कहलाते थे। महाभारत, रामायण श्रादि में इनका वर्णन मिलता है। ये वस्त्र बहुधा तपस्वी तथा उनकी हित्रयां पहना करती थीं। सीता ने भी वनवास के समय वहकल ही धारण किये थे। समय के साथ पोशाक में परिवर्तन होता ही रहता है। पाटलीपुत्र के राजा उदयन की मूर्ति मिली है जिसके बदन पर मिरज़ई है और उसकी कंठी पर बुनगट के काम का हाशिया है'। गुप्तों के सिक्कों पर राजा सिथे हुव वस्त्र पहने खड़ा दीख पड़ता है।

राजप्ताने में पुरुषों की पुरानी मामूली पोशाक घोती, दुपटा श्रोर पगड़ी थी। शीत काल में ऊनी सिये हुए वस्त्रों का उपयोग भी होता था। उत्सव श्रोर राजदरवारों के समय की पोशाक रेशमी ज़री के काम की भी होती थी। कृषिकार या साधारण स्थिति के लोग घुटनों या उनसे नीचे तक की कच्छ या कछनी भी पहना करते थे जिसके चिह्न श्रवतक कहीं कहीं विद्यमान हैं। स्त्रियों की पोशाक विशेषतः साड़ी, या नीचे लहंगा श्रोर ऊपर साड़ी होती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों के स्तन या तो खुले रहते थे या उनपर कपड़े की पट्टी वांधी जाती थी, परंतु राजप्ताने की स्त्रियों में 'कंचुलिका' (कांचली) पहनने का रिवाज भी पुराना है।

राजप्ताने के लोगों की वर्तमान पोशाक विशेषतर पगड़ी, श्रंगरखा, धोती या पजामा है। बहुतसे लोग पगड़ी के स्थान में साफा या टोंपी भी काम में लाते हैं। कोई कोई श्रंश्रेज़ी ढंग से कोट, पतलून या बीचीज़ श्रोर श्रंश्रेज़ी टोंप भी धारण करते हैं। स्त्रियों की पोशाक प्रायः साड़ी, लहंगा श्रोर कांचली है, परंतु श्रव शहर की स्त्रियों में कमीज़ श्रोर वास्कट पहनने की चाल वढ़ती जाती है।

- (१) तैत्तिरीय संहिता (१। मा १।१)
- (२) ना० प्र० पत्रिका; सा० १, पृ० ४७, श्रीर उक्न मूर्ति के फोरो
- (३) जॉन् ऐलन्; कॉइन्स ऑफ दी गुप्त डाइनेस्टीज्; ग्लेट १-४।

राजपूराने में प्राचीन काल में शिला की वही पद्धति प्रचलित थी जो भारत के अन्य विभागों में थी. परंत इस प्रदेश में कोई ऐसी नदी नहीं है. जो वर्षभर निरन्तर बहा करती हो। ऐसी दशा में यहां अन्य प्रदेशों के समान निदयों के तट पर वने हुए ऋषियों के आश्रमों में विद्यार्थियों का पठनपाठन होता रहा हो ऐसा पाया नहीं जाता। संभव है कि यहां राजाओं की ऋोर से स्थापित पाठशालाओं में एवं विद्वानों के घर पर ही विद्यास्थास होता हो। प्राचीन शैली से बालकों को अन्नरबोध, लिखने पढ़ने तथा सामान्य गणित का बोघ हो जाने के पीछे व्याकरण के लिये पाणिति की अष्टाध्यायी कंड कराई जाती थी। व्याकरण का ज्ञान हो जोने पर विद्यार्थी की वेद, वेदांग, दर्शनशास्त्र, न्याय. ज्योतिष. अर्थशास्त्र. वैद्यक आदि शास्त्र उसकी रुचि के अनुसार पढाए जाते और उनकी शिला संस्कृत में ही दी जाती थी। जैन और वौद्धों के धर्मप्रनथ प्राकृत अर्थात प्रचलित (लोकिक) भाषा में लिखे हुए होने के कारण उनके उपाश्रय ( उपासरों ) तथा मठों में प्राकृत की पढ़ाई भी होती थी, परंत विशेष ज्ञान संपादन करनेवाले जैन और बौद्ध विद्यार्थियों के लिये संस्कृत का पठन अनिवार्य था, क्योंकि काव्य, नाटक, तर्क आदि अनेक विषयों के ग्रंथों की रचना संस्कृत में ही हुई थी। इसी तरह नाटक ग्रादि की रुचियाल संस्कृत के विद्यार्थियों को प्राकृत भी पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नाटकों में विदयक. खियों तथा छोटे दर्जे के पात्रों की भाषा प्राकृत होने का नियम था। राजपूत्रों की शिक्ता कभी अन्य विद्यार्थियों के साथ उक्क पाठशालाओं में श्रीर कभी नगरों के वाहर उनके लिये स्थापित किये हुए स्वतंत्र विद्यालयों में होती थी। उनको शास्त्रविद्या के साथ साथ शस्त्रविद्या, त्रर्थशास्त्र तथा श्रश्वारोहरा. गजारोहरा आदि विषयों का ज्ञान संपादन कराया जाता था। बाह्यणों के समान चाबिय, वैश्य, कायस्थ आदि जातियों में भी संस्कृत के श्रव्हे विद्वान यहां हुए हैं, जिनके थोड़े से उदाहरण नीचे लिखे जाते हैं। 'ब्राह्मस्फटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष के अन्य का रचयिता प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त, जिसने शक संवत् ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में अपने ग्रंथ की रचना की, भीतमाल (जोधपुर राज्य में ) का निवासी था। 'शिशपाल-वध महाकाव्य' का कत्ती सुप्रसिद्ध माघ कवि भी उसी नगर का रहनेवाला था। 'हरकेलिनाटक' का प्रणेता विग्रहराज (वीसलदेव चौथा) अजमेर का चौहान राजा था, जिसकी स्थापित की हुई संस्कृत पाठशाला के भवन की तोड़कर मुसलमानों ने उसके स्थान पर अजमेर में 'ढाई दिन का भोंपड़ा' वनवाया। 'पार्थपराक्रमव्यायोग' का कर्ता प्रल्हादनदेव आबू के परमार राजा धारावर्ष का छोटा भाई था। जालोर (जोधपुर राज्य में) के चौहान राजा उदयसिंह के वैश्य मंत्री यशोवीर को 'कीर्तिकोमुदी' के रचयिता गुजरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव ने कालिदास से भी वढ़ कर (?) वतलाया है'। 'धर्मामृतशास्त्र' आदि अनेक जैन अंथों का रचयिता वघरवाल वैश्य आशाधर मंडलकर (मांडलगढ़, उदयपुर राज्य में) का निवासी था। अनेक शिलालेखों के रचयिता कायस्थ भी पाप जाते हैं । राजपूताने से मिले हुए प्राचीन शिलालेखों से ज्ञात होता है, कि यहां कई अच्छे अच्छे विद्वान हो गए। यहां विद्या पढ़ाने के लिये किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ली जाती थी, परंतु निर्धन विद्यार्थियों को, भोजन तथा वस्त्र तक भी गुरु या पाठशाला की तरफ़ से दिये जाते थे।

मुसलमानों के राजपूताने पर हमले होने तथा उनके साथ यहां के राजाओं की लड़ाइयां छिड़ने के समय से यहां पठनपाठन की दशा दिन दिन विगड़ती ही गई, और चत्रिय राजाओं तथा अन्य जातियों में प्राचीन शिचा-

(१) न माघः श्लाष्यते कैश्विनामिनन्दोमिनन्दते । निष्कलः कालिदासोपि यशोवीरस्य संनिधौ ॥

कीत्तिंकोसुदी, सर्ग १, श्लो० २६।

(२) श्रीमानस्ति सपादलच्चविषयः शाकंभरीभूषण्—
स्तत्र श्रीरतिधामभंडलकरं नामास्ति दुर्गे महत् ।
श्रीरत्त्यामुदपादि तत्र विमलव्यान्नेरवालान्वया—
च्छ्रीसल्लच्चण्तो जिनेंद्रसमयश्रदालुराशाधरः ॥
असीमतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति

धर्मामृतशास्त्र के श्रंत की प्रशस्ति, श्लो॰ १।

(३) इमां प्रशस्ति नरसिंघनामा चके बुधो गौडमुखाब्जमानुः ।
 कायस्थवंशे स्वगुर्गौधसंपदानंदिताशेपविदय्वलोकः ।।

बांसवाड़ा राज्य के त्रर्थूणा नामक प्राचीन नगर से मिली हुई परमार राजा चासुंडराज के समय की प्रशस्ति, श्लो० ३७। यह प्रशस्ति अब तक अप्रकाशित है। प्रणाली का ह्रास होता गया। मुसलमानों के राज्यसमय उनकी राजभाषा फारसी होने के कारण यहां फारसी की पढ़ाई भी कहीं कहीं प्रारंभ हुई, क्योंकि यहां के राजाओं का संबंध शाही दरवार के साथ होने से उनको पत्रव्यवहार फारसी में करना पड़ता था। विशेषकर कायस्थों ने प्रथम संस्कृत थढ़ना छोड़ फारसी पढ़ना प्रारंभ किया।

राजपताने के साथ ऋंग्रेजों का संबंध होने के पूर्व यहां पर विद्या का प्रचार बहुत ही कम रह गया था। गांवों में पढ़ाई का प्रबंध कुछ भी न था। नगरों में मामली पढ़ाई जैन यतियों के उपासरों में ही हुआ करती. जहां बाराजरी, पट्टीपहाड़े तथा कुछ हिसाव पड़ाने के पीछे सिद्धी ( 'कातंत्र-व्याकरण' का प्रारंभिक संधिप्रकरण ) और 'चाणुक्य नीति' के श्लोक अशुद्ध रटाए जाते. जिनका श्राशय विद्यार्थी कुछ भी नहीं समभते थे। ब्राह्मण लोग 'सारखत व्याकरण,' कुछ ज्योतिष तथा भागवत आदि पूराण पढकर जन्मपत्र. एवं वर्षफल बनाते और कथावाचक का काम चलाते थे। उस समय छापे का प्रचार न होने से धर्मशास्त्र, पुराण, वेद श्रादि की पुस्तकों का मिलना कठिन था। महाजन लोग अनुरों का बोध होने और अपने मामूली हिसाब तथा व्याजवट्टा सीख जाने को ही काफ़ी समभते थे। संयुक्ताचर तथा खरों की मात्रात्रों का तो उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता था। वे या तो ब्यंजनों को खरों की मात्राओं के बिना ही लिखते या विना आवश्यकता के कोई भी मात्रा चाहे जहां लगा देते. जिससे उनकी लिखावट 'केवळा' (केवल अन्तर-संकेतवाली) कही जाती थी। इसीसे उसमें "काकाजी अजमेर गया" के स्थान में 'काकाजी आज मर गया' पढ़े जाने की लोकोक्ति अब तक प्रसिद्ध है। उनकी १०० वर्ष पूर्व की वहियां इसी तरह लिखी मिलती हैं जिनको पढ़ कर ठीक ठीक अर्थ निकालना कठिन काम है। राजकीय कर्मचारी कुछ शुद्ध हिंदी लिखना श्रवश्य जानते थे, जैसा कि उनके लिखे हुए तीन सौ वर्ष पूर्व तक के पत्रों से विदित होता है; परंतु उन लोगों को भी हुस्व, दीर्घ पवं संयुक्ताचरों का यथेष्ट हान नहीं होता था। राजपूतों में वड़े घरानों के लोग लिखना पढ़ना कुछ सीखते थे। उनमें तथा कितने एक ब्राह्मणों आहि में वजभाषा की कविता पढ़ने और बनाने का शोक अवश्य रहा, यही कारण है कि पहले की बनी हुई अनेक कविता की पुस्तकें यहां मिलती हैं। उर्द श्रीर फारसी की पढ़ाई कहीं कहीं मौलियों के सकतवों में हुश्रा करती थी. श्रीर विशेषकर महत्वमान एवं कुछ राजकीय सेवा करनेवाले अहलकार लोग ही उसमें श्रम करते थे। श्रव तो श्रंथेज़ी राज्य के प्रभाव से नये ढंग की एवं श्रंथेज़ी की पढ़ाई सारे देश में होने लगी है। अजभेर, जयपुर और जोधपर में कालेज बने कई वर्ष हो चुके। हाईस्कलें तथा भिड़ल और प्रारंभिक शिक्ता की पाठशालाएं तो कई चल रही हैं. और कई राज्यों तथा खलाभेर के इलाके में लड़िक मों की प्रारंभिक शिला भी होती है। उच कोटि की विद्या के लिये जयपुर राज्य सर्वोपिर है। वहां के स्वर्भवासी महाराजा रामसिंह ने विद्याप्रेमी होने के कारण ऋपने राज्य में श्रेश्रेज़ी, हिंदी, उर्द एवं संस्कृत की पढ़ाई का उत्तम प्रबंध किया। संस्कृत की शाचार्य परीक्वा तक का श्रध्ययन केवल जयपुर ही में होता है। उक्क महाराजा ने विद्या के साथ कलाकी गल का प्रचार भी अपनी प्रजा में करने के लिये जयपुर में एक अच्छा आर्टस्कुल ( कलाभवन ) खोला । प्रारंभिक श्रोर माध्यमिक शिक्ता के लिये राजपुताने में भालावाड़ राज्य लडोंपरि है। श्रामदनी के हिसाव से देखा जाय तो उस राज्य के समान विद्याविभाग में सर्च करनेवाला दूलरा कोई राज्य नहीं है, जिसका एकमात्र कारण वहां के सुयोग्य नरेश महाराजराणा सर भवानी-सिंहजी का विद्यानुराग ही है।

राजण्ताने की प्राचीन राजकीय भाषा संस्कृत थी। विद्वान् लोग श्रप्ते ग्रंथों की रचना उसी भाषा में करते और यहां के प्राचीन दानपत्र तथा शिलालेख भी बहुधा उसी भाषा में मिलते हैं, तो भी जनसाधारण की भाषा प्राकृत थी। मौर्यवंशी राजा श्रशोक का सगधा के संघ के नाम का शिला पर खुदा हुआ आदेश जयपुर राज्य के वैराट (१ भाभ्र्) नगर से मिला है, जो उस समय की प्राकृत में ही है। प्राकृत के एक रूपान्तर से 'श्रपभ्रंश' भाषा बनी, जिससे हिंदी, गुजराती तथा राजण्ताने की भाषाओं की उत्पत्ति हुई। उस भाषा का प्राचीन साहित्य वि० सं० की दसवीं शताब्दी के श्रासपास से मिलता है। चारण, भाट आदि लोग सर्वसाधारण के लिये श्रपनी कविता पछि से उसी भाषा के कुछ परिवर्त्तित रूप में करते रहे, जिसको यहां 'डिंगल' कहते हैं। वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के श्रासपास से यहां वाजभाषा में भी कविता बनने लग गई थी। वर्तमान समय में यहां वोली जानवाली

भाषात्रों को श्राप्तिक लेखक 'राजस्थानी' कहते हैं, जो वास्तव में पुरानी हिंदी का ही रूपान्तर है।

यदि राजपूताने के भिन्न भिन्न भागों की भाषाओं के सूत्तम विभाग किये जाएं तो उनकी संख्या अनुमान सौ तक पहुंच जाय, परंतु हम उनकी निम्निक्ति सुख्य सात विभागों में ही विभन्न करते हैं—

- (१) मारवाड़ी—जोधपुर, जैसलमेर, वीकानेर श्रौर शेखावाटी में बोली जाती है।
  - (२) मेवाड़ी-मेवाड़ के मुख्य हिस्से की भाषा।
- (३) वागड़ी—इंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ के दक्षिणी और दक्षिण-पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश (भोमट) तथा सिरोही राज्य के पश्चिमी पहाड़ी विभाग में वोली जाती है। इस भाषा का गुजराती से विशेष संबंध है।
  - (४) दृंढाड़ी-जयपुर राज्य के श्रधिकतर भाग की भाषा है।
- (४) हाड़ौती (खैराड़ी)—वूंदी, शाहपुरा श्रौर मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में बोली जाती है।
  - (६) मेवाती-अलवर के मेवात प्रदेश की भाषा।
- (७) व्रजभाषा—श्रलवर राज्य के पूर्वी हिस्से, भरतपुर, धौलपुर श्रौर करौली में बोली जाती है।

राजपूताने की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी। राजपूताना म्यूज़ियम् ( श्रजमेर ) में सुरक्तित वर्ली गांव का शिलालेख जो वीर संवत् ८४ का है, जयपुर राज्य से

मिले हुए श्रशोक के दो लेख, तथा वि० सं० पूर्व की दूसरी शताब्दी के मध्यमिका नगरी ( मेवाड़ में ) से प्राप्त दो शिलालेख इसी लिपि के हैं । इसी लिपि में परिवर्तन होते होते गुप्तों के समय में जो लिपि प्रचलित हुई उसका नाम गुप्त लिपि हुआ । उसमें परिवर्तन होकर कुटिल लिपि बनी, जिसको केवल चित्रकारी की पूरी निपुणता रखनेवाले ही छुंदरता के साथ लिख सकते थे, क्योंकि उसमें विशेषकर स्वरों की मात्राओं में चित्रकला की आवश्यकता रहती थी। उस लिपि के उदाहरणों में वंसखेड़ा से मिले हुए राजा हर्ष के हर्ष संवत् २२ ( वि० सं० ६८४-६=ई० स० ६२८-६) के दानपत्र के श्रंत में खुदे हुए राजा के हस्तालर , वि० सं० ७१८ ( ई० स० ६६१ ) का मेवाड़ के

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० ४, प्र० २१० के पास का प्लेट।

राजा श्रपराजित का शिलालेख', बि० सं० ७४६ (ई० स० ६=६) का भालरा-पाटन से मिला हुआ राजा दुर्गगण का शिलालेख तथा कोटे से इन्छ ही मील दूर कणस्वा (कणवाश्रम) के मंदिर में लगा हुआ वि० सं० ७६४ (ई० स० ७३६) का राजा शिवगण का शिलालेख उन्नेखनीय हैं। वि० सं० की १० वीं शताब्दी के श्रासपास से उक्त लिपि से नागरी लिपि वनने लगी, जो श्रव प्रच-लित है। सुग्रलों के समय में यहां के कितने एक राज्यों के दफ्तरों में फारसी लिपि का भी प्रवेश हुआ, किंतु प्रजा की जानकारी के संबंध की लिखापढ़ी वहुधा नागरी लिपि में ही होती रही। केवल जयपुर के राजाओं के समय के इन्ड शिलालेख तथा पट्टे श्रादि ऐसे देखने में श्राप जो फारसी एवं नागरी दोनों लिपियों में लिखे हुए हैं। पींछे से कहीं कहीं उर्दू लिपि में भी लिखापढ़ी होती थीं, परंतु प्रजा में तो नागरी का ही प्रचार रहा। इस समय जयपुर, धौलपुर, टोंक और श्रजमेर-मेरवाड़े की श्रदालती लिपि उर्दू है, वाकी सर्वत्र नागरी का ही प्रचार है। श्रलवर श्रीर भालावाड़ की श्रदालतों में शुद्ध नागरी श्रीर श्रन्य राज्यों में घसीट नागरी लिखी जाती है।

प्राचीन काल में भारतवर्ष श्रपने शिल्प के श्रनुपम सेंदिर्य, भव्यता एवं पायदारी के लिये विख्यात था। श्रशोक के विशाल स्तंम, उनपर की समकीली पालिश, उनके सिंहादि श्राकृतियोंवाले सिरे, एवं सांची श्रीर भरहुत श्रादि के स्तूप, श्रनुपम सोंदर्य को प्रकट करनेवाले गांधार शैली की तच्च कला के भिन्न भिन्न भग्नावशेष, पहाड़ों को काट काट कर बनाई हुई कार्ली श्रादि की श्रनेक भव्य गुकाएं, श्रनेक प्राचीन मंदिर तथा मूर्त्तियां श्रादि शिल्पकला के श्रनुपम नमूने—जो विधर्मियों के द्वारा नष्ट होने से बच गये या टूटी फूटी दशा में मिले हैं—उनके निर्माताश्रों के श्रसाधारण शिल्पक्षान, कार्यकुशलता श्रोर खुदाई के काम में सुंदरता एवं वारीकी लाने के श्रद्भुत हस्तकौशल का परिचय देकर शिल्प के ध्रंधर क्षाताश्रों को मुग्ध किये विना नहीं रहते।

जब से राजपूताने पर मुसलमानों के हमले होने लगे तभी से वे समय समय पर धर्म-द्वेष के कारण यहां के सुंदर मंदिरों आदि की नष्ट करते रहे.

<sup>(</sup>१) ए० इं०; जि० ४, पृ० ३० के पास का प्लेट।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जि॰ १६, पृ० ४८ के पास का प्लेट।

इसलिये १२०० वर्ष से अधिक पूर्व के शिल्प के उत्तम नमूने यहां विरले ही रह गये हैं, तिसपर भी इस देश में कई भव्य प्रासाद आदि अब तक ऐसे विद्य-मान हैं. जिनकी बनावट और संदरता देखने से पाया जाता है कि प्राचीन काल में यहां भी भारत के अन्यान्य प्रदेशों के समान तक्तण्कला बहुत उन्नत दशा में थी। महसूद गुज़नवी जैसा कहर विधमीं सथरा के मंदिरों की प्रशंसा किये विना न रह सका। उसने अपने गुज़नी के हाकिम को लिखा कि "यहां ( मथुरा में ) असंख्य मंदिरों के अतिरिक्त १००० प्रासाद मुसलमानों के ईमान के सदश दढ हैं। उनमें से कई तो संगमरमर के वने हुए हैं, जिनके बनाने में करोड़ों दीनार खर्च हुए होंगे। ऐसी इमारतें यदि २०० वर्ष लगें तो भी नहीं वन सकतों "। वाड़ोली (मेवाड़ में) के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर की तच्च एकला की प्रशंसा करते हुए कर्नल टॉड ने लिखा है कि "उसकी विचित्र श्रौर भव्य बनावट का यथावत वर्णन करना लेखनी की शक्ति के बाहर है। यहां मानों हुनर का खज़ाना खाली कर दिया गया है। उसके स्तंभ, छते श्रौर शिखर का एक एक पत्थर छोटे से मंदिर का दृश्य बतलाता है। प्रत्येक स्तंभ पर खुदाई का काम इतना सुंदर श्रौर वारीकी के साथ किया गया है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों का पुराना होने परभी अब तक अच्छी स्थिति में खड़ा है "। मंत्री विमलशाह और वस्तुपाल के बनवाए हुए आबू पर के मंदिर भी श्रतुपम हैं। कर्नल टॉड ने, श्रपनी 'ट्रैवल्स इन् वेस्टर्न इंडिया' नाम की पुस्तक में विमलशाह के मंदिर के विषय में लिखा है कि 'हिंदुस्तान भर में यह मंदिर सर्वोत्तम है श्रीर ताजमहल के सिवा कोई दूसरा स्थान इसकी समता नहीं कर सकता'। वस्तुपाल के मंदिर के संबंध में भारतीय शिल्प के प्रसिद्ध ज्ञाता मि० फर्गुसन ने 'पिक्चरस् इलस्ट्रेशन्स् ऑफ् एन्श्यंट श्रार्किटेक्चर इन् हिंदुस्तान' नामक पुस्तक में लिखा है कि 'इस मंदिर में, जो संगमरमर का वना हुआ है, अत्यंत परिश्रम सहन करनेवाली हिंदुओं की टांकी से फ़ीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियां बनाई गई हैं.

<sup>(</sup>१) बिग; फ़िरिश्ता; जिल्दु १, पृ० ४५-४६।

<sup>(</sup>२) टॉड; राज; जि० ३, ए० १७४२-४३ ( ऑक्सफर्ड संस्करण)। इस मंदिर की कारीगरी के लिये देखो उसी पुस्तक में पृ० १७४२ से १७६० तक दिये हुए चित्र।

कि उनकी नकता काराज पर बनाने में कितने ही समय तथा परिश्रम से भी में सफल नहीं हो सकता'। ऐसे ही चित्तांड़ का महाराणा कुंभा का कीर्तिस्तंभ एवं जैन स्तंभ, श्रावू के नीचे की चंद्रावती श्रीर भालरापाटन के मंदिरों के भग्नावरोप भी श्रपने बनानेवालों का श्रतुपम शिल्पज्ञान, कौशल, प्राक्रातिक सोंदर्य तथा दश्यों का पूर्ण परिचय श्रीर श्रपने काम में विचित्रता एवं को-मलता लाने की असाधारण योग्यता प्रकट करते हैं, इतना ही नहीं किंत थे भव्य प्रासाद परम तपस्वी की भांति खड़े रहकर सूर्य का तीदण ताप, पवन का प्रचंड वेग और पावस की मुसलधार दृष्टियों को सहते हुए ब्राज भी ब्रुपना मस्तक ऊंचा किये, अटल रूप में ध्यानावस्थित खड़े, दर्शकों की वृद्धि को चिकत श्रीर थिकत कर देते हैं। इन थोड़े से उपरोक्त स्थानों के श्रितिरिक्त राजपताने में श्रीर भी श्रनेक कलाकीशल के उज्ज्वल उदाहरएकप स्थान विद्यमान हैं जि-नका वर्शन हम त्रारो यथापसंग करेंगे। इसी तरह मुसलमानों के इस देश पर श्राधिकार करने के पूर्व की सुंदर खंडित मूर्तियां जो मथुरा, कामां ( भरतपुर-राज्य में ), राजोरगढ़ ( श्रलवर राज्य में ), हर्पनाथ के मंदिर ( जयपुर राज्य के शेखावाटी प्रदेश में ), हाथमी ( जोधपुर राज्य में ), बंबेरा ( श्रजमेर जिले में ): नागदा, धौड़, वाड़ोली, मैनाल ( चारों उदयपुर राज्य में ), वड़ोदा ( इंगरपुर राज्य की पुरानी राजधानी ), तलवाड़ा (वांसवाड़ा राज्य में ) श्रादि कई स्थानों से मिली हैं, उनको देखने से यही प्रतीत होता है कि मानों कारीगर ने उनमें जान ही डाल दी हो। मुसलमानों का इस देश पर अधिकार होने के पीछे तज्जण-कला में क्रमशः भदापन ही श्राता गया।

पापाण की शिल्पकला के समान ही सोने, चांदी, पीतल आदि की ठोस या पोली प्राचीन मूर्तियां पयं लोहे के त्रिश्रल, स्तंम आदि जो, पुराने मिल आते हैं, शिल्पकला के उत्तम नमूने हैं। दिल्ली का लोहस्तंम—जिसको 'कीली' या 'लोह की लाट' कहते हैं और जो वि० सं० की पांचवीं शताब्दी में राजपूताने पर भी राज करनेवाले राजा चंद्र (गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय) ने विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर विष्णु के ध्वज (गरुडध्वज) के निमित्त वनवाकर खड़ा कराया था—इतना सुंदर, विशाल और अनुपम है कि इस वीसवीं शताब्दी में भी दुनिया भर का बड़े से बड़ा कोई भी लोहे का कारखाना पेसा स्तंम बड़कर नहीं बना सकता।

शहाबद्दीन गोरी ने अजमेर पर अधिकार किया उस समय तक तो राजपूताने में शिल्प के काम प्राचीन हिन्द शैली के ही बनते थे. परंत पीछे से मसलमानों के बनवाए हुए मसजिद आदि स्थानों में मुसलमानी (सारसेनिक) शैली का मिश्रण होने लगा। यह मिश्रण सब से पहले श्रजमेर की 'ढाई दिन का भ्रोंपडा' नाम की मसजिद में, जो वि० सं० १२४६ से १२७० (ई० स० ११६६ से १२१३) तक चौदह वर्षों में बनी थी, पाया जाता है। इसकी पश्चिम की स्रोर की दीवार में बने हुए संगमरमर के इमामगाह के महराव में, तथा पूर्व की तरफ की सात महराबवाली दीवार में—जहां मध्य के वड़े महराब के किनारों पर करान की श्रायते, कुकी लिपि के लेख और अन्यत्र ख़ंदर ख़दाई का काम है-मुसलमानी शैली पाई जाती है। इन श्रंशों को छोड़कर बाकी का बहुधा सारा काम हिन्द शैली का है, जिसमें हिन्दुओं के मंदिरों के स्तंम, गुंबज आदि ज्यों के त्यों लगाए गए हैं। अजमेर के 'मेगज़ीन' नामक स्थान के मध्य में पीले पत्थर का संदर भवन, जो बादशाह श्रकबर ने बनवाया था, बहुधा हिन्दु शैली का ही है। उसकी दीवारों के ताकों आदि में मुसलमानी शैली का मिश्रण है। वि॰ सं० की १= वीं शताब्दी के श्रासपास के बने हुए यहां के राजाश्रों के महलों तथा नगरों में रहनेवाले श्रीमंतों की हवेलियों श्रादि में भी कहीं कहीं मुसलमानी शैली की कुछ मिश्रण पाया जाता है।

राजपूताने का संबंध अंग्रेज़ों के साथ होने के पीछे यहां पर जो ईसाइयों के गिरजे बने वे अंग्रेज़ी शैली के हैं। अब तो राजाओं के महलों आदि में अंग्रेज़ि शैली भी प्रवेश होने लगी है।

शिल्प के समान चित्रकला भी प्राचीन भारत में बहुत बढ़ी चढ़ी थी।

मिस्टर ई. बी. हैवेल ने, जो भारतीय तक्षण और चित्रकला के असाधारण क्षाता हैं, अपनी पुस्तक 'इंडियन स्कल्पचर्स पेंड पेंटिंग्ज़' (भारतीय तक्षण और चित्रकला) में लिखा है कि "वन और वृत्तावली में बहते हुए पवन, प्रकृति देवी के बनाए हुए हिमालय के जलपपात, उदयास्त होते हुए सूर्यविंव की शक्ति और सौंदर्य, मध्याह के चमकते हुए प्रकाश और उप्लता, पूर्वी देशों की निर्मल चांदनी रातों, पावस ऋतु में छाए हुए घटाटोप बादलों, आंधियों की प्रचंडता, विजली की चमक, बादल की गरज तथा प्राण्यद वर्षाकाल की आनंदवर्धक वृंदों के दृश्यों को अपने चित्रों में दरसाना हिंदू

लोग भली भांति जानते थे ""।

उन्होंने यह भी लिखा है कि "यूरोपियन चित्र मानो पंख कटे हुए हों ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केवल पार्थिव सोंदर्य का चित्रण जानते थे। भारतीय चित्रकला श्रंतिस्त में ऊंचे उठे हुए दश्यों को नीचे पृथ्वी पर लाने के भाव श्रौर सोंदर्य को प्रकट करती है"। वड़े ही भावपूर्ण एवं श्रनुपम चित्र श्रनुमान १४०० वर्ष पूर्व के बने हुए श्रजंटा (हैदराबाद राज्य में) की गुफाश्रों में श्रव तक विद्यमान हैं, श्रौर इतना समय वीतने पर भी उनके रंग की चमक-दमक श्राज भी वैसी ही चटकीली होने से वीसवीं शताब्दी के यूरोपियन कला-कौशलधारी चित्रकार भी भारत के इन प्राचीन चित्रों के सम्मुख सिर सुकाते हैं।

यद्यपि राजपूताने में श्रव तक इस कला को प्रकाशित करनेवाले इतने प्राचीन चित्र नहीं मिले तो भी श्रनुमान ४०० वर्ष पूर्व तक के वने हुए चित्रों के सौंदर्य को देखते हुए श्रनुमान हो सकता है कि यह कला भी पहले यहां श्रच्छी दशा में थी।

राजपूताने में प्राचीन चित्रों के संग्रह राजाश्रों, सरदारों तथा कई गृहस्यों के यहां विद्यमान हैं। उनमें विशेषकर श्रनेक देवी-देवताश्रों, राजाश्रों, सरदारों वीर एवं धनाद्ध्य पुरुषों, धर्माचार्यों, राजाश्रों के दरवारों, सवारियों, तुलादानों, राजमहलों, जलाशयों, उपवनों, रणसेत की लड़ाइयों, शिकार के दश्यों, पर्वतों की छटाश्रों; महाभारत, रामायण श्रादि के कथाप्रसंगों; साहित्य शास्त्र के नायक-नायिकाश्रों, रसों, ऋतुश्रों, राग-रागिनियों श्रादि के चित्रण मुख्य हैं। ये चित्र वहुधा मोटे कागज़ों पर वने हुए मिलते हैं। राजाश्रों के यहां ऐसे संग्रह छूटे पत्रों की हस्तलिखित पुस्तकों के समान ऊपर नीचे लकड़ी की पाटियां रसकर कपड़े के वेष्टनों में वंधे रहते हैं, जिनको 'जोतदान' कहते हैं। ऐसे छूटे चित्रों के श्रातिरक्त कामशास्त्र या नायक-नायिका भेद के लिखित ग्रंथों, 'गीतगोविंद' श्रादि पुस्तकों, श्रंगार रस श्रादि की वार्ताश्रों एवं जैन धर्म की विविध कथाश्रों की हस्तलिखित पुस्तकों में भी प्रसंग प्रसंग पर उनके भाव-सूचक सुन्दर चित्र मिलते हैं। ऐसे ही राजाश्रों के महलों, गृहस्थों की हवेलियों श्रादि में दीवारों पर तथा कई मंदिरों की छतों श्रौर ग्रंवजों में भी समय समय

<sup>( ) 90 551</sup> 

के भिन्न भिन्न चित्रांकन देखने में आए । देशभेद के अनुसार चित्रशैली में भिन्नता पाई जाती है। राजपताने में जो प्राचीन चित्र मिलते हैं, वे बहुधा यहां की अर्थात राजपूत शैली के हैं। आजकल कोई कोई विद्वान यह भी मानने लग गए हैं कि राजपत शैली के चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है और राग-रागिनियों के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की है, परंतु वास्तव में बात इससे उल्टी ही है। अनेक देवी-देवताओं: विष्ण, शिव और देवी के भिन्न भिन्न अवतारों या रूपों, वेद, अग्नि, ऋत, आयुध', ग्रह', युग, प्रभात, सध्याह श्रादि समयविभागों तथा नक्तत्रों उतक की मृत्तियों की कल्पना हिंदुश्रोंी ने की, जिसके अनुसार उनकी मूर्तियां या चित्र भी वने । मुसलमानों में उनके धार्मिक सिद्धान्तों के अनुसार मुर्तियों एवं चित्रों का बनाना निषिद्ध था। बादशाह अकबर के धर्मसंबंधी विचार पलटे और उसने इस्लाम के स्थान पर 'दीन-इ-इलाही' नाम का नया धर्म और हिजरी सन के बदले 'इलाही सन्' चलाने का प्रयत्न किया. तभी से मगल शैली के चित्र यहां बनने लगे हैं। हिन्दुओं में तो चित्रकला वहत प्राचीन काल से बड़ी उन्नति को पहुंच चुकी थी और ऋत, रस ऋदि के चित्र या मूर्तियां बनती थीं रेसी दशा में चित्रण की राजपूत शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ना एवं राग-रागिनियाँ आदि के चित्रों की कल्पना मुसलमानों की मानना असंगत ही है।

राजपूतान के बने हुए पुराने चित्रों के रंग की चमक भी अब तक वैसी ही है कि मानों वे आज ही खींचे गए हों। अब तो यहां की चित्रकला पर यूरोप की चित्रकला का प्रभाव पड़ने लग गया है। जयपुर के कलाभवन (आर्ट स्कूल) में अन्य विषयों के अतिरिक्त चित्रकला भी सिखाई जाती हैं,

<sup>(</sup>१) ऋतु श्रीर श्रायुधों की मृतियां चित्तोड़ पर के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के खनवाए हुए कीर्तिस्तंभ में खुदी हुई हैं श्रीर उनके उपर या नीचे उनके नाम भी ख़दे हैं।

<sup>(</sup>२) नवप्रहों की मूर्तियां भारत के भिन्न भिन्न विभागों में मिलती हैं और राजपूताना म्यूज़ियम् ( अजमेर ) में भी रक्ली हुई हैं।

<sup>(</sup>३) अजमेर के 'ढाई दिन के भोंपड़े' में खुदाई करते समय एक शिलाखंड मिला जिसपर मूर्तियों की दो पंक्रियां बनी हैं। उत्पर की पंक्रि में किल, प्रभात, प्रात, मध्याह्न, अपराह्ण और संध्या की मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के उत्पर उसका नाम खुदा हुआ है। मीचे की पंक्रि में मधा, पूर्वफाल्गुन, उत्तरफाल्गुन, हस्त, चित्र, स्वाति और विशास की मूर्तियां हैं, जिनके नीचे उनके नाम खुदे हुए हैं।

परंतु विशेषकर यूरोप की शेली से। राजपूताने में चित्रकला की शिज्ञा का केवल यही एक स्थान है।

यहां के वित्रों के काम में श्रानेवाले सब प्रकार के रंग पहले यहीं बनते थे, परंतु उनके बनाने में श्रम श्राधिक होने श्रोर यूरोप श्रादि के बने बनाए रंग, चाहे वे उतने स्थायी न हों, श्रासानी के साथ भिल जाने के कारण यहां के विश्वकार श्रब उन्हीं विदेशी रंगों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे यहां का रंगसाज़ी का व्यवसाय भी श्रन्य व्यवसायों की भांति नए हो गया।

यों तो प्राचीन भारत सब प्रकार की विद्या पर्व कलाकौशल में बड़ी उन्नति कर ही चुका था, परंतु संगीत-कला<sup>9</sup> में तो इस देश ने सब से श्रधिक

कौशल प्राप्त किया था। सामवेद का एक भाग गान है जो 'सामगान' नाम से प्रसिद्ध है और वैदिक यज्ञादि में प्रसंग प्रसंग पर सामगान होता था। श्रवीचीन वैज्ञानिकों ने जिन जिन वातों से संगीत का महत्त्व माना है वे सभी वैदिक काल में यहां विद्यमान थीं। उस समय कई प्रकार की वीगा, भांभ, वंसी, मृदंग श्रादि वाद्य काम में श्राते थे। वैदिक साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार की वीगाश्रों के नाम 'वीगा', 'कांडवीगा' और 'कर्करी' आदि मिलते हैं। भांभ को 'श्राधादि'' या 'श्राधाट' कहते थे श्रोर इस वाद्य का प्रयोग नृत्य के समय होता था'। बंसी के नाम 'तृणव' श्रीर 'नाडी' मिलते हैं। मृदंग श्रादि चमके से मढ़े हुए वाद्य 'श्राडंवर'", 'दुंदुभि'', 'भूमि-

- (१) गीत (गाना), वाद्य (बजाना) श्रीर नृत्य (नाचना) इन तीनों को संगीत कहते हैं। "गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुख्यते" (संगीतरत्नाकर; श्रभ्याय १, श्लोक २१)
  - (२) तैत्तिरीय संहिता (६।१।४।१)। काठक संहिता (३४।४)
  - (३) काठक संहिता (३४। ४)
  - ( ४ ) ऋग्वेद ( २ । ४३ । ३ ) । मर्थवेवेद ( ४ । ३ ७ । ४ )
  - (४) ऋग्वेद (१०। १४६। २)
  - (६) स्थर्ववेद (४।३७।४)
  - ( ७ ) ए. ए. मैकडॉनज श्रीर ए. बी. कीथ; 'वेदिक इंदेक्स'; जि॰ १, पृ० १३।
  - ( = ) तैत्तिरीय संहिता ( ६ । १ । ४ । १ ) । मैत्रायगी संहिता ( ३ । ६ । = )
  - (१) ऋग्वेद (१०।१३४।७)। काठक संहिता (३३।४;३४।४)
  - (१०) वाजसनेयि संहिता (३०।११)
  - (११) ऋख्वेद (१।२म। ४;६। ४७। २१)। अथर्ववेद (१।२०।१)

दुंदुभि दत्यादि नामों से प्रसिद्ध थे। श्राधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि भार-तीय मृदंग श्रादि बाजे तक वैज्ञानिक सिद्धान्त पर बनाए जाते थे। पाश्चात्य विद्वानों का मानना है कि तार के वाद्यों का प्रचार उसी जाति में होना संभव हैं जिसने संगीत में पूर्ण उन्नति कर ली हो। तंतुवाद्यों में वीणा सर्वोत्तम मानी गई है श्रोर वैदिक काल में यहां उसका बहुत प्रचार होना यही बतलाता है कि संगीतकला ने उस समय भी बड़ी उन्नति कर ली थी जब कि संसार की बड़ी बड़ी जातियां सभ्यता के निकट भी नहीं पहुंचने पाई थीं।

ऐनी विल्सन साहिबा लिखती हैं कि "हिंदुओं को इस बात का श्रिभमान करना चाहिये कि उनकी संगीतलेखन-शैली (Notation) संसार भर में सब से पुरानी है "। सर विलियम हंटर का कथन है कि "संगीत-लिपि (Notation) भारत से ही ईरान में, फिर श्ररव में श्रीर वहां से ई० स० की ११ हीं शताब्दी में यूरोप में पहुंची "। यही मत प्रोफेसर वेबर का भी है "।

प्राचीन काल में भारत के राजा श्रादि संगीत के ज्ञान को बड़े गौरव का विषय समभते थे श्रौर श्रपनी संतान को इस कला की शिचा दिलाते थे। पांडव वनवास के पीछे एक वर्ष के श्रज्ञात वास के लिये राजा विराट के यहां भेष बदलकर भिन्न भिन्न नामों से सेवक बनकर रहे थे। उस समय श्रर्जुन ने श्रपने को वृहन्नला नामक नपुंसक प्रकट कर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखलाने की सेवा स्वीकार की थीं। पांडुवंशी जनमेजय का

<sup>(</sup>१) तैत्तिरीय संहिता (७।१।१।३)। काठक संहिता (३४।१)

<sup>(</sup>२) 'शॉर्द अकाउंट ऑफ़ दी हिंदू सिस्टम ऑफ़ म्यूज़िक्'; पृ० १।

<sup>(</sup>३) 'इंडियन गैज़ेटियर; इंडिया, पृ० २२३।

<sup>(</sup> ४ ) 'इंडियन लिटरेचर'; पृ० २७२।

<sup>(</sup> १ ) तृत्यामि गायामि च वादयाम्यहं प्रानर्तने कौशलनैपुणं मम ।
तदुत्तरायाः परिधत्त्व नर्तने मवामि देव्या नरदेव नर्तकी ।। १८ ।।
संमन्त्र्य राजा विविधेः स्वमन्त्रिमिः परीच्य चैनं प्रमदाभिराशु वै ।
श्रपुंस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिरं ततः कुमारीपुरमुलासर्ज तं ।। २२ ॥
स शिच्चयामास च गीतवादनं सुतां विराटस्य धनंजयः प्रभुः ।
सखीश्च तस्याः परिचारिकास्तथा प्रियश्च तस्याः स वभूव पाण्डवः ॥ २३ ॥
महाभारतः विराटपर्व, श्रभ्याय ११ ( वंबहं का निर्णयसागर संस्करण )

प्रपौत्र उदयन, जिसको वत्सराज भी कहते थे, यौगन्धरायण श्रादि मंत्रियों पर राज्यभार डालकर वीला वजाने श्रीर मगयादि विनोद में सदा लगा रहता था। वह अपनी वीणा के मधर स्वर से हाथियों को वश कर वनों में से उनकी पकड़ लाया करता था। एक समय श्रपने शत्रु उज्जैन के राजा चंडमहासेन ( प्रद्योत ) के हाथ से वह क़ैद हुआ और संगीत-कला में वड़ा निष्ण होने के कारण चंडमहासेन ने उसे अपनी पुत्री वासवदत्ता को संगीत सिखाने के लिये नियत किया। उसी प्रसंग में उनके वीच प्रेमवंधन ज़ड़ गया जिससे वह घासवदत्ता को लेकर अपनी राजधानी को भाग गया। । इन दो ही उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल के राजा संगीत-प्रिय होते थे और संगीत-वेत्ताओं को सादर श्रपने यहां रखकर इस कला की उन्नति करते थे। राजा कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध कवि अध्वघोष धुरंघर गायनाचार्य भी था। गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त अपने प्रयाग के स्तंभ लेख में अपने को संगीत में तुंबुरु और नारद से वढकर वतलाता है?, श्रीर उसके एक प्रकार के मिक्कों पर वाद्य बजाते हुए उसी राजा की मूर्ति वनी है । विक्रम संवत् की ४ वीं शताब्दी में ईरान के बादशाह बहराम गोर का हिंदुस्तान पर श्राक्रमण करना श्रोर यहां से १२००० गंवैयों को नौकरी के लिये ईरान भेजना वहां के इतिहास में लिखा मिलता है।

संगीत के विषय के अनेक संस्कृत ग्रंथ उपलब्ध हैं। वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के अंत के आसपास देविगिरि के यादव राजा सिंघण के दरवार के असिद्ध संगीताचार्य शार्क्षदेव ने 'संगीतरत्नाकर' नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें उसने अपने पूर्व के इस विषय के कई आचार्यों का नामोक्लेख किया है, जिनमें भेज (परमार), परमर्दि, सोमेश (सोमेश्वर चौहान) आदि कई राजाओं के भी नाम हैं ।

<sup>(</sup>१) गो. ही. श्रो; सो. प्रा. इ; पृ. १७-१८ के टिप्पण्।

<sup>(</sup>२) निशितविदरधमितगांधर्व्यलळितेत्रींडितत्रिदशपितगुरुतुंबुरुनारदादेर्व्यि-द्वज्जनो° (प्रजी; गु. इं; ४० ८)

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; पृ० १८-२०; श्रीर प्लेट १, संख्या १-८।

<sup>(</sup> ४ ) माल्कम; 'हिस्टरी च्रॉफ़ पशिया'; पृ० २२० ।

<sup>(</sup> १ ) रुद्रटो नान्यभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा ।

परमदीं च सोमेशो जगदेक(व)महीपतिः ॥ १८ ॥

<sup>&#</sup>x27;संगीतरत्नाकरः' श्रध्याय १ ।

कप्तान डे ने लिखा है कि "मुसलमानों के यहां त्राने से कुछ पूर्व का समय भारतीय संगीत के लिये सर्वोत्तम रहा"। जब से भक्तिमार्ग की उपासना प्रचलित हुई तब से संगीत में श्रौर भी उन्नति होती रही।

मुसलमानों के समय से उत्तर भारत के संगीत में परिवर्त्तन होने लगा, गायन-शैली पलटती गई, गान में श्रंगार रस प्रधान होने लगा और भिन्न भिन्न स्थानों के रागों का मिश्रण होता गया। ऐसे रागों में राजपूताने के मारव (मारवा) और माड भी मिल गये। ये राग क्रमशः मारवाड़ और जैसलमेर के थे। वीणा में परिवर्तन होकर उसके सूच्म रूप सितार का प्राहुर्भाव हुआ और अन्य वादित्र भी बने। अरव और ईरान के 'दिलरुवा', 'कृान्न' आदि बाजों का भी प्रचार हुआ, परंतु वीणा का महत्त्व सदा सवींपरि ही बना रहा।

वि० सं० १४६० (ई० स० १४३३) में मेवाड़ के राज्यसिंहासन पर महाराणा कुमकर्ण (कुंमा) आरूढ हुए। ये संगीत-शास्त्र के धुरंधर विद्वान् थे।
इनके रचे हुए दो ग्रंथ 'संगीतमीमांसा' और 'संगीतराज' उपलब्ध हुए हैं ।
इनके पौत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के पुत्र भोजराज की स्त्री मीरांबाई,
जो भगवद्भक्ति के लिये भारत भर में प्रसिद्ध है, कविता करने एवं गानविद्या
में निपुण थी। उसका बनाया हुआ 'मीरांबाई का मलार' नामक राग अब तक
प्रचलित है। वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के मध्य में खालियर के तोमरवंशी
(तंवर) राजा मानसिंह संगीत के लिये प्रसिद्ध हुए। ये संकीर्ण (मिश्र) रागों को
अधिक महत्त्व देते थे। इन्होंने अपनी गृजरी राणी (मृगनयनी) के नाम
पर 'गृजरी', 'बहुल गृजरी', 'माल गृजरी' और 'मंगल गृजरी' राग बनाए'।
इनका रचा हुआ 'मानकुत्हल' नामक संगीत का ग्रंथ रामपुर के राजकीय
पुस्तकालय में सुरित्त है। इन्होंके समय में भ्रुपद गाने की शैली प्रचलित
हुई जो शीघ ही चारों श्रोर फैल गई।

<sup>(</sup>१) 'म्यूज़िक् ऑफ़ सदर्न इंडिया'; पृ. ३।

<sup>(</sup>२) प्राचीन शिलालेखों में जैसलमेर राज्य का नाम 'माड' मिलता है श्रीर वहां के लोग उसे श्रभी तक 'माड' ही कहते हैं। वहां की खियां बहुधा माड ही गाती हैं।

<sup>(</sup>३) वीगा पर से सितार किस ने बनाई यह श्रानिश्चित है तो भी श्रमीर खुसरो इसका निर्माता माना जाता है।

<sup>(</sup>४) ऋाँ; कै. कै; साग १, ५० १११।

<sup>(</sup> ४ ) क; ग्रा. स. इं; जि. २, पृ० ६३-६४ ।

श्रकवर के दरबार में हिन्दू श्रौर मुसलमान गवैयों के जमघट में भएद ही श्रधिक गाया जाता था। इस समय तक ईरानी राग भी मुसलमानों में प्रचलित हो गए थे और यहां के कई पूराने रागों के मुसलमानी नाम भी रख लिय गए थे. जैसे कि देवगांधार का नाम 'रहाई', कानड़े का 'निशाबर', सारंग का 'माहर' श्रादि'। मुगलों के समय में भी राजपूताने के राजाश्रों में संगीत का प्रेम पूर्ववत बना रहा जिससे उनके आश्रित विद्वान् गायकों के बनाए हुए संगीत विषयक कई ग्रंथ मिलते हैं। श्रकबर के समय कछवाहा राजा भगवंतदास के पुत्र माधवसिंह े ने खानदेश से पुंडरीक विद्वल को श्रपने यहां बलाया जिसने षहां रहते समय 'रागमंजरी' नामक ग्रंथ लिखा । फिर पुंडरीक का प्रवेश श्रकवर के दरवार में हुआ जहां उसने 'नृत्यनिर्णय<sup>3</sup>' लिखा। श्रकवर के दरवार के प्रसिद्ध गायक तानसेन के वंशज अब तक जयपुर राज्य के आश्रित चले श्राते हैं। बीकानेर के महाराजा श्रनुपसिंह (श्रनोपसिंह) के व्रवार के पंडित भावभट्ट ने 'श्रनुपांकुश', 'श्रनुपसंगीतविलास' श्रौर 'श्रनुपरताकर' नामक संगीत-प्रंथों की रचना की । भावभट्ट का पिता जनाईनभट्ट शाहजहां के दरवार का गवैया था। श्रकबर के पीछे जहांगीर श्रीर शाहजहां के दरबार में संगीतवेत्ताओं का आदर रहा, परंतु औरंगज़ेब ने संगीत की चर्चा ही रोक दी, जिससे शाही दरबार के बहुतसे गवैयों ने राजपूताने के राजाओं के यहां श्राश्रय पाया। संभव है कि भावभट्ट श्रीरंगज़ेब के समय ही बीकानेर में श्रा

(१) रहायी देवगांघारे कानरे च निशाबरः ।
सारंगे माहुरो नाम जंगूलोऽथ बंगालके ।।
पुंडरीक विद्वलकृत 'रागमंजरी'; ए० १६ ।
'रागमंजरी' में इस प्रकार १४ रागों के सुसलमानी नाम दिये हैं।

श्रीमन्माधवर्सिहराजरुचिदा शृंगारहारा समा ॥ ६ ॥
 श्रगणितगण्यक्चिकित्सकवेदान्तन्यायशब्दशास्त्रज्ञाः ।
 हश्यन्ते बहवः संगीती नात्र दृश्यतेऽप्येकः ॥ ७ ॥
 इत्युक्ते माधवे सिंहे विष्ठलेन द्विजन्मना ।
 नत्वा गर्थोश्वरं देवं रच्यते रागमंजरी ॥ ८ ॥

'रागमंजरी', पृ. २ ।

(३) 'रागमंजरी' की मराठी भूमिका, पृ० २।

रहा हो। जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के दरबार में बहुतसे गवैये नौकर थे, श्रौर उक्त महाराजा की श्राज्ञा से 'संगीतसार' नामक बृहत् ग्रंथ लिखा गया था। मुग्रल-साम्राज्य के श्रस्त होने पर राजपूताने के राजाश्रों ने संगीत को श्रपनाया श्रौर श्रनेक गायकों को श्राश्रय दिया, इसीसे यहां श्रव तक थोड़ा बहुत संगीत रह गया है।

संगीत का एक श्रंश नृत्य ( नाचना ) था, जो भारत में अत्यन्त प्राचीन काल से वैज्ञानिक पद्धति पर किया जा... था। वि० सं० पूर्व की छुटी शताब्दी में पाणिनि ने 'श्रष्टाध्यायी' की रचना की उस समय भी शिलाली और कृशाश्व के 'नटसूत्र' ( नाट्यशास्त्र ) विद्यमान थे'। भरत का 'नाट्यशास्त्र' सुप्रसिद्ध हैं। उसके श्रातिरिक्त दंतिल, कोहिल श्रादि के नाट्य के नियमों के कई श्रंथ मिलते हैं। नाट्यशास्त्र के नियमों के श्राधार पर भास, कालिदास श्रादि श्रनेक कियों के सैकड़ों नाटकों की रचना हुई। शिवजी का उद्धत नृत्य 'तांडव' और पार्वती श्रादि का मधुर एवं सुकुमार नृत्य 'लास्य' कहलाया। स्त्रियों के नृत्य का लास्य में समावेश होता है।

मुग्रलों के समय से राजपूताने में परदे का प्रचार बढ़ने से नृत्यकला की अवनित होती गई, तो भी राजा से रंक तक की स्त्रियों में नाचने की प्रथा अब तक चली आती है और विवाह आदि प्रसंगों पर वे नाचती हैं, परंतु नृत्य की प्राचीन शैली तो लुप्तसी हो गई है। अब तो प्राचीन शैली का नृत्य दिच्चण के तंजोर आदि स्थानों में तथा कहीं कहीं अन्यत्र पाया जाता है।

राजपूताने में भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों के समान प्राचीन काल में सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। सोने के सिक्कों के प्राचीन नाम सुवर्ण, निष्क, शतमान, पल, दीनार, गद्याणक आदि; चांदी के सिक्कों के पुराण, धरण, पाद, पदिक (फदैया या फदीया), द्रम्म, रूपक, टंक आदि, और तांबे के सिक्कों के नाम कार्षापण, पण, काकिणी आदि मिलते हैं। राजपूताने से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे के हैं, जो दूसरे प्रदेशों के सिक्कों के समान प्रारंभ में चौकोर और पीछे से गोल भी बनने लगे थे। इन पर कोई लेख नहीं होता, किंतु मनुष्य, पशु, पत्ती, सूर्य, चंद्र, धनुष, बाण, स्तूप, बोधिद्रुम, खस्तिक, वज्र, पर्वत (मेरु), नदी (गंगा) आदि धार्मिक

<sup>(</sup>१) गौ० ही० स्रो; भा० प्रा० लि; पृ० ७, दिप्पण ६।

संकेत एवं अनेक अन्य चिद्ध अंकित होते थे, जिनमें से कई एक का वास्तविक आशय ज्ञात नहीं होता।

राजपताने में सब से पूराने लेखवाले तांवे के सिक्के 'मध्यमिका' नामक प्राचीन नगर से मिले हैं, जिनपर "मभमिकाय शिविजनपदस"" ( शिवि देश के मध्यमिका नगर का सिक्का ) लेख है। ये सिक्के वि० सं० के पूर्व की तीसरी शताब्दी के श्रास पास के हों ऐसा उनपर के लेख की लिपि से श्रनुमान होता है। उसी समय के श्रारापास के मालव जाति के तांवे के सिक्के जयपुर राज्य के 'नगर' (कर्कोटक नगर) से मिले हैं, जिनपर 'मालवानां जय' या 'जय मालवानां ' (मालवों की जय) लेख है। ये सिक्के मालव गए या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। इनके पीछे श्रीक, शक, कशन श्रौर चत्रपों के सिक्के मिलते हैं। श्रीक श्रीर तत्रपों के सिक्के तो यहां श्रव तक चांदी श्रीर तांवे के ही मिले हैं, परंत कुशन श्रीर शकों के सोने के भी कभी कभी मिल श्राते हैं। फिर वि०सं० की चौथी शताब्दी से गुप्तवंशी राजाओं के सोने और चांदी के सिक्के विशेष रूप से मिलते हैं। हणवंशियों के भी चांदी के सिक्के मिले हैं, परंतु संख्या में बहुत कम। हुएों ने अपने सिक्के ईरान के संसानियन्वंशी राजाओं के सिक्कों की शैली के बनाये. जिनकी नकल वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के श्रास पास तक यहां होती रही। फिर उनमें क्रमशः परिवर्त्तन होता श्रीर कारीगरी में भदापन श्राता गया. जिससे उनपर राजा का चहरा यहां तक विगड़ा कि उसका पहिचानना भी कठिन हो गया श्रीर लोग उसे गधे का ख़र मानकर उन सिक्कों की 'गधैया' कहने लग गये। वि० सं० की सातवीं शताब्दी से लगाकर तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपताने के प्राचीन हिन्दू राजवंशों में से केवल तीन ही वंशों के चांदी श्रीर तांबे के सिक्के पाप्त हुए हैं। ये सिक्के भेवाड़ के गुहिल, कन्नीज के प्रतिहार, और श्रवमेर के चौहानों के हैं। इनमें सोने का सिक्का श्रवतक केवल गुहिलवंशी वप्प ( रावल वापा ) का<sup>3</sup> ही ामेला है । चौहानों के सिक्कों में बहुआ एक और नंदी और दूसरी और हाथ में भाला लिये सवार होता था, श्रीर कभी एक श्रोर लदमी श्रीर दूसरी श्रोर केवल लेख रहता था। शहाबुदीन

<sup>(</sup>१) क; आ, स. ई; जि० ६, ५० २०३।

<sup>(</sup>२) वही, पृ० १८१।

<sup>(</sup>३) ना. प्र. पः भाग १, पृ० २४१-२म४।

गोरी के सोने के सिक्कों पर एक ब्रोर लक्ष्मी की मूर्ति ब्रौर दूसरी ब्रोर नागरी लिपि में 'श्रीमहमद्िनिसाम' (मुहम्मद्िन साम) लेख हैं । इसी तरह उसके तांबे के सिक्कों पर एक ब्रोर नंदी तथा त्रिश्चल के साथ 'स्नीमहम्मद् साम' ब्रौर दूसरी तरफ चौहानों के सिक्कों के समान सवार ब्रौर 'स्नीहमीर' (श्रमीर) लेख हैं । इन दोनों प्रकार के सिक्कों में चौहानों के सिक्कों का अनुकरण स्पष्ट पाया जाता है। इसी श्रश्वनंदी शैली के तांबे के सिक्कों सुलतान श्रलतमश (श्रमशुद्दीन), रुकनुद्दीन फीरोज़शाह, मुहजुद्दीन कैकोबाद, श्रौर श्रलाउद्दीन खिलजी तक के मिलते हैं। श्रलाउद्दीन ने ही श्रपने पिछले समय में सिक्कों पर से राजपूत शैली के चिहों को विल्कुल उटा दिया'।

वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के पीछे राजपूताने के जिन जिन विभागों पर मुसलमानों का अधिकार होता गया वहां सिक्का उनका ही चलने लगा। फिर तो केवल मेवाड़ के गुहिल (सीसोदिया) वंशियों में से महाराणा कुंभ-कर्ण, सांगा, रत्नासिंह, विक्रमादित्य और उदयसिंह के सिक्के मिलते हैं। महाराणा अमरसिंह ने वादशाह जहांगीर के साथ सुलह कर शाही अधीनता स्वीकारी तब से मेवाड़ के सिक्के भी अस्त हो गये और सार देश में सिक्का और खुत्वा (नमाज़ के वक्ष वादशाह को दुआ देना) वादशाही प्रचलित हो गया। फिर जब मुहम्मदशाह और उसके पिछले वादशाहों के समय मुगलों का राज्य निर्वल हो गया तब राजपूताने के राजाओं ने अपने अपने राज्यों में बादशाहों की आज्ञा से टकसालें खोलीं; तब भी सिक्कों पर लेख तो वादशाहों के नाम के ही बने रहे। ई० स० १८१८ (वि० सं० १८०४) में सरकार अंग्रेज़ी से संधि होने के बाद मुगलों का नाम यहां के सिक्कों पर से उठता गया। अब तो कुछ राज्यों को छोड़ कर सर्वत्र सरकार अंग्रेज़ी का सिक्का (कलदार) ही चलता है।

इस प्रकरण में राजपूताने का भूगोलसम्बन्धी वर्णन हमने बहुत संत्रेप के साथ लिखा है, आगे प्रत्येक राज्य के इतिहास के साथ वह विस्तार से लिखा जायगा।

<sup>(</sup>१) ऐच नेल्सन राइट, 'कैटैलोग श्रॉफ दी कोइन्स इन् दी इंडियन् म्यूजियम कलकत्ता'; जि. २, पृ. २७-३०।

## दूसरा अध्याय

## राजपूत

जैसे 'राजपूनाना' नाम श्रंशेज़ों के समय में प्रासिद्ध हुश्रा वेसे ही 'राजपून' शब्द भी एक जाति या वर्ण विशेष के लिये मुसलमानों के इस देश में श्राने के पीछे प्रचलित हुश्रा है। 'राजपून' या 'रजपून' शब्द संस्कृत के 'राजपुत' का श्रपभंश श्रर्थात् लोंकिक रूप है। प्राचीन काल में 'राजपुत' शब्द जातिवाचक नहीं, किंतु ज्ञतिय राजकुमारों या राजवंशियों का सूचक था, क्योंकि वहुत राजित काल से प्रायः सारा भारतवर्ष ज्ञिय वर्ण के श्रप्रीन था। कौटिल्य के 'श्र्यशास्त्र', कालिदास के काव्य और नाटकों, श्रथ्वधीय के ग्रंथों, वाणभट्ट के 'हर्षचिति' तथा 'कादंवरी' श्रादि पुस्तकों एवं प्राचीन शिलालेखों' तथा दानपत्रों में राजकुमारों और राजवंशियों के लिये 'राजपुत्र' शब्द का प्रयोग होना पाया जाता है। चीनी यात्री हुएनसंग ने वि० सं० ६८६ से ७०२ (ई० स० ६२६-६४४) तक इस देश में भ्रमण कर श्रपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन लिखा, जो भारतवर्ष के उस समय के भूगोल, इतिहास, धर्म,

- (२) राजसूयदीक्तितेन मया राजपुत्रशतपिवृतं वसुमित्रं गोप्तारमादिश्य । 'मालविकाग्निमित्र नाटक'; श्रंक ४, पू॰ १०४।
- (३) श्रथ तेजस्विसदनं तपः चेत्रं तमाश्रमम् ।

  केचिदिच्याकवो जग्मू राजपुत्रा विवत्सवः ॥ ८ ॥

  'सौन्दरानन्द काब्य'; सर्ग ९ ।
- (४) केसरिकिशोरकैरिय विकिषेकरसैरिप विनयव्यवहारिभिरात्मनः प्रतिविम्धेरिय राजपुर्तैः सह रममाणः प्रथमे वयसि सुलमितिचिरसुवास । कादंबरीः पृ० १४-१४। (४) भालिभाडाप्रभृतियामेषु संतिष्टमानशीप्रतीहारवंशीयसर्व्यराजपुर्तेश्व । आवृष्यर तेजपाल के मंदिर का वि० सं० १२८० का शिलालेख । ए. इं; जि० ८, पृ० २२२। (६) सर्व्वानेय राजराजनकराजपुर्तराजामात्यसेनापति ०

खालिमपुर से मिला हुआ राजा धर्मपाल का दानपत्र । ए. ई; जि॰ ४; प्र॰ २४६ ।

<sup>(</sup> ३ ) जन्मप्रभृति राजपुत्रात्रचेत् कर्कटकसधर्माणो हि जनकमज्ञाः राजपुत्राः । 'श्रर्थशास्त्रः' ए० ३२ ।

लोगों के रहन सहन श्रादि जानने के लिये बड़े महत्त्व का है। उक्त पुस्तक में उसने कई राजाश्रों का नामोल्लेख कर उनकी ज्ञात्रिय' ही लिखा है, राजपूत नहीं।

मुसलमानों के राजत्वकाल में चित्रियों के राज्य क्रमशः अस्त होते गए श्रीर जो बचे उनको मुसलमानों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, अतएव वे स्वतंत्र राजा न रह कर सामंत से बन गए। ऐसी दशा में मुसलमानों के समय राजवंशी होने के कारण उनके लिये 'राजपूत' नाम का प्रयोग होने लगा। फिर धीरे धीरे यह शब्द जातिसूचक होकर मुग़लों के समय अथवा उससे पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा।

चात्रिय वर्ण वैदिक काल से इस देश पर अधिकार करता रहा और आयों की वर्णव्यवस्था के अनुसार प्रजा का रक्षण करना, दान देना, यह करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना और विषयासाक्ष में न पड़ना आदि चात्रियों

<sup>(</sup>१) हुएन्स्संग ने महाराष्ट्र के राजा पुलकेशी, वलभी के राजा ध्रवपट (ध्रवभट) श्रादि कई राजाश्रों को चत्रिय ही लिखा है (बी; बु. रे. वे. व; जि० २, पृ० २५६; २६७)

<sup>(</sup>२) 'पृथ्वीराज रासे' में रजपूत (राजपूत) शब्द मिलता है 'लग्गो सुजाय रजपूत सीस। धायो सु तेग करि करिय रीस' ('पृथ्वीराज रासा', पृ० २४०८; नागरी प्रचारिणी सभा का संस्करण), परंतु यह ग्रंथ वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व का बना हुआ नहीं है।

<sup>(</sup>३) इस पुस्तक में 'श्रार्थ्य' शब्द का प्रयोग (सिवा पृ० १२ के ) देखकर पाठक यह श्रानुमान न करें कि यह शब्द श्रार्थसमाज के श्रानुयायियों के लिये प्रयोग किया गया है। श्राजकल 'हिंदू' शब्द का प्रयोग होता है, परंतु उसके स्थान में प्राचीन काल में 'श्रार्थ' शब्द का प्रयोग होता था। हिंदू नाम वि. सं. की म वीं शताब्दी से पूर्व के ग्रंथों में नहीं मिलता है। फारस (ईरान) की भाषा में 'स' के स्थान में 'ह' बोला जाता था जैसे कि 'सप्त' को 'हम्त' 'सिंधु' को 'हिंदू' श्रादि। इसीसे ईरानियों ने सिंधु के निकटवर्ती निवासियों कों हिंदू कहा। पीछे से सारे भारत के लोग हिंदू श्रीर उनका देश हिंदुस्तान कहलाया। सिकंदर के समय के यूनानी लेखकों ने सिंधु को इंडु (इंडज़्) श्रीर वहां के निवासियों को 'इंडियन्' कहा, इसीसे श्रंग्रेज़, भारतवासियों को 'इंडियन्' श्रौर भारत को 'इंडिया', कहते हैं। प्राचीन काल में श्रार्थ शब्द बड़े गौरव का सूचक था श्रौर सम्मान के लिये उसका प्रयोग होता था। राणियां एवं खियां श्रपने पित को संबोधन करने में 'श्रार्थपुत्र,' ऐसे ही सासु श्रोर स्वसुर के लिये कमशः श्रार्थों श्रोर श्रार्थ शब्द को सिंधु को कई प्रसिद्ध धर्माचार्यों श्रादि के नाम के साथ श्रार्थ शब्द जुड़ा हुश्रा मिलता है, जैसे कि श्रार्थश्रमंग, श्रार्थदेव, भ्रार्थपिकंक, श्रार्थिसंह श्रादि। जैनों में साध्वी श्रवतक श्रार्था (श्रारजा) कहलाती हैं।

के धर्म या कर्म माने जाते थें। मुसलमानों के समय से वही ज्ञिय जाति 'राजपूत' कहलाने लगी। श्राजकल के कितने एक यूरोपियन विद्वान् श्रोर उनके लेखों की छाया पर निर्भर रहनेवाले कुछ पतदेशीय विद्वान् भी यही मानने लगे हैं कि राजपूत जाति प्राचीन श्रार्य च्रात्रिय नहीं, किंतु उत्तर की श्रोर से श्राये हुए सीथियन श्रर्थात् शक हैं। राजपूताने के प्रसिद्ध इतिहासलेखक कर्नल टॉड ने राजपूतों के शक होने के प्रमाणों में उनके कितने एक प्रचलित रीति-रिवाजों का, जो शक जाति के रिवाजों से मिलते जुलते हैं, उल्लेख किया है। ऐसे प्रमाणों में सूर्य की पूजा या उपासना, तातारी श्रोर शक लोगों की पुरानी कथाश्रों का पुराणों की कथाश्रों से मिलना, सती होना, श्रश्चमेध यह करना, मद्यपान का शीक रखना, शस्त्र श्रीर घोड़ों का पूजना श्रादि हैं ।

मिस्टर विन्संट स्मिथ ने "श्रलीं हिस्टरी श्राफ् इंडिया" ( भारत का प्राचीन इतिहास ) में लिखा है कि "प्राचीन लेखों में हुणों के साथ गुर्जरों का भी, जो श्राजकल की गूजर जाति है श्रोर हिंदुस्तान के उत्तर-पश्चिम विभागों में फैली हुई है, नाम मिलता है। श्रमुमान होता है कि पुराने गूजर बाहर से श्राप हुए थे, उनका श्वेत हुणों के साथ निकट संबंध होना संभव है। उन्होंने राजपूताने में श्रपना राज्य स्थापित कर भीनमाल (श्रीमाल) को श्रपनी राजधानी बनाया, जो श्रावृ से श्रमुमान ४० मील उत्तर-पश्चिम में है। समय पाकर भीनमाल के गुर्जर प्रतिहार राजाश्रों ने कन्नौज को जीत कर उत्तर भारत में श्रपने साम्राज्य की स्थापना की। भड़ीच का, छोटा गुर्जर राज्य भीनमाल के बड़े राज्य की एक शासा थीं "।

"यहां में उस बात की श्रोर ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसके विषय में बहुत दिनों से संदेह था, परंतु श्रव प्रमाणोंद्वारा निश्चित हो गया है कि राजपूनाने श्रौर गंगा नदी के उत्तरी प्रदेशों में, वहां के निवासियों के साथ लड़ाई भगड़े रहने पर भी, गुर्जरों का राज्य विलक्जल नष्ट नहीं हो गया था । यद्यपि वहुतसे नष्ट हुए, परंतु कई बच भी रहे थे जो वहां के निवासियों में

<sup>(</sup>१) प्रजानां रच्चग्रं दानभिज्याध्ययनमेव च । विवयेध्यप्रसक्तिश्च चित्रयस्य समासतः ॥ 'मनुस्मृति ';१। मह।

<sup>(</sup>२) टॉ; रा; जि॰ १, प्रकरण ६।

<sup>(</sup>३) स्मि; अ. हि. इं; पृ. ३२१-२२।

मिल गए और अब भी उनकी बहुतसी संतान मौजूद है। अपने से पहले आनेवाले शक और यूची (कुशन) लोगों के समान यह विदेशी जाति भी शीघ ही हिंदू धर्म में मिल कर हिंदू बन गई। उसके जिन कुटुंबों या शाखाओं ने कुछ भूमि पर अधिकार प्राप्त कर लिया वे तत्काल चित्रय या राजवर्ण में मिला लिये गए और इसमें संदेह नहीं कि पिन्हार और उत्तर के कई द्सेर प्रसिद्ध राजपूत वंश इन्हीं जंगली समुदायों से निकले हैं, जो ई० स० की पांचवीं या छठी शताब्दी में हिंदुस्तान में आए थे। इन विदेशियों के सैनिक एवं साथियों से गूजर और दूसरी जातियां वनीं जो पद प्रतिष्ठा में राजपूतों से कम हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ला में कई मूल निवासियों या जंगली जातियों अथवा वंशों ने भी हिंदू धर्म स्वीकार कर हिंदू समाज में प्रवेश किया, जैसे कि गोंड, भड़, खरवड़ आदि से चंदेल, राठोड़, गहरवार आदि दूसरे प्रसिद्ध राजपूत वंश निकले अतेर उन्होंने अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से जा मिलाई "।

उसी पुस्तक में आगे लिखा है कि "पिड़हार, पँवार (परमार), चंदेल आदि राजपूत जातियां कौन थीं; और हर्पवर्धन तथा मुसलमानों की विजय के बीच की शताब्दियों में उनके (राजपूतों के) कारण गड़बड़ क्यों उत्पन्न हुई ? उत्तरी भारत के प्राचीन और मध्ययुगीन इतिहास में अन्तर डालनेवाली मुख्य बात राजपूत वंशों की प्रधानता ही होने से उसके स्पष्टीकरण की इच्छा उत्पन्न होती है। प्रश्न करना सहज है, परंतु उत्तर देना सहज नहीं, और यह विषय भी विलक्कल अनिश्चित होने से उसका सन्तेषजनक निर्णय नहीं किया जा सकता; तो भी कुछ विचार प्रकट करना आवश्यक है, जिससे पाठकों को इन वंशों की भूलभुलैयों में मार्ग ढूंढ निकालने में कुछ सहायता मिले"।

"ई० स० की आठवीं और नवीं शताब्दी में राजपूत राज्यों का एकाएक उद्गम होना एक आश्चर्य की बात है। प्राचीन राजवंशों के वर्ण या जातिविषय में ठीक तौर से कुछ भी बात नहीं है; अशोक और समुद्रगुत के कुद्रंव किस हिंदू समाज के थे,

<sup>(</sup>१) त्राज तक के प्राचीन शोध से इस बात का नाममात्र को भी पता नहीं चलता कि चंदेल, राठोड़, गहरवार आदि प्रसिद्ध राजवंश गोंड, भड़, खरवड़ आदि जातियों से निकले हों। यह केवल मि॰ विन्सेंट स्मिथ की कपोलकल्पना मात्र है। यदि उक्त कथन में कुछ भी तथ्य होता तो उसके लिये कोई प्रमाख देने का साहस अवस्य किया जाता।

<sup>् (</sup>२) स्मि; म. हि. इं, ए. ३२२।

यह कोई ठीक ठीक नहीं वतला सकता और इसका भी कोई उल्लेख नहीं मिलता कि रंगभूमि पर श्राये हुए वड़े वड़े राजा महाराजाओं ने केवल श्रपने पराक्रम ही के द्वारा राज्य प्राप्त किये थे या कहां तक वे वड़े वड़े वंशों के मुखिया थे। पिछले समय के सव राजपूत श्रपने को प्राचीन चित्रय वर्ण में होना मानते हैं। वास्तव में बहुत प्राचीन काल से, पिछले राजपूत वंशों के समान, चित्रय वंश भी विद्यमान थे और इस माध्यमिक काल के सदश ही पहले भी नये नये राज्य वरावर स्थापित होते जाते थे, परंतु उनके लिखित प्रमाण नष्ट हो गए श्रीर केवल थोड़ेसे नामी नामी वंशों की यादगार मात्र वनी रही। इतिहास में उनका उल्लेख इस ढंग से किया गया है कि उसको विलक्जल सत्य ही नहीं कह सकते। चात्रिय शब्द सदा से एक संशयात्मक श्रथे का द्योतक रहा है। उससे केवल राज्य करनेवाली जाति का वोध होता है जो ब्राह्मण कुल की न हो। कभी कभी ब्राह्मण जाति के भी राजा हुए, परंतु राजदरवार में ब्राह्मण विशेषकर राजा का नहीं किंतु मन्त्री का ही काम करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य चात्रिय ही श्रतुमान किया गया है श्रीर उसका मंत्री चाणक्य या केटिल्य निश्चय ब्राह्मण ही था"।

"प्राचीन श्रोर माध्यमिक काल में वास्तविक श्रन्तर यही है कि प्राचीन समय की दंतकथाश्रों की शृंखला टूट गई श्रोर माध्यमिक काल की दंतकथाएं श्रव तक प्रचलित हैं। मीर्य श्रोर गुप्त वंशों की वास्तविकता का पता नहीं चलता केवल पुस्तक, शिलालेख श्रोर सिकों ही के श्राधार पर उनकी स्मृतिमात्र स्थिर है। इसके विरुद्ध माध्यमिक काल के राजवंशों की श्रसलियत वहुत कुछ प्राप्त है। टॉड श्रोर दूसरे पुराने लेखकों ने लिखा है कि राजपूत विशेषकर शक हैं तथा श्राजकल की यथेष्ट शोध से उनके कथन की पृष्टि होती है; श्रोर यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं, कि कई मुख्य राजपूत वंशों में विदेशियों का रुधिर मिल गया है। जो जातियां राजपूतों से कम दुजें की गिनी जाती थीं उनके साथ राजपूतों का निकट संवंध पाया जाता

<sup>(</sup>१) राजपूर्तों का संबंध राजपूर्तों में ही होता है न कि कम दर्जे की जातियों में। मि० स्मिथ का उपर्युक्त कथन अमपूरित ही है। यह बात अवश्य हुई है कि कुछ राजपूत घराने पहले राज करते थे या उनके पास अच्छी जागीरें थीं, परंतु पीछे से समय के हेर फेर में उनकी जीविका छिन गई और वे लाचार नौकरी या खेती से अपना निर्वाह करने लगे, जिससे

है। भारतवर्ष में सब से प्रथम ई० स० पूर्व की दूसरी शतान्दी में वाहर से आनेवाली जाति, जिसके विषय में इतिहास साज्ञी देता है, शक थी। उसके पीछे यूची या कुशन जाति ई० स० की पहली शतान्दी में इधर आई। इन जातियों तक तो वर्तमान राजपूत वंश अपनी ठीक वंशपरंपरा नहीं पहुंचा सकते। निस्संदेह शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब हिंदू धर्म खीकार कर लिया तब वे हिन्दू जाति की प्रथा के अनुसार ज्ञियों में मिला लिये गए। जो कुछ अब तक जाना गया उससे यही ज्ञात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिंदुओं में मिलाए गए हों, किंतु इसके लिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है"।

"ऐतिहासिक प्रमाणों से भारत में तीन वाहरी जातियों का आना सिद्ध होता है, जिनमें से शक और कुशन का वर्णन तो ऊपर हो खुका। तीसरी जाति हूण या श्वेतहूण थी, जो ई० स० की पांचवीं या छुठी शताब्दी के प्रारंभ में इधर आई। इन तीनों के साथ और भी कई जातियां आई। मनुष्यों की जातियां निर्णय करनेवाली विद्या (Ethnology), पुरातत्त्वविद्या और सिकॉं ने विद्वानों के चित्त पर अंकित कर दिया है कि हूणों ही ने हिंदू संस्थाओं और हिंदू राजनीति को अधिकतर हिला दिया हो"। फिर आगे कुछ और वातें लिखकर उक्त महाशय ने निष्कर्ष यह निकाला है कि "हुण जाति ही

से वे अच्छे राजप्तों की बराबर के नहीं, किंतु कम दर्जे के गिने जाने लगे। मेवाइ के महाराणा हंमीरसिंह चंदाणा राजपूत की कन्या से उत्पन्न हुए थेयह प्रसिद्ध है। उस समय चंदाणे
अच्छे राजप्त माने जाते थे। मुंहणोत नेणसी ने भी उनका चौहानों की सोनगरा शाखा में
होना लिखा है ( 'नेणसी की ख्यात'; पन्ना ४। १)। ऐसे ही नेणसी ने खरवड़ों को पिड़हारों की शाखा होना बतलाया है ( 'नेणसी की ख्यात'; पता २१। २) और पहले उनके
भी जागीरें होने के कारण उनकी गणना अच्छे राजप्तों में होती थी, परंतु अब सेवाइ के
चंदाणों और खरवड़ों का शादी व्यवहार बहुधा अच्छे राजप्तों के साथ नहीं रहा, जिसका
कारण उनके पास जागीरों का न रहना और खेती आदि से निर्वाह करना ही हुआ। राजप्ताने में एक जाति दरोगा, चाकर या गोला कहलाती है। इस जाति में विधवा स्त्री का नाता
( पुनर्विवाह ) होता है। जागीरें न रहने पर जब अच्छे राजप्त लाचार खेती था नौकरी से
अपना निर्वाह करते हैं और राजप्तों की रीति के अनुसार परदे आदि का अपने यहां प्रवंध
नहीं रख सकते तब उनको लाचार दरोगों में मिलना पड़ता है। फिर उनका शादी व्यवहार
अच्छे राजप्तों के साथ नहीं होता। राजप्तों के साथ उनके शादी व्यवहार के जो उदाहरण
मिलते हैं वे उनकी पूर्व की अच्छी स्थिति के समय के सुचक हैं।

<sup>(</sup>१) सि; ग्र. हि. इं; पृ ४०७-१०।

विशेष कर राजपूताने श्रौर पंजाब में स्थायी रूप से श्रावाद हुई, जिसका बड़ा विभाग गुर्जर थे जो श्रव गुजर कहलाते हैं "।

यरोपियन विद्वानों की शोधक बुद्धि वास्तव में प्रशंसनीय है, परंतु उनमें गतानुगत वृत्ति एवं प्रमाणग्रस्य मनमानी कल्पना करने की रुचि यहां तक बढ़ गई है कि कभी कभी उनकी शोधक बाद्धे हमारे प्राचीन इतिहास की श्रृंखला मिलाने में लाभ की श्रपेचा श्रधिक हानि पहुंचानेवाली हो जाती है। श्राज तक कोई विद्वान सप्रमाण यह नहीं बतला सका कि शक, कशन या इलों से अमुक अमुक राजपृत वंशों की उत्पत्ति हुई। एक समय राजपृतों की 'गुजर' मानने का प्रवाह ऐसे वेग से चला कि कई विद्वानों ने चावडा, पडिहार (प्रतिहार) परमार, चौहान, तँवर, सोलंकी, कछवाहा श्रादि राजपृतों का 'गूजर' होना वतलाने के संबंध में कई लेख लिख डाले, परंतु शपनी मनमानी कल्पना की घुड़दौड़ में किसीने इन बातों का तानिक भी विचार न किया कि प्राचीन शिलालेख आदि में उनके वंश-परिचय के विषय में क्या लिखा है. दसरे समकालीन राजवंश उस विषय में क्या मानते थे, हप्रत्संग ने उनको किस वंश का वतलाया है, और यही कहते गए कि ये तो पीछे से अपने को जित्रय मानते लग गए हैं। ऐसे प्रमाण्यहित काल्पनिक कथन, जब तक सप्रमाण यह न बताया जा सके कि अमुक राजपूत जाति अमुक समय अमुक गूजर वंश से निकली, स्वीकार नहीं किये जा सकते।

कर्नल टाँड ने तो अपना ग्रंथ सौ वर्ष पूर्व रचा, उस समय भारत में प्राचीन शोध का प्रारंभ ही हुआ था, और प्राचीन शिलालेखादि का ठीक ठीक पढ़ा जाना आरंभ भी नहीं हुआ था, अतप्व टाँड का कथन तो अधिकतर काल्पनिक ही कहा जा सकता है, परंतु इस बीसवीं शताब्दी के लेखक मि० विन्सेंट स्मिथ ने भी कोई मूल प्रमाण उद्भुत कर यह नहीं वतलाया कि अमुक अमुक राजपूत जातियां अमुक बाहरी जाति से निकली हैं। केवल अनुमान के आधार पर ही अपना लेख लिखा, इतना ही नहीं किंतु यह भी स्पष्ट रूप से नहीं वतलाया जा सका कि राजपूत जाति की उत्पत्ति शक, कुशन और हुण इन तीन में से किससे हुई। उक्क महाशय को साथ साथ यह भी लिखना पड़ा कि "निस्संदेह शक और कुशनवंशी राजाओं ने जब हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तव से

<sup>(</sup>३) स्मि; श्र. हि. इं; पू. ४३३।

हिंदू जाति की प्रथा के अनुसार वे चित्रयों में मिला लिये गए, परंतु जो कुछ अब तक जाना गया उससे यही ज्ञात होता है कि वे बहुत काल पीछे हिंदुओं में मिलाए गए हों, लेकिन इसके लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं हैं"।

श्रव हम सबसे पहले राजपूर्तों को चित्रिय न माननेवालों की शक जाति संबंधी मुख्य दलील की जांच करते हैं। 'मनुस्मृति' में लिखा है कि 'पाँड्रक, चोड, द्रविड, कांबोज, यवन, शक, पारद, पल्हव, चीन, किरात, दरद श्रौर खश ये सब चित्रय जातियां थीं, परंतु शनैः शनैः कियालोप होने से द्रवल (विधमीं, धर्मश्रष्ट) हो गईं'। इस कथन का श्राभिश्राय यही है कि वैदिक धर्म को छोड़-कर श्रन्य (बौद्ध श्रादि) धर्मों के श्रनुयायी हो जाने के कारण वैदिक धर्म के श्राचार्यों ने उनकी गणना विधिभयों (धर्मश्रष्टों) में की।

पुराणों से पाया जाता है कि "इच्चाऊवंशी राजा हुक के पुत्र बाहु (बाहुक) के राज्य पर हैहयों श्रीर तालजंघों रे (तालजंघ के वंशजों ) ने श्राक्रमण किया जिससे वह पराजित होकर श्रपनी राणियों सहित वन में जा रहा जहां श्रीवं श्राणि के श्राश्रम में उसका देहान्त हुआ। श्रीवं ने बाहु के पुत्र सगर को वेदादि सब शास्त्र पढ़ाप, श्रस्त्रविद्या की शिचा दी श्रीर विशेषकर भागव नामक श्रग्न्यस्त्र का प्रयोग करना सिखलाया। एक दिन उस (सगर) ने श्रपनी माता से ऋषि के श्राश्रम में निवास करने का कारण जानने पर कुद्ध होकर श्रपना पैतृक राज्य पीद्धा लेने श्रीर हैहयों तथा तालजंघों को नष्ट करने का प्रण किया। फिर उसने बहुधा सब हैहयों को नष्ट किया श्रीर शक, यवन, कांबोज तथा पल्हवों को भी (जो बाहु का राज्य छीनने में हैहय श्रादि के सहायक हुए थे) नष्ट कर देता, परंतु उन्होंने श्रपनी रक्षा के लिये उसके कुलगुरु वसिष्ठ की शरण ली, तब गुरु ने उसको रोका श्रीर कहा कि श्रव तू उनका पीछा मत कर; मैंने तेरी

(१) शनकैस्तु कियालोपादिमाः चित्रियजातयः।
वृषलत्वं गता लोके बाह्मस्यादर्शनेन च ॥
पौराड्काश्चोडद्रविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः।
पारदाः पल्हवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥

'मनुस्मृतिः' १०। ४३-४४।

<sup>(</sup>२) हैहय श्रीर तालजंघ यदुवंशी राजा थे। हैहय यदु का चौथा श्रीर तालजंघ पंद-हवां वंशघर था। इनके वंशज हैहय (कलचुरि) श्रीर तालजंघ कहलाए।

प्रतिज्ञा-पालन के निमित्त उनको छिजाति से च्युत कर दिया है। सगर ने गुरु का कथन स्वीकार कर उन जीती हुई जातियों में से यवनों को सारा सिर मुंडवाने, शकों को श्राधा बुंडवाने, पारकों को केश वढ़ार रखने और पल्हवों को दाढ़ी रखने की श्राधा बुंडवाने, पारकों को केश वढ़ार रखने और पल्हवों को दाढ़ी रखने की श्राधा दी। उनको तथा श्रन्य चित्रय जातियों को वपदकार (श्राम्म में श्राहुति देने का शब्द) श्रीर वेद के पठन से विमुख किया। इस प्रकार धर्म (वैदिक धर्म) से च्युत होने तथा ब्राह्मखों का संसर्ग छूट जाने के कारण ये भिन्न भिन्न जातियां म्लेच्छ हो गईं "।

पुराणों के इस कथन से स्पष्ट है कि शक आदि उपर्युक्त जातियां ज्ञिय थीं और राजा सगर के समय भी वे विद्यमान थीं। पीछे से बौद्ध आदि धर्म स्वीकार करने पर वैदिक मतवालों ने उनकी गणना म्लेच्छों में कर ली। भारतवर्ष में जब बौद्धधर्म की प्रवलता हुई उस समय ब्राह्मणादि अनेक लोग बौद्ध हो गए जिनकी भी गणना धर्मद्रेप के कारण ब्राह्मणों ने अपनी स्मृतियों में शर्दों में कर दी, इतना ही नहीं किंतु श्रंग, वंग, कलिङ्ग सुराष्ट्र, मगध आदि बौद्ध-

<sup>&#</sup>x27; विष्णुपुरासः' श्रंश हे, अध्याय ३। ऐसा ही 'वायुपुरासा' ( श्रध्याय ८८, श्लोक १२१-४३ ) में लिखा मिलता है।

प्राय देशों में यात्रा के सिवा जाने पर पुनः संस्कार करने का विधान तक किया था<sup>9</sup>। फिर बौद्ध धर्म की अवनति होने पर वे ही बौद्ध पीछे वेद्धर्मातु-यायियों में मिलते गए।

चंद्र वंश के मूलपुरुष पुरुरवा का चौथा वंशघर ययाति था। उसके पांच पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, श्रवु श्रौर पुरु हुए। द्रुह्यु का पांचवां वंशघर गंधार हुश्रा जिसके नाम से उसका देश गांधार कहलाया, जहां के घोड़े उत्तम होते है। गंधार का पांचवां वंशज प्रचेता हुश्रा। मत्स्य, विष्णु श्रौर भागवत पुराणों में लिखा मिलता है कि 'प्रचेता के सौ (बहुत से) पुत्र हुए जो सब उत्तर (भारतवर्ष के उत्तर) के म्लेच्छ देशों के राजा हुए रे। पतंजाल

(१) श्रङ्गबङ्गकलिङ्गेषु सौराष्ट्रमगघेषु च । तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कारमहीति ॥

यह श्लोक 'सिद्धांतको मुदी' की 'तत्वबोधिनी' टीका में 'परोचे लिट्' (३।२।११४) सूत्र के वार्तिक के प्रसंग में उद्धत किया गया है।

> सिन्धुसौगैरसौराष्ट्रं तथा प्रत्यंतवासिनः । कलिङ्गकौङ्करणान्यङ्गान् गत्वा संस्कारमहीति ॥ १६ ॥

द्यानंदाश्रम ग्रंथावित ( पूना ) के 'स्मृतिनां समुचयः' नामक ग्रंथ में प्रकाशित 'देवलस्मृति'; ए० ८४।

इस प्रकार की कड़ी व्यवस्था बाह्यणों ने श्रपने स्मृतिग्रंथों में श्रवश्य की थीं, परंतु लोगों ने उसका कभी पालन किया हो ऐसा इतिहास से पाया नहीं जाता।

(२) द्रुह्योस्तु तनयी शूरों सेतुः केतुस्तथैन च ।
सेतुपुत्रः शरद्वांस्तु गन्धारस्तस्य चात्मजः ॥ ६ ॥
स्वायते यस्य नाम्नामी गन्धारिवषयो महान् ।
ज्ञारहृदेशजास्तस्य तुरगा नाजिनां नराः ॥ ७ ॥
गन्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्यात्मजोऽभवत् ।
धृताच विदुषो जज्ञे प्रचेतास्तस्य चात्मजः ॥ ८ ॥
प्रचेतसः पुत्रशतं राजानः सर्व एव ते ।
म्लेच्छुराष्ट्राधिपाः सर्वे उदीचीं दिशमाश्रिताः ॥ १ ॥
'मत्स्य पुराण'; श्रध्याय ४८ ।

ऐसा ही 'विष्णुपुराण', ग्रंश ४, श्रध्याय १७ में ग्रीर 'भागवत', स्कंध ६, श्रध्याय १३, श्लो० १४-१४ में लिखा है। के महाभाष्य से भी आर्थावर्त से वाहर के उत्तरी प्रदेशों में आयों की बस्तियां होना पाया जाता हैं।

ये तो शकादि बाहरी श्रार्य जातियों में संबंध के हमारे यहां के उत्लेख हैं। श्रव हमें यह देखना चाहिये कि यूरोप के प्राचीन काल के इतिहास-लेखक शकों के विषय में क्या लिखते हैं। 'एनसाइल्कोपीडिया ब्रिटानिका' में लिखा है कि "ज्योस नामक विद्वान का कथन है कि मुभे कई प्रमाण ऐसे भिले जिनसे पाया जाता है कि शक श्रार्य ही थे। इसकी सत्यता की साची हिरोडॉटस देता है कि सीथियन ( राक ) और समीटियन एक ही भाषा वोलते थे; और समी-टियन के निःसन्देह आर्य होने की साची प्राचीन संथकार देते हैं। स्टेफी के सारे प्रदेशों पर ऑक्सस और जेहूं निदयों से हंगेरिया के पुज्टास तक पहले आर्यों की एक शाखा का अधिकार था। शकों के देवता भी आर्यों के देवताओं से मिलते हुए थे। उनकी सब से बड़ी देवी तबीती (श्रन्नपूर्णी) थी; दूसरा देवता पपीना (पाकशासन, इन्द्र) श्रौर उसकी स्त्री श्रिपया (पृथ्वी) थी। इनके श्रतिरिक्त सूर्य श्रादि दसरे देवता भी पूजे जाते थे। राजवंशी शक समृद्र के देवता (वरुए) की पूजा करते थे। वे ठीक ईरानी प्रथा के श्रवसार देवताश्रों की मुर्तियां श्रोर मंदिर नहीं बनाते, किंतु एक खड़ को वड़ी वेदी पर रखकर प्रति-वर्ष उसको भेड़ स्रादि की वली चढ़ाते थे। शक लोग लड़ाई के समय घोड़े पर सवार होते थे और धनुष वाण रखते थे 3"।

ऊपर उद्धृत किये हुए मनुस्मृति, पुराण एवं प्राचीन यूरोपियन इतिहास-लेखकों के प्रमाणों से स्पष्ट है कि शक जाति आयों से भिन्न नहीं किंतु उन्हीं की एक शाखा थी। यदि यह प्रश्न किया जाय कि वे आर्य थे तो पीछे से वे पुराणों आदि में वृपल (विधर्मी, धर्मश्रष्ट) क्यों कहलाए? तो इसका उत्तर यही है कि उन्होंने वैदिक धर्म से बाह्य होकर वौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। धर्मभेद के कारण वौद्धों और ब्राह्मणों में परस्पर परम शत्रुता रही, इसीसे जैसे ईरानियों ने शक शब्द का अर्थ 'सग' (कुत्ता) वतलाया वैसे ही ब्राह्मणों ने उनका न्तिय होना स्वीकार करते हुए भी उनको वृपल (धर्मश्रष्ट) ठहराया;

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; भाग ४, प्र० २१४-२०।

<sup>(</sup>२) स्टेपी, रूस के दिल्या और साईबेरिया के पश्चिम का प्रदेश।

<sup>(</sup>३) 'पुनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका'; जि० २१, पृ० ५७६;

किंतु शक और कुशनवंशियों के सिक्कों, शिलालेखादि एवं प्राचीन ग्रंथों में मिलनेवाले उनके वर्णन को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि वे जंगली और मृषल नहीं किंतु आर्य ही थे और आर्यों की सी सभ्यता रखते थे।

ऊपर हम पुराणों से बतला चुके हैं कि चंद्रवंशी राजा बृद्ध के, जो गांधार देश का राजा था, पांचवें वंशधर प्रचेता के श्रनेक पुत्रों ने भारतवर्ष से उत्तर के म्लेच्छ देशों में श्रपने राज्य स्थापित किये थे। मुसलमानों के मध्य पशिया विजय करने के पूर्व उक्त सारे देश में भारतीय सम्यता फैली हुई थी। सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉ. सर श्लॉरल स्टाइन ने ई. स. १६०१ (वि० सं० १६४८) में चीनी तुर्किस्तान में प्राचीन शोध का काम करते समय रेत के नीचे दवे हुए कई स्थानों से खरोष्ट्री लिपि के लेखों का बड़ा संग्रह किया। उक्त लेखों की भाषा वहां की लोकिक (तुर्की)मिश्रित भारतीय प्राष्ट्रत है। उनमें से कितने ही का प्रारंभ 'महतुश्रव महरय लिहित' (महानुभाव महाराजा लिखता है) पद से दोता है। कई लेखों में 'महाराज' के श्रतिरिक्त 'भट्टारक', 'प्रियदर्शन' (प्रियदर्शी ) श्रौर 'देवपुत्र' भी वहां के राजाशों के ख़िताब (बिरुद ) मिलते

- (३) प्रियदेवमनुशस प्रियदर्शनस प्रियभृतु॰ ( लेखसंख्या १३६ ब्रार १४६ )
- (४) संवत्सरे ४ ३(=७) महनुत्रव महस्य जिदुघवंशमण् देवपुत्रस मसे ४ २ (=६) दिवसे १० ४(=१४) तं कालंमि॰ (केख संख्या ११६)

इस टिप्पण में तथा इसके पीछे के तीन टिप्पणों में जो श्रवतरण उद्भृत किये गए हैं वे चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए खरोष्ठी लेखों से हैं। खरोष्ठी लिपि में बहुधा स्वरों की मात्राश्रों में ह्स्व-दीर्घ का भेद नहीं रहता। देखों 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; पृ०३१– ३७; श्रोर लिपिपत्र ६४–७०।

<sup>(</sup>१) ए० एम० बोयर, ई० जे० राप्सन और ई० सेनार्ट के द्वारा संपादित 'खरोष्टी इन्स्किप्शन्स डिस्कवर्ड बाइ सर ऑरल स्टाइन इन् चाइनीज़ तुर्किस्तान' नामक पुस्तक, भाग १, लेख-संख्या १, ३–११, १३–१४, १६–२२, २४, २६–३०, ३२, ३३, ३६–४०, ४२, ४३, ४४–४७, ४६, ४२–४७, ६२–६४, ६८, ७०–७२ और कई अनेक। उक्र पुस्तक में चीनी तुर्किस्तान से मिले हुए ४२७ प्राकृत लेखों का अन्तरान्तर छुपा है।

<sup>(</sup>२) भटरगस(भहारकस्य)प्रियदर्शनस प्रियपितुः ( तेस्वसंख्या १३३) भटरगनां(भहारकाणां) प्रियदेवमनुशसंपुजितनां प्रियदर्शननां योग्यदिव्यवर्षश्— तत्र्ययुप्रमननां ( तेस्वसंख्या १४०)

हैं। 'भट्टारक' (परमभट्टारक) भारत के राजाओं का सामान्य ख़िताव था, 'प्रियदर्शन' ('प्रियदर्शी') मौर्य राजा अशोक का था, और 'देवपुत्र' भारतवर्ष में मिलनेवाले कुशनवंशी राजाओं के शिलालेखों के अनुसार उनकी कई उपाधियों में से एक थी। कई एक लेखों में संवत् भी लिखे हुए हैं जो प्राचीन भारतीय शैली के हैं, अर्थात् उनमें 'संवत्सर', 'मास' और सौर दिवस दिये हुए हैं'। ये लेख चीनी तुर्किस्तान में भारतीय सभ्यता के प्रचार की साज्ञी दे रहे हैं।

चीनी यात्री फाहियान ई० स० ३६६ (वि० सं० ४४६) में प्राप्त देश से भारत की यात्रा को निकला और ई० स० ४१४ (वि० सं० ४७१) में पीछा समुद्र-मांग से स्वदेश में पहुंचा। वह मध्य पिशया के मार्ग से भारत को आया था और अपनी यात्रा के वर्णन में लिखता है कि "गोवी की मरुभूमि को सत्रह दिन में वड़ी कठिनता से पारकर हम शेनशन प्रदेश (चीनी तुर्किस्तान) में पहुंचे। इस देश का राजा चौद्ध है। यहां अनुमान ४००० से अधिक अमण (वौद्ध सायु) रहते हैं, जो सब हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। यहां के लोग, क्या गृहस्थी क्या अमण, सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं, अंतर इतना ही है कि गृहस्थी सामान्य रूप से और अमण विशेष रूप से। यहां से पश्चिम के सब देशों में भी पेसा ही पाया गया, केवल लोगों की भाषा में अंतर है, तो भी सब अमण भारतीय यंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं, तो भी सब अमण भारतीय यंथों और भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं

<sup>(</sup>१) संयत्तरे १० ?(=११) मसे ४ ?(=५) दिवसे ४ ?(=५) तं कलंभि $^{\circ}$  ( लेखसंख्या म

संवत्सरे २० १०(=३०) मसे ४ १(=५) दिवसे ४ ४(=८) तं कलेमि॰ ( लेखसंख्या ६० )

संगत्सरे २० १०(=३०) मसे १ दिवसे ४ ३(=७) तं कालंमि कल्यन-धम० ( लेखसंख्या १२३)।

खरोष्टी लिपि के श्रंकों के लिये देखों 'भारतीय प्राचीनालिपिमाला'; पृ० १२८-२१; श्रोर लिपिपत्र ७१ वां, खंड तीसरा।

<sup>(</sup>२) बौदों में तीन संप्रदाय 'हीनयान', 'महायान' श्रीर 'मध्यमयान' थे जिनमें से पहले दो के ही अनुयायी श्रधिक थे तीसरे के बहुत कम।

<sup>(</sup>३) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स ट्रैवल्स इन् इंडिया ऐंड सीलोन'; पृ० १२-१४।

विषय में उसने लिखा है कि "यह देश रम्य और समृद्धिशाली है। यहां की जनसंख्या बहुत वड़ी और संपन्न है। सब लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं और एकत्र होकर धार्मिक संगीत का आनंद लटते हैं। यहां कई अयुत (दस हजार) श्रमण रहते जिनमें से श्रधिक महायान संप्रदाय के श्रत्यायी हैं। यहां का प्रत्येक क़टुंव अपने घर के द्वार के सामने एक एक स्तूप बनवाता है, जिनमें से छोटे से छोटा स्तप वीस हाथ से कम ऊंचा न होगा। चारों श्रोर से श्राने-वाले अमणों के लिये लोग संघारामों (मठों) में कमरे बनाते हैं जहां उन ( श्रमणों ) की श्रावश्यकताएं पूरी की जाती हैं। यहां के राजा ने फाहियान ऋौर उसके साथियों को गोमती नामक विहार (संघाराम) में, जहां ३००० अमण रहते थे. वडे सत्कार के साथ ठहराया था"। फाहियान अपने कल साथियों सहित रथयात्रा का उत्सव देखने के लिये यहां तीन मास ठहर गया। उसने वहां की रथयात्रा का जो वर्णन किया है वह बहुत श्रंश में जगदीश (परी) की वर्तमान रथयात्रा से मिलता जुलता हैं। इसी तरह हुएन्संग ने अपनी भारत की यात्रा करते हुए भारत में प्रवेश करने के पूर्व और लौटते समय मध्य एशिया के देशों के धर्म और सभ्यता आदि का जो वर्णन किया है उससे भी वहां भारतीय सभ्यता का साम्राज्य होना पाया जाता है।

अब हम मध्य पशिया से शक लोग इस देश में आए उस समय उनके धर्मसंवंधी विचारों एवं उनके साथ यहांवालों के वर्ताव का कुछ विवेचन करते हैं—

विजयी शक श्रपना राज्य बढ़ाते हुए शकस्तान (सीस्तान) तक पहुंच गए। फिर वि० सं० की पहली शताब्दी के आसपास उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान और हिंदुस्तान में प्रवेश किया। इस देश में उनका एक राज्य पंजाव में, दूसरा मथुरा के आसपास के प्रदेश पर, और तीसरा राजपूताना, मालवा, गुजरात, काठियावाड़ श्रोर महाराष्ट्र पर रहा। इन तीन राज्यों में से पहले दो तो शीघ्र ही अस्त हो गए, परंतु तीसरा राज्य समय की प्रगति के साथ घटता वढ़ता लगभग तीन सौ वर्ष तक किसी प्रकार बना रहा जिसका श्रंत गुप्त वंश के प्रतापी राजा चंद्रगुप्त दितीय ने किया। इन शकों के समय के शिलालेख

<sup>(</sup> १ ) जेम्स लेगे; 'फाहियान्स ट्रेवल्स इन् इंडिया ऐंड सीलोन'; ए० १६-१६।

<sup>(</sup>२) अफ़ग़ानिस्तान की दिच्य-पश्चिमी सीमा से मिला हुआ ईरान का एक श्रंश।

पवं सिकों पर के चिह्नों श्रादि से पाया जाता है। की उनमें से कोई बौद्ध धर्म के अनुयाया थे, तो कोई वैदिक धर्म को मानते थे। उक्क तीसरे शक राज्य के राजाओं ( महाज्ञत्रपों ) के सिकों में एक श्रोर सूर्य-चंद्र के बीच पर्वत ( मेरू ) का चिह्न और उसके नीचे नदी (गंगा) का चिह्न हैं। आजकल जैसा बाह्यस धर्म और जैन धर्मवालों के बीच बर्ताव है वैसा ही जनता में उस समय कैटिक श्रीर वीद धर्मवालों के वीच था। जैसे श्राजकल श्रोसवाल तथा श्रयवाल श्रादि महाजनों में कई कुटुंब वैदिक धर्म के एवं कई जैन धर्म के श्रनयायी हैं. कहीं कहीं तो पति वैष्णव है तो स्त्री जैन है. ऐसा ही प्राचीन समय में भी व्य-वहार होता था। पश्चिमी सत्रप राजा नहपान का दामाद उपवदात ( ऋषभ-दत्त ), जो शक दीनीक का पुत्र था, वेदधर्म को माननेवाला था , तो उसकी स्त्री दत्त्विमित्रा वौद्ध मत की पोषक थीं। ज्ञत्रप राजा रुद्रदामा को यहां की कई राजकन्याओं ने अपनी प्राचीन रीति के अनुसार स्वयंवर में वरमालाएं पह-नाई थीं । उसी रुद्रदामा की पुत्री का विवाह पुराण-प्रसिद्ध पतदेशीय श्रांध-वंशी राजा वासिष्टीपुत्र शातकर्णी के साथ हुआ थां 'ऐसा प्राचीन शिलालेखीं से स्पष्ट है। इन सब बातों का निष्कर्ष यही है कि उस समय यहांवाले बाहर से श्राप हुए इन शकों को श्रसभ्य या जंगली नहीं, किंतु श्रपने जैसे ही सभ्य श्रीर श्रार्य जाति की संतति मानते श्रीर उनके साथ विवाह संवंध जोड़ते थे। यहां के ब्राह्मण आदि लोग धर्म-संबंधी बातों में आज के जैसे संकीर्ण विचार के न थे श्रीर श्रटक से श्रागे वढ़ने पर श्रपना धर्म नष्ट होना नहीं मानते थे । अनेक राजाओं ने भारत से उत्तरी देशों के अतिरिक्त कई अन्य देशों पर अपने

<sup>(</sup>१) प्रोफेसर इ. जे. राप्सन् संपादित आंध्र और पश्चिमी चत्रपों आदि के सिक्कों की पुस्तक; प्लेट १०-१७।

<sup>(</sup>२) नासिक के पास की पांडव गुफा का बेख (ए. इं; जि. म, पृ. ७८, लेखसंख्या १०)

<sup>(</sup>३) वही; पृ. म१, म४; लेखसंख्या ११, १३।

<sup>(</sup>४) स्वयमधिगतमहाज्ञत्रपनाम्ना नरेद्रकन्न्यास्वयंवरानेकमाल्यप्राप्तदाम्ना महा-ज्ञत्रपेशा रुद्रदाम्ना । (ए. इं; जि. म्, ए० ४४)

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि. १० का परिशिष्ट; प्र० १०३; के खसंख्या १६४। स्मि; अ. हि. ई; प्र० २१७।

<sup>(</sup>६) जब से श्रफ़ग़ानिस्तान पर मुसलमानों का श्रधिकार हुश्रा श्रौर वहां के खोग मुसलमान बनाए गए तब से भारतवासियों का श्रटक से परे जाना रुक गया था, परंतु

राज्य स्थिर किये थे श्रीर वहां पर भारतीय सभ्यता का प्रचार किया था। सुमात्रा, जावा श्रादि द्वीपों में भी उनके राज्य थे। वहां श्रनेक हिन्दू मंदिर थे, जो श्रव तक विद्यमान हैं, श्रीर उनके संस्कृत शिलालेख भी कई जिल्दों में छुप चुके हैं। वोर्नियो के टापू में राजा मूलवर्मा के यज्ञ श्रादि के लेखवाले कई स्तंभ खड़े हुए हैं । श्रक्षणानिस्तान पर मुसलमानों के पहले हिन्दू राजाश्रों का ही राज्य था; ईरान प्राचीन श्रायं सभ्यता श्रीर श्राग्ने की उपासना के लिये उधर का केंद्र था। ईरान तक ही नहीं, िकंतु वहां से पश्चिम के पशिया माइनर से मिले हुए कीलाचर (Cuneiform) लिपि के शिलालेखों से पाया जाता है कि उक्त प्रदेश के मलेटिश्चा (Malatia) विभाग पर ई० स० पूर्व १४०० श्रीर १४०० में राज्य करनेवाले भिटिश्न (Mitanni) के राजा श्रायं नाम धारण करते थे श्रीर ऋष्वेद के इंद्र, वरुण, मित्र श्रीर नासत्य देवताश्रों के उपासक भी थे ।

पेसी दशा में यदि राजपूतों के प्रचलित रीति रिवाज शकों के रीति रिवाजों से मिलते हुए हों तो उसमें कोई आश्चर्य जैसी वात नहीं है, क्यों कि दोनों ही चित्रय जातियां थीं। सूर्य की उपासना वैदिक काल से आर्य लोगों में प्रचलित थी और जहां जहां आर्य लोग पहुंचे वहां उसका प्रचार हुआ। शकों की पुरानी कथाओं का यहां की प्राचीन कथाओं से मिलना भी यही वतलाता है कि वे कथाएं यहां से ही मध्य पशिया आदि देशों में आयों के साथ पहुंची थीं। सती होने की प्रथा भी शकों के इस देश में आने से पूर्व की है। पांड की दूसरी श्री मादी सती हुई थी। अश्वमेध यह आयों ने शकों से सीखा, यह कथन सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि वैदिक काल ही से भारतीय राजा अश्वमेध करते आए हैं। युधिष्ठिर आदि अनेक चित्रय राजाओं ने अश्वमेध किये थे। शस्त्र और घोड़ों की पूजा प्राचीन काल से लगाकर अब तक बरावर होती है। एक दूसरे से बहुत दूर वसने के कारण उनकी भाषा, पोशाक, रहन-

राजपूताने के कई राजा श्रादि श्रटक से परे श्रक्रग़ानिस्तान, बलख़ श्रादि प्रदेशों में गये और वहां विजय प्राप्त कर मुग़जों का राज्य सुस्थिर किया। श्रव तो कई बाह्मण, वैश्य, खन्नी श्रादि काबुज़ में ही नहीं, किंतु दूर दूर के प्रदेशों में जाते हैं श्रीर वहां व्यापार करते हैं।

<sup>(</sup>१) डॉ. बोजेल; 'यूप इन्स्किप्शन्स ऑफ् किंग मूलवर्मन् फॉ्म कोएटी (ईस्ट बोर्नियो) पु. १६६-२३२।

<sup>(</sup>२) प्रोफ़ेसर इ. जे. राप्सन; 'एनश्यंट इंडिया'; पृ. ७६-८०।

सहन में समयानुसार श्रंतर पड़ना स्वाभाविक है। मध्य एशिया तक के दूरवर्ती देश की बात को जाने दीजिये कश्मीर श्रीर पंजाब के वर्तमान हिंदुओं की इन्हीं वातों का बंगाल, राजपूताना, गुजरात श्रीर महाराष्ट्र के हिन्दुश्रों से भिलान करने पर भी परस्पर बड़ा श्रंतर पाया जाता है।

श्रव हम कुशन ( यूची )वंशियों के विषय का कुछ विवेचन करते हैं-

ये लोग मध्य एशिया के उस प्रदेश से भारतवर्ष में आए जिसको तुर्किस्तान कहते हैं। इनके सिकों में से अधिकांश पर एक तरफ राजा की खड़ी हुई मूर्ति और दूसरी ओर वेल (नंदी) के पास खड़े हुए शिव की मूर्ति बनी हैं। वाकी के सिकों पर सूर्य, बुद्ध तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अनेक सिकों पर राजा अग्नि में आहुति देता हुआ खड़ा है। हम ऊपर वतला खुके हैं कि तुर्किस्तान में आर्य लोग निवास करने थे और वहां आर्य सभ्यता फैली हुई थी। 'एन्साइक्रोपीडिया बिटनिका' में लिखा है कि 'जब से इतिहास पता देता है पूर्वी (मध्य एशिया के) तुर्किस्तान में आर्य जाति निवास करती थीं'। अपर वर्शन किए हुए उनके रिकों से भी यही पाया जाता है। उक्क खिकों में राजा के सिर एर या तो लंबी टोपी या मुकुट, बदन पर कोट और पैरों में लंबे वृद दीख पड़ते हैं, जो उक्क शीतप्रधान देश के लिये आवश्यक ही हैं। हिन्दुस्तान में आने के पीछे भी वे वैदिक और वैद्या धर्म के अनुयायी रहे थे।

प्राचीन काल से भारत के चित्रय राजाओं में देवकुल वनाने की प्रथा थीं, जहां राजाओं की मृत्यु के पीछे उनकी सूर्त्तियां रक्की जाती थीं। प्रसिद्ध किय भास ने, जो कालिदास से भी पूर्व हुआ था, अपने 'प्रतिमा नाटक' में अयोध्या के निकट वने हुए रमुवंशियों के देवकुल का वर्णन किया है, जिसमें राजा दिलीप, रम्नु, अज और दशरथ की सूर्तियां रक्की हुई थीं । पाटलीपुत्र ( पटना ) के निकट पुराणप्रसिद्ध शिश्रुनागवंशी राजाओं का देवकुल था",

<sup>(</sup>१) गार्डनर; 'दी कॉइन्स आफ़ दी प्रीक ऐंड सीथिक् किंग्ज़ आफ़् बाक्ट्रिया ऐंड इंडिया'; प्लेट २४, संख्या ६-८; १२-१४।

<sup>(</sup>२) जि० २३, पृ० ६३६।

<sup>(</sup>३) ना. प्र पः भाग ४, पृ० २६७-७०।

<sup>(</sup>४) वही; भा. १, पृ० १०१।

जहां से उस नगर के वसानेवाले महाराज उदयन और सम्राट् नंदिवर्द्धन की मर्त्तियां मिली हैं। कुशनवंशी राजाओं का देवकल मधरा से ६ मील माट गांव में था। वहां से एक शिलालेख १४ द्वकड़ों में मिला जिसका कुछ ग्रंश नष्ट भी हो गया है। उसका आशय यह है कि "सत्यवर्धस्थित महाराज राजाति-राज देवपुत्र हुविष्क के दादा का यहां देवकुल था. जिसकी ट्रटा हुआ देखकर महाराज राजातिराज देवपुत्र हुविष्क की आयु तथा बलझिंद्ध की कामना से महादंडनायक ""के पुत्र व[कन] पाति "ने उसकी मरम्मत करवाई "। इससे स्पष्ट है कि कुंशनवंशियों में भी रघु और शिश्चनागवंशी राजाओं के समान देवकुल बनाने की प्रथा थी। इन बातों को देखने से इनका आर्य होना निश्चित है। इन राजाओं के राजत्वकाल के कई बौद्ध, जैन और ब्राह्मणों के शिलालेख मिले हैं, जिनमें इनके संवत्, नाम तथा ख़िताव मिलते हैं, परंतु श्रवतक इनके खुदवाए हुए ऐसे लेख नहीं मिले जिनसे इनकी वंशपरंपरा. विस्तृत वृत्तांत या इनके शादी व्यवहार आदि का पता चलता हो। ऐसी दशा में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि भारत के प्राचीन चित्रय राजवंशियों के साथ इनके विवाह ब्रादि संबंध कैसे थे, परंतु ब्रहुमान होता है कि इनके आर्य होने और शिव, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं के उपासक होने से जात्रियों का इनके साथ संबंध रहा हो तो आश्चर्य नहीं।

श्रव हम हूणों के संबंध का थोड़ा सा परिचय देते हैं-

हूण भी मध्य एशिया में रहनेवाली एक आर्य जाति थी, जिसने वल प्राप्त कर एशिया और यूरोप के कई देश विजय किये और उनपर अपना अधिकार जमा लिया था। चीनी श्रंथकार उनको 'यून्यून', 'येथिलेटो' और 'येथ'; यूनानी इतिहास-लेखक 'उन्नोई' (हूण), 'ढुकोई उन्नोई' (श्रेत हूण), 'एफ़्रथेलाइट' या 'नेफ़्रथेलाइट'; और संस्कृत विद्वान् 'हूण', 'हून', 'श्रेतहूण' या 'सितहूण' कहते थे। महाभारत तथा पुराण् आदि श्रंथों में हूणों का उन्नेख मिलता है उसका संबंध उनके मध्य एशिया में निवास करने के समय से है, क्योंकि भारत में वि० सं० की छुटी शताब्दी के पूर्वाई तक उनका आना पाया नहीं जाता। मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रावल्य था और हूणों ने भी उसे स्वीकार किया हो जिससे ब्राह्मण् लेखकों ने धर्महेप के कारण् मध्य एशिया की अन्य

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १६२४, पृ० ४०२–३।

जातियों के समान उनकी गराना भी म्लेच्छों में की। वि० सं० ४७७ ( ई० स० ४२० ) के श्रासपास मध्य पशिया की श्रॉक्सस (वंच्र ) नदी के निकट रहनेवाले हुएों ने ईरान के संसानियनवंशी राजात्रों से लड़ना प्रारंभ किया श्रोर यज्दजर्द दूसरे ( ई० स० ४३५-४४७=वि० सं० ४६४-४१४ ) श्रोर फीरोज ( ई० स० ४४७-४=४=वि० सं० ४१४-६४१ ) को परास्त कर उनका खज़ाना लुटा श्रीर उनका कुछ देश भी श्रपने श्रधीन कर लिया । फिर वे हिन्दस्तान की श्रोर मुद्रे। गांबार देश विजय कर शाकल नगर को उन्होंने श्रपनी राजधानी बनाया श्रीर क्रमशः श्रागे बढते गए । चीनी यात्री संगयन ई० स० ५२० ( वि॰ सं॰ ४७७ ) में गांधार में श्राया वह लिखता है कि "यहां का राजा ये-थे-ले-टो' ( हुए ) है जो वड़ा लड़नेवाला है श्रीर उसकी सेना में ७०० हाथी रहते हैं। हुलों ने गांधार में लेलिह की श्रपना राजा बनाया था । वर्तमान राजा (मिहिरकुल) उससे तीसरा है ""। गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७=ई०स० ४१०) के श्रासपास हुए राजा तोरमाए ने गुप्तवंशी राजा भानगुप्त से मालवा, राजपूताना श्रादि देश छीन लिये। तोरमाण के पीछे उसका पुत्र मिहिरकुल बड़ा प्रतापी राजा हुआ जिसके चांदी के सिक्कों पर 'जयत वृपध्वज' या 'जयत वृष' लेख के श्रतिरिक्त त्रिशूल, वृष ( नंदी ) श्रीर छत्र के चिद्ध हैं. जो उसका शैव होना प्रकट करते हैं।

मिहिरकुल के समय मालवे में यशोधर्मन् (विष्णुवर्द्धन) नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिसके विशाल जयस्तंभ मंदसोर से तीन मील दूर सौंदनी गांव के पास पड़े हुए हैं। उनपर के लेखों से पाया जाता है कि 'यशोधर्मन् ने लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) से लगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे। अपने इप्टदेव शिव के सिवा किसी अन्य के आगे मस्तक न कुकानेवाले राजा मिहिरकुल ने उसके चरणों की सेवा की थीं । इससे प्रत्यज्ञ है कि मिहिरकुल शिव का अनन्य भक्त था। यशोधर्मन् से

<sup>(</sup> १ ) किनंगहाम; 'कॉइन्स ऑफ़ दी लेटर इंडोसीथियन्स'; पृ० ७१ श्रीर श्रागे ।

<sup>(</sup>२) स्थायोरन्यत्र येन प्रस्तिक्वपस्तां प्रापितं नोत्तमाङ्गं यस्याशिलप्टो भुजाभ्यां वहति हिमगिरिर्दुर्गशब्दाभिमानम् । नीचैस्तेनापि यस्य प्रस्तिभुजवलावर्ज्जनिक्ष्टिमूर्ध्ना चूडापुष्मोपहारैर्मिहिस्कुलनुषेस्मार्चितं पादयुग्मम् ॥ क्ली; सु. इ. १४६-४७।

परास्त होने पर मिहिरकुल को राजपूताना, मालवा आदि देश छोड़कर, कश्मीर की तरफ़ शरण लेना पड़ा था। हुणों में तोरमाण ही मालवा, राजपूताना आदि का प्रथम राजा हुआ और उसके पुत्र मिहिरकुल के समय अर्थात् लगभग ४० या ४० वर्ष में ही हुण्राज्य यहां से अस्त हो गया था। यशोधर्मन् के जो लेख अब तक मिले हैं उनसे यह नहीं पाया जाता कि वह किस वंश का था, परंतु इतना तो स्पष्ट है कि वह हुणों से भिन्न किसी एतहेशीय राजवंश का वंशधर था।

संभव है कि मिहिरकुल के पराजित होने के पीछे भी इधर के कुछ प्रदेश हूणों के अधीन रहे हों श्रीर उनके स्वामियों ने यहां के राजाश्रों की अधीनता स्वीकार करली हो, क्योंकि यहां के कितने एक राजवंशियों का हुणों के साथ विवाह श्रादि संबंध होना पाया जाता है, जैसे कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा श्रक्षट (वि० सं० १०१०=ई० स० १४३) की राणी हरियदेवी हुण वंश की थीं। पेसी ही चेदी के कलचुरी(हैहय) वंशी राजा गांगेयदेव के पुत्र कर्ण (बि० सं० १०१६=ई० स० १०४२) का विवाह हुण कुमारी श्रावक्षदेवी के साथ हुश्रा थां। 'कुमारपालप्रबंध' एवं भाटों की पुस्तकों में हुणों की गणना ३६ राजवंशों में की गई है।

हम ऊपर बतला चुके हैं कि मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पूर्व मध्य पिशया में आर्थ जातियों का निवास था और हूग भी वहीं से आए थे। मिहि-रकुल के पिता तोरमाण के लेख में, जो लाहोर के आजायबधर में रक्खा हुआ है, उसको 'महाराजाधिराज, पाही, जऊब्ल' कहा है । जऊब्ल उसके कुल का सूचक होना चाहिये। 'महाराजाधिराज' आर्य भाषा का और 'पाही' मध्य पिशया की भाषा का खिताब है। कुशनवंशियों के कितने एक लेखों में ऊपर

<sup>(</sup>१) अभूद्यस्यामवत्तस्यां तनयः श्रीमदल्लटः ॥ स भूपतिः [दिया] यस्य हूण्याचोणीशवंशजा । हरियदेवी यशो यस्या माति हर्षपुराह्वयं ॥ इं. पं; जि. ३६, ए. १६१ ।

<sup>(</sup>२) पुत्रोऽस्य खड्गदिल[तारि]करीन्द्रकुम्म-मुक्ताफलैः स्म ककुमोर्चिति कर्रण्यदेवः ।\*\*\*।। श्रजनि कलचुरीणां स्वामिना तेन हूणा-न्वयजलनिधिलदम्यां श्रीमदावह्रदेव्यां । प्. हं; जि. २, प्र. ४।

<sup>(</sup>३) …राजा ः राजमहाराजतोरमाण्पाहिजऊव्त … . . प्. इं; जि. १, पृ. २३६।

वतलाए हुए भारतीय खितावों के अतिरिक्त उनका 'पादी' खिताव भी होना पाया जाता है। इसपर कई विद्वानों का यह अनुमान करना निर्मूल नहीं है कि हुए कुशनवंशियों की शाखा हों। ऐसे ही मिहिरकुल के अनन्य शिवभक्त श्रीर वौद्धों के कहर विरोधी होने से, जैसा कि हम आगे हुएों के वृत्तांत में वतलावेंगे, यहां के त्तियों के साथ उक्त वंश के राजाओं का शादी व्यव-हार होना कोई आधर्य की वात नहीं है, परंतु यह माना नहीं जा सकता कि राजपृत हुएों से निकले हैं।

श्रव मि० स्मिथ के इस कथन की जांच करना श्रावश्यक है कि 'हुएं। का बड़ा विभाग गुर्जर या गुजर था'। गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) सामत पुलकेशी के त्रेकृटक ( कलचुरि ) संवत् ४६० ( वि० सं० ७६४-६६ = ई० स० ७३८-३६) के दानपत्र से पाया जाता है कि 'चावोटक ( चावड़े ) श्रीर गर्जर दोनों भिन्न भिन्न वंश थे'। जोवपुर राज्य की उत्तरी कीमा से लगाकर भड़ीच तक सारा देश पक समय गुर्जरों के अधीन होने से 'गुर्जरवा' या गुजरात कहलाया। उक्क देश पर गुर्अरों का अधिकार कव हुआ यह अब तक अनि-श्चित है तथापि इतना तो निश्चित है कि शक सं० ४४० (वि० सं० ६=४=ई० स॰ ६२= ) में गुर्जर देश की राजधानी भीनमाल में चाप ( चावड़ा ) वंश का राजा व्यावमुख राज्य करता था । उससे पूर्व भी वहां उक्त वंश के राजाओं का राज्य रहा हो। उक्त संवत् से बहुत पूर्व गुर्जरों का राज्य वहां से अस्त हो चुका था और उनकी समृति का सूचक देश का नाम गुर्जरता ( गुजरात ) मात्र अवशेष रह गया था। अतएव गुर्जरों का वि० सं० ४०० से भी पूर्व या उसके श्रासपास भीनमाल पर राज्य रहना संभव हो सकता है। उस समय से श्रमान १६० वर्ष पीछे वि० सं० ४६७ (ई० स० ४१०) के लगभग हुए। का श्रधिकार राजपुताने पर हुआ; इस अवस्था में गुर्जरों को हुए मानना केवल कपोलकल्पना है। पैसे ही कन्नीज के प्रतापी प्रतिहारों (पिंदृहारों)

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प; भा. १, पृ. २१०-११।

<sup>(</sup>२) श्रीचापवंशतिलके श्रीव्यात्रमुखे नृषे शकनृपाणाम् । पंचाशत्संयुक्तेर्वर्षशतैः पंचिभरतीतैः ॥ ७ ॥ नाह्यः स्फुटसिद्धांतः सज्जनगणितगोन्नवित्यीत्वै । त्रिशद्वर्षेण इतो जिष्णुसुतनद्वागुतेन ॥ ८ ॥ ('बाह्यस्फुटसिद्धान्त')

का भी गुर्जरों से कोई संबंध नहीं था यह हम आगे प्रतिहारों के वर्णन में बतलांचेंगे।

क्या राजपूतों का उदय मि॰ विन्सेंट स्मिथ के लेखानुसार ई० स० की श्राटवीं या नवीं शताब्दी में एकाएक हुआ ? इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि राजपूताने में ही गुहिल, चावड़े, यादव श्रीर मीर्थ श्रादि राजवंश ई० स० की सातवीं शताब्दी में तथा उससे पूर्व भी विद्यमान थे।

गुहिलवंशी राजा शीलादित्य (शील) का सामोली गांव (मेवाड़ के भो-मट ज़िले में ) से मिला हुआ वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिलालेस राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) में सुरीचित है। शीलादित्य से पूर्व के चार राजाओं के नाम भी प्राचीन शिलालेखों में भिलते हैं, जिससे उक्क वंश के मूल-पुरुष गुहिल का समय वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के आसपास स्थिर होता है।

चावड़ावंशी राजा व्यात्रमुख शक सं० ४४० (वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८) में भीनमाल में राज्य करता था ऐसा 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' से ऊपर बतलाया जा चुका है।

यादव प्राचीन काल से मथुरा श्रीर उसके श्रासपास के प्रदेश पर राज्य करते रहे। कामां (कामवन, भरतपुर राज्य में) की 'चौरासी खंवा' नाम की मसजिद में, जो हिन्दू मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों से बनाई गई है, एक स्तंभ पर श्रूरसेनवंशी यादव राजा वत्सदामा को खंडित शिलालेख विद्यमान है, जिसकी लिपि भालरापाटनवाले राजा दुर्गगण के वि० सं० ७४६ (ई० स० ६८६) के शिलालेख की लिपि से मिलती हुई है। यदि कामां का लेख वि० सं० की श्राटवीं शताब्दी के श्रंत का भी माना जाय तो भी उसमें लिखे हुए वत्सदामा के पूर्व के सातवें राजा फक का समय—प्रत्येक राजा के राज्यसमय की श्रीसत बीस वर्ष मानने से —वि० सं० ६८० (ई० स० ६२३) के श्रासपास स्थिर होता है।

मौर्य या मोरी वंश के राजा मान का एक शिलालेख वि० सं० ७७० ( ई० स० ७१३) का<sup>3</sup> वित्तोड़ के किले से ३ मील दूर पृठौली गांव के पास मानसरोवर

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भाग १, पृ० ३२२-२४।

<sup>(</sup>२) इं. पुँ; जि० १०, पृ० ३४-३६।

<sup>(</sup>३) टॉ; रा; जि. १, पु० ६१६-२२।

नामक तालाव पर मिला है। उसमें राजा मान के प्रिपतामह माहेश्वर से मौर्यों की वंशावली दी हैं। अतएव माहेश्वर का समय वि० सं० की सातवीं शताब्दी के श्रंत के आसपास आता है। इन थोड़े से उदाहरएों से स्पष्ट है कि मि० विन्सेंट स्मिथ का उपर्युक्त कथन भी भ्रमपूर्ण ही है।

कुछ विद्वान् वर्तमान राजपूत वंशों को आर्य चित्रय न मानने में यह भी प्रमाण उपस्थित करते हैं कि पुराणों में लिखा है कि 'शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी के पीछे श्रद्धप्राय और अधर्मी राजा होंगे'। इस विषय में हम अपना मत प्रकाशित करने के पूर्व इस प्रश्न को पाठकों के ध्यान में सम्यक् प्रकार से जमाने के लिये इतना कहना उचित समभते हैं कि वास्तव में पुराणों में इस विषय में क्या लिखा है, और काल पाकर उस लेख ने कैसा रूप धारण कर लिया है। मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, भागवत और विष्णु पुराण में लिखा है कि ''महानंदी का पुत्र महापद्म (नंद) श्रद्धा स्त्री से उत्पन्न होकर अपने द्र वर्ष के शासन-काल में चित्रयों को नष्ट करेगा। उस महापद्म के सुमाल्य (सुकल्प) आदि आठ पुत्र १२ वर्ष राज्य करेंगे, तत्पश्चात् कौटिल्य (विष्णुगुप्त, चाणक्य) ब्राह्मण इन (नव नंदों) को नष्ट करेगा और मौर्य (चंद्रगुप्त) राजा होगा'।

(१) महानन्दिसुतश्चापि श्रूद्रायां कलिकांशजः ।
जत्यत्स्यते महापद्मः सर्वच्चतांतको नृपः ॥
ततः प्रभृति राजानो भविष्याः श्रूद्रयोनयः ।
एकरार्ट् स महापद्मः एकच्छत्त्रो भविष्यति ॥
श्रष्टाशीति तु वर्पाणि पृथिव्यां च भविष्यति ।
सर्वद्भवाशोङ्गत्य भाविनार्थन चोदितः ॥
स्रकत्पादिसुता ह्यष्टौ समा द्वादश ते नृपाः ।
महापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपाः क्रमात् ॥
जद्धरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वे द्विजर्पभः ।
भुक्ता महीं वर्पशतं ततो मौर्यान् गमिष्यति ॥

'मत्स्यपुराण', श्रध्याय २७२, ऋो० १७-२२ । 'वायुपुराण'; श्रध्याय १६, ऋो० ३२६-३१। 'ब्रह्मांडपुराण'; ३। ७४। १३६-४३।

महानंदिसुतः श्र्द्रागर्भोद्भवोतिलुन्धो महापद्मो नंदः परशुराम इवापरोखिल-

पाश्चात्य पुराने लेखकों में से केवल एक प्लुटार्क नामी यूनानी लेखक ने, जो ई० स० की दूसरी शताब्दी में हुआ, पुरानी जनश्रुति के आधार पर ऐसा लिखा है कि "मगध के राजा (महानंदी) की एक राणी का प्रेम किसी नाई के साथ हो गया। इन दोनों ने राजा को मार डाला और नाई उसके राज्य का स्वामी हो गया। उसीका पुत्र (महापद्म) सिकंदर के समय वहां का राजा था'"। महापद्म या उसके पुत्रों को चंद्रगुप्त ने मारकर मगध का राज्य छीन लिया।

वहुत काल पींछे वि० सं० की आठवीं शताब्दी के आसपास विशाखदत्त पंडित ने अपने 'मुद्राराज्ञस' नामक नाटक में चाणक्य (कौटिल्य) और चंद्रगुप्त के संवाद में चाणक्य का चंद्रगुप्त को 'चृषल' शब्द से संबोधन करना वतलाया है। उसी मुद्राराज्ञस के टीकाकार ढुंढिराज ने, शक संवत् १६३४ (वि० सं० १७९०=ई० स० १७१३) में शायद विशाखदत्त के 'चृषल' शब्द के आधार पर या किसी प्रचलित दंतकथा के अनुसार, अपनी टीका में यह लिख दिया कि "नंद वंश के अंतिम राजा सर्वार्थसिद्ध (नंद) की चृषल (ग्रुद्ध) जाति की मुरा नामक राणी से चंद्रगुप्त उत्पन्न हुआ, जो अपनी माता के नाम से 'मीर्य' कहलाया उत्तर आजकल

चत्रांतकारी भिवता । ततः प्रभृति सूद्रा भूभिपाला भिवष्यंति । स चैकच्छलामनुहंघितशासनो महापद्मः पृथिवीं भोच्यित । तस्याप्यष्टौ सुताः सुमाल्याद्या भिवतारस्तस्य
च महापद्मस्यानु पृथिवीं भोच्यंति महापद्मस्तत्युलाश्च एकं वर्षशतमवनीपतयो भिवध्यांति नवैव तात्रंदान्कौटिल्यो बाह्यसः समुद्धरिष्यति । तेषामभावे मौर्याश्च पृथिवीं
भोच्यंति कौटिल्य एव चंद्रगुप्तं राज्येभिषेच्यित ॥

'विष्णुपुराख'; श्रंश ४, अध्याय २४। ऐसे ही 'श्रीमद्भागवतः'; स्कंध १२, अध्याय १, स्को. म-१३।

- ( १ ) मैक् किंडल'; 'इन्वेज़न ऑफ् इंडिया बाई प्रालेक्ज़ेंडर दी ग्रेट'; पृ० २८२।
- (२) कल्यादौ नन्दनामानः केचिदासन्महीभुजः ॥ २३ ॥ सर्वार्थसिद्धिनामासीत्तेषु विख्यातपौरुषः । … ॥ २४ ॥ राज्ञः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येष्टान्या वृषलात्मजा । सुराख्या सा प्रिया भर्तुः शीललावण्यसंपदा ॥ २४ ॥ सुराप्रसूतं तनयं मौर्याख्यं गुणवत्तरं । … ॥ ३१ ॥ सुदाराचस की दीका का उपोद्धातः पृ० ४ ॥

के यूरोपियन तथा श्रन्य विद्वानों ने यह मान लिया है कि वर्तमान राजपूत श्रार्थ स्त्रिय नहीं, श्रौर चंद्रगुप्त मगध के नंद्वंशियों का वंशधर था।

पुराण, वृहत्कथा, कथासिरित्सागर श्रीर मुद्राराक्तस में तो कहीं इस बात का उन्नेख भी नहीं है कि चंद्रगुप्त नंद वंश में उत्पन्न हुश्रा था या उसकी माता का नाम मुरा था। उनमें तो केवल उसको मौर्य (मौर्यवंशी) माना है।

यूनानी लेखक प्लुटार्क का ऊपर लिखा हुआ कथन चंद्रगुप्त से अनुमान ४७४ वर्ष पीछे का है और उसमें भी सिकंदर के समय मगध पर राज्य करनेवाले राजा (महापद्म, नंद) की नाई का पुत्र लिखा है। उसने भी चंद्रगुप्त को नंद का पुत्र नहीं माना। मुद्राराच्चस में चंद्रगुप्त को संबोधन करने में कौटिल्य के मुख से 'वृपल' ( शद्र ) शब्द का प्रयोग कराना उक्त नाटक के रचियता की धृष्टता ही है, क्योंकि जब चद्रगुप्त जैसा सम्राद कौटिल्य को आदर सिहत 'आय' शब्द से संबोधन कर उसके चरणों के आगे सिर मुकाता है, तो क्या यह संभव है कि कौटिल्य उसका इस प्रकार अनादर करे?

चंद्रगुप्त का नंद वंश के साथ न तो कोई संबंध ही था, श्रोर न वह मुरा नाम की श्रद्धा स्त्री से उत्पन्न हुआ था। वह तो हिमालय के निकट के एक प्रदेश का, जो मोर पिचयों की अधिकता के कारण मौर्यराज्य कहलाता था, उश्चक्रल का चित्रयक्तमार था जैसा कि बौद्ध ग्रंथों से पाया जाता है । मौर्य वंश नंद् वंश की अपेचा प्राचीन था, क्योंकि ई० स० पूर्व ४०० (वि० सं० पूर्व ४२०) में जब बुद्धदेव का निर्वाण हुआ तो उनकी अस्थियों का विभाग लेने में अत्य चित्रयों के समान पिष्पलीवन के मौर्य चित्रयों ने भी दावा किया था । बौद्ध लेखक मौर्यों का उसी (सूर्य) वंश में होना बतलाते हैं जिसमें भगवान बुद्ध-देव का जन्म हुआ था। ऐसे ही जैन लेखक भी उनका सूर्यवंशी चित्रय होना मानते हैं । मौर्य राजा अशोक के समय बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत

<sup>(</sup>१) मैक् किंडल; 'इनवेज़न ऑफ़् इंडिया बाई श्रलेग्ज़ेंडर दी ग्रेट;' पृ० ४०८; श्रीर महावंश की टीका ।

<sup>(</sup>२) कर्न, 'मैन्युश्चल् ऑफ्र्इंडियन् बुद्धिज्ञम्'; १० ४६ (एन्साइक्लोपीडिया ऑफ्र् इंडो श्रार्थन् रिसर्च में )

<sup>(</sup>३) 'कुमारपालप्रवंध' में चित्तोड़ के मौर्यवंशी राजा चित्रांगद को रघुवंशी कहा है। राममुनिराह पुरा रघोत्रेशे चित्रांगदो राजा श्रीमनवै: फलै:....।

बढ़ गया जिससे ब्राह्मणों का मत निर्वल होता जाता था, श्रतएव धर्मद्वेष के कारण महापद्म के श्रद्रा स्त्री से उत्पन्न होने श्रीर मीयों के बौद्ध धर्म को श्रंगी-कार कर लेने से ब्राह्मणों ने ऐसा लिख दिया हो कि नंद वंश से राजा श्रद्रप्राय श्रीर श्रधर्मी होंगे। पुराणों के इस कथन में उतनी ही सत्यता है जितनी कि परश्रराम के २१ बार पृथ्वी को निः क्तिय करने की कथा में है। जैसे ख़ास परश्रराम के समय श्रीर उनके पीछे भी ज्ञिय राजा विद्यमान थे वैसे ही नंद वंश के समय तथा उसके पीछे भी श्रनेक क्तिय वंशों का विद्यमान होना सिद्ध है। यह तो प्रत्यक्त है कि न तो सोर पुराण एक ही समय में लिखे गए श्रीर न उनमें दी हुई वंशावलियां राजवंशों का कमवार होना स्त्रिवत करती हैं, किंतु वे भिन्न भिन्न प्रदेशों पर राज्य करनेवाले कई समकालीन वंशों की स्वक हैं। उनमें विश् सं० की पांचवीं शताब्दी के श्रासपास तक होनेवाले राजवंशों का उल्लेख मिलता है। नंद श्रीर मौर्य वंशों के पीछे भी क्तिय वंश विद्यमान होने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं, जिनमें से थोड़े से हम नीचे उद्धत करते हैं-

(१) अश्वमेध या राजस्य यज्ञ सार्वभौम सित्रय राजा ही करते थे'। यह प्रथा वैदिक काल से चली आती थी। अश्वमेध आदि वैदिक यज्ञों का होना अशोक ने बंद किया, परंतु मौर्यवंश के अंतिम राजा ब्रह्मथ को मारकर उसका सेनापित पुष्यमित्र उसके साम्राज्य का स्वामी बना। उसने फिर वैदिक धर्म के अनुसार दो अश्वमेध यज्ञ किये'। पुष्यमित्र के यज्ञ में महाभाष्य के कर्ता पतंजलि भी विद्यमान थे । यदि वह श्रुद्ध होता तो संभव नहीं कि पतंजलि जैसे विद्यान ब्राह्मण उसके यज्ञ में संमितित होते। पुष्यमित्र के पीछे आंध्र (सातवाहन), वाकाटक आदि कई वंश के राजाओं ने अश्वमेध आदि

'पद्मपुराण'; स्वर्गखंड, श्रध्याय २८; 'शब्दकलपद्मा'; कांड २, ए० २२७।

<sup>(</sup>१) चित्रियस्यापि यो धर्मस्तं ते वक्यामि पार्थिव । दद्याद्राजा न याचेत यजेत न च याजयेत् ॥\*\*\*\*॥ पालयित्वा प्रजाः सर्वा धर्मोगा जयताम्वर । राजसूयाश्वमेधादीन् मखानन्यांस्तर्थैव च ॥

<sup>(</sup>२) ना. प्र. पः भाग ४, पृ० ६६-१०४; २०२।

<sup>(</sup>३) ना. प्र. पः भाग ४, पृ० २०३, टिप्पण 🕆 ।

<sup>(</sup> ४ ) खड्गविलास प्रेस ( बांकीपुर ) का छुपा हिंदी 'टॉड राजस्थान'; खंड १, ५० ४१४।

<sup>(</sup> १ ) वहीं; पृ० १३१।

यज्ञ किये ऐसा शिलालेखादि से सिद्ध है।

- (२) कटक (उड़ीसे में) के पास उदयगिरि की हाथी गुफा में खुदे हुए वि० सं० पूर्व की द्सरी शतार्व्यों के राजा खारवेल के लेख में कुसंब जाति के ज्ञियों का उक्लेख हैं<sup>3</sup>।
- (३) शक उपवदात के नासिक के पास की पांडव गुफा के लेख में, जो वि० सं० की दूसरी शताब्दी का है, लिखा है कि 'में (उपवदात) महार रक (नहपान) की आजा से मालयों (मालवों) से विरे हुए उत्तमभादों को मुक्क करने को वर्षा ऋतु में गया और मालव मेरे पहुंचने का शोर सुनते ही भागे, परंतु वे सब उत्तमभाद्र चित्रयों के वंधुए बनाए गए। वहां से मैंने पुष्कर में जाकर स्नान किया और वहां २००० गो और एक गांव दान में दिया ।
- (४) मथुरा के श्रासपास के प्रदेश पर महाभारत के युद्ध से पूर्व भी यदुवंशी राज्य करते थे, जो समय के कई हेर फेर सहते हुए श्रव तक विद्य-मान हैं। श्ररसेनवंशी यादवों के कई प्राचीन शिलालेख उसी प्रदेश से मिल चुके हैं ।
- (४) शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १४०) के श्रासपास के गिरनार पर्वत के निकट एक चट्टान पर खुदे हुए, चत्रपवंशी राजा रुद्रदामा के लेख में दर्ज है कि "उसने चित्रयों में 'वीर' पदवी धारण करनेवाले यौद्धेयों को नष्ट किया था"। उसमें यौद्धेयों को स्पष्टरीत्या चित्रय लिखा है । इस विषय का विशेष वर्णन यौद्धेयों के हाल में लिखा जायगा।
- (१) कुसंवानं खितयं च सहायवता पतं मिसकनगरं (कुसंबानां चित्रियाणां च सहायवता प्राप्तं मिसकनगरं ) मगवानलाल इंद्रजी; 'दी हाथी गुंफा ऐंड थी श्रदर इन्स्किप्शन्स'; ए० २४ श्रीर ३६।
- (२) भटारका श्रंजातिया च गतोसिंम वर्षारतुं मालयहि रुधं उमतभाद्रं मोच-यितुं ते च मालया प्रनादेनेव श्रपयाता उतमभद्रकानं च चलियानं सर्वे परियहा इता ततोसिंम गतो पोच्चरानि तत्र च मया श्रामिसेको इतो त्रीणि च गोसहस्रानि दतानि यामो च (ए. इं; जि. ४, ए० ७८)
  - (३) देखो ऊपर ए० ४७।
  - (४) सर्व्वचलाविष्कृतवीरशब्दजातोत्सेकाविषेयानां यौषेयानां प्रसद्योत्सादकेन (ए. इं; जि. इ. ए० ४४ और ४७)

(६) जग्गयपेट के शिलालेख में जो वि० सं० की तीसरी शताब्दी के आसपास का है, माढरीपुत्र राजा श्रीवीरपुरुषदत्त को इदवाकुवंशी वतलाया है। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि नंद श्रीर मीर्य वंश के पीछे भी ज्ञिय राजवंश विद्यमान थे।

राजपूर्तों को चात्रिय न माननेवालों की एक दलील यह भी है कि 'राज-पूर्तों में चौहान, सोलंकी, प्रतिहार श्रीर परमार ये चार कुल श्राग्नवंशी हैं शौर उनके मूल पुरुषों का श्राबू पर वासिष्ठ के श्राग्निकुंड से उत्पन्न होना वतलाया जाता है। श्राग्नि से उत्पत्ति मानने का तात्पर्य यही है कि वे चात्रिय नहीं थे जिससे उनको श्राग्न की साची से संस्कार कर चात्रियों में मिला लिया'। इसका उत्तर यह है कि इन चार राजवंशों का अग्निवंशी होना केवल 'पृथ्वी-राजरासे' में लिखा है, परंतु उसके कर्ता को राजपूतों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था, जिससे उसने मनमाने भूटे संवत् श्रौर बहुधा श्रप्रामाणिक घटनाएं उसमें भर दी हैं। ऐसे ही वह पुस्तक वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई भी नहीं है। जो विद्वान 'पृथ्वीराजरासे' को सम्राट पृथ्वी-राज के समय का बना हुआ मानते हैं उनमें से किसीने भी उसकी पूरी जांच नहीं की। यदि यह प्राचीन शोध की कसौटी पर कसा जाता तो उसकी वास्त-विकता प्रकट हो जाती। जब से कश्मीरी पंडित जयानक का बनाया हुआ 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य', जो पृथ्वीराज के समय में ही लिखा गया था, प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर वृत्तर को कश्मीर से प्राप्त हुआ, तब से शोधक बुद्धि के विद्वानों की श्रद्धा 'पृथ्वीराजरासे' पर से उठ गई है।

श्रव यह देखना श्रावश्यक है कि वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व चौ-हान श्रादि राजवंशी श्रपने को श्राग्निवंशी मानते थे वा नहीं। वि० सं० ६१३ (ई० स० ७४६) से लगाकर वि० सं० १६०० (ई० स० १४४३) तक के चौहानों के बहुत से शिलालेख, दानपत्र तथा पेतिहासिक संस्कृत पुस्तक मिले हैं, जिन-में से किसी में उनका श्राग्निवंशी होना नहीं लिखा। 'पृथ्वीराजविजय' में जगह जगह उनको सूर्यवंशी वतलाया है। पृथ्वीराज से पूर्व श्रजमेर के चौहानों में

<sup>(</sup>१) सिधं । रने(न्ने) माढरिपुतस इसाकुना(ग्रां) सिरिनिरपुरिसदतस संवक्षर २०। ('भारतीय प्राचीनिनिपेमाना'; पृ. ४८; निपिपत्र १२)

<sup>(</sup>२) काकुत्स्थमिन्त्वाकुरघू च यद्द्यतपुराभवित्रप्रवरं रघोः कुलम् ।

विग्रहराज (वीसलदेव चौथा) वड़ा विद्वान् श्रौर वीर राजा हुश्रा जिसने श्रजमेर में एक सरस्वती मंदिर स्थापित किया था। उसमें उसने श्रपना रचा हुश्रा 'हरकेलि नाटक' तथा श्रपने राजकिव सोमेश्वररिवत 'ललितविग्रहराज नाटक' को शिलाश्रों पर खुदवाकर रखवाया था। वहीं से मिली हुई एक बहुत वड़ी शिला पर किसी श्रज्ञात किव के वनाप हुए चौहानों के इतिहास के किसी काव्य का प्रारंभिक श्रंश खुदा है, जिसमें भी चौहानों को सूर्यवंशी ही लिखा है'। वि० सं० १४४० (ई० स० १३६३) के श्रासपास ग्वालियर के तंवर राजा वीरम के दरवार में प्रतिष्ठा पाए हुए जैन विद्वान् नयचंद्रसूरि ने 'हंमीरमहाकाव्य' नामक चौहानों के इतिहास का ग्रंथ रचा, जिसमें भी चौहानों का सूर्यवंशी होना माना है रे। श्रतप्त स्पष्ट है कि वि० सं० की १६ वीं शताब्दी के पूर्व चौहान श्रपने को श्रिनवंशी नहीं मानते थे।

शक सं० ३१० (वि० सं० ४४४=ई० स० ३८८) से लगाकर वि० सं०

कलाविप प्राप्य सचाहमानतां प्ररूढतुर्यप्रवरं बमूव तत् ॥ २ । ७१ ॥ ···· ··· मानोः प्रतापोत्रति ।

तन्वन्गोलगुरोनिजेन नृपतेर्जज्ञे सुतो जन्मना ॥ ७ । ४० ॥
सुतोष्यपरगाङ्गेयो निन्येर्स्य रिवस्तुना ।
उन्नितं रिववंशस्य पृथ्वीराजेन परयता ॥ ८ । ४४ ॥
'पृथ्वीराजविजय महाकान्य' ।
(१) .....देवो रिवः पातु वः ॥ ३३ ॥
तस्मात्समालंव(व)नदंडयोनिरभूज्जनस्य स्वलतः स्वमाग्गे ।
वंशः स देवोढरसो नृपाणामनुद्गतैनोष्ठुणाकीटरंबः ॥ ३४ ॥
समुत्थितोर्कादनरपययोनिरुत्यन्तपुन्नागकदंव(व)शासः ।
श्राश्चर्यमंतः प्रसरत्कुशोयं वंशोधिनां श्रीफलतां प्रयाति ॥ ३४ ॥
श्राधिव्याधिकुवृत्तदुर्गितपरित्यन्तप्रजास्तत्र ते ।
सप्तद्वीपभुजो नृपाः समभविन्त्वाकुरामादयः ।...॥ ३६ ॥
तिस्मन्तथारिविजयेन विराजमानो राजानुरंजितजनोजिन चाहमानः।
....॥३७॥
(२) 'हंमीरमहाकाव्य'; सर्ग १।

की १६ वीं शताब्दी तक सोलंकियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख तथा कई ऐतिहासिक संस्कृत अंथ मिले, जिनमें कहीं उनका अग्निवंशी होना नहीं लिखा, किंतु उसके विरुद्ध उनका चंद्रवंशी और पांडवों की संतान होना जगह जगह बतलाया है? ।

बि॰ सं॰ ८९२ (ई॰ स॰ ६१४) से लगाकर वि॰ सं॰ की १४ वीं शताब्दी के पीछे तक प्रतिहारों ( पिंड्रहारों ) के जितने शिलालेख, दानपन्नादि मिले उन-में कहीं भी उनका श्रग्निवंशी होना नहीं माना । वि॰ सं॰ ६०० (ई॰ स॰ ६४३) के श्रास पास की ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोजदेव की वड़ी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी बतलाया है । ऐसे ही वि॰ सं॰ की दसवीं शताब्दी के मध्य में होनेवाले प्रसिद्ध कि राजशेखर ने श्रपने नाटकों में श्रपने शिष्य महेंद्रपाल (निर्भयनरेंद्र) को, जो उक्त भोजदेव का पुत्र था, 'रघुकुलातिलक उ' कहा है।

इन ऊपर उद्भृत किये हुए प्रमाणों से यह तो स्पष्ट है कि चौहान, सोलंकी

(२) मिन्वजाकुककुस्य(त्स्य)मूलपृथयः चमापालकल्पद्रमाः ॥ २ ॥ तेषां वंशे सुजन्मा कमिनहतपदे धाम्नि वज्रेषु घोरं रामः पौलस्त्यहिन्श्रं(हिंसं) ज्ञतिविहितसिम्हक्मि चक्रे पलाशेः । श्राध्यस्तस्यानुजोसौ मघनमदसुषो मेघनादस्य संख्ये सौमित्रिस्तीत्रदंडः प्रतिहर्ण्यिवेषेर्यः प्रतीहार खासीत् ॥ ३ ॥ तद्वन्शे प्रतिहारकेतनभृति त्रैलोक्यरज्ञास्पदे देवो नागभटः पुरातनसुनेर्मूर्तिव्बभूवाद्वतम् ।

'ख्राकिंया लॉजिकल् सर्वे ऑफ् इंडिया'; एन्युज्रल रिपोर्ट; ई० स० १६०३-४; पृ० २८०। (३) रघुकुलतिलको महेन्द्रपाल ३ ( 'विद्यशालमंजिका'; १।६)

देवो यस्य महेन्द्रपालनुपतिः शिष्यो रघुमामियाः।

'बालभारत'; १। ११।

तेन (=महीपालदेवेन ) च रघुवंशमुक्तामिण्ना (बालभारत)।
महीपाल महेन्द्रपाल का पुत्र था।

<sup>(</sup> १ ) सोलंकियों की उत्पत्ति के विषय के जो जो प्रमाग उनके शिलालेखों, दानपन्नीं श्रीर ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तकों में मिले वे सब मैंने 'सोलंकियों के प्राचीन इतिहास' के प्रथम भाग में पृ० ३ से १३ तक एकत्रित किये हैं।

श्रीर अतिहार पहले अपने को आग्निवंशी नहीं मानते थे, केवल 'पृथ्वीराज-रासा' वनने के पीछे उसीके आधार पर वे अपने को आग्निवंशी कहने लग्न गये हैं।

श्रव रहे परमार। नालचे के परमार राजा मुंज ( वाक्पितराज, श्रमीघवर्ष) के समय श्रर्थात् वि० सं० १०२ से १०१४ ( ई० स० १०१ से ११७ ) के श्रास्पास होनेवाले उसके द्रवार के पंडित हलायुध ने 'पिंगलसूत्रवृत्ति' में मुंज को 'ब्रह्मस्त्रत्र'' कुल का कहा है। ब्रह्मस्त्र शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिये होता रहा, जिनमें ब्रह्मत्व श्रोर स्त्रत्व दोनों गुण विद्यमान हों ते, या जिनके वंशज स्तिय से ब्राह्मण हुए हों। मुंज के समय से पीछे के शिलालेखों तथा पेतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मृलपुरुप का श्रावृ पर पिछ के श्राग्नकुंड से उत्पन्न होना श्रवश्य लिखा मिलता है, परंतु यह कल्पना भी इतिहास के श्रंधकार में पीछे से की हुई प्रतीत होती है। परमारों के

- (१) ब्रह्मच्रत्वकुलीनः प्रलीनसामन्तचकनुतचरणः। सकलसुक्रतेकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जिधरं जयित ॥ 'पिंगलसूत्रवृत्ति'।
- (२) देवपादा से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वजों का चंद्रवंशी होना श्रीर राजा सामंतसेन को शक्कावादी श्रीर 'श्रक्काश्रय-कुल' का शिशोमिया कहा है—

तस्मिन् सेनान्ववाये प्रतिसुभटशतोत्सादनप्र(व)सवादी । स व(व)सत्तिवाणामजनि कुलशिरोदामसामन्तसेनः । ए. इं; जि. १, पृ० ३०७ ।

मत्स्य, वायु, विष्णु और भागवत पुराणों में पौरव ( पांडु ) वंश का वर्णन करते हुए श्रांतिम राजा चेमक के प्रसंग में जिखा है कि पुरुवंश में २१ राजा होंगे। इस संबंध में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन है कि ब्रह्मचल ( ब्राह्मण और चित्रय ) को उत्पन्न करनेवाले तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस कुल में श्रांतिम राजा चेमक होगा—

वसत्तत्रस्य यो योनिर्वेशो देवर्षिसत्कतः।

च्रेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ ॥

'मत्स्यपुराण'; श्रध्याय २०, रत्नो० मम । 'वायुपुराण'; श्र० ६६, रत्नो० २७म-७६ । 'विरुणुपुराण'; श्रंश ४, श्रध्याय २० । 'मागवत'; सर्ग ६, श्र० २२, रत्नो० ४४-४४ ।

यहां ब्रह्मस्त्र शब्द से यही अभिप्राय है कि 'ब्राह्मस्य और सन्नियगुस्यपुक्त'; अर्थात् तैसे सूर्य दंश में विष्णुवृद्ध, इरितादि सत्रिय, जो मांघाता के दंशज थे, ब्राह्मस्य हो गये उसी तरह चंद्र दंश में विश्वामित्र, श्रारिष्टसेन श्रादि सत्रिय भी ब्रह्मस्य को प्राप्त हो गये थे । शिलालेखों में उक्त वंश के मूल पुरुष का नाम धूमराज' मिलता है। धूम अर्थात् धुआं अग्नि से उत्पन्न होता है; शायद इसी पर परमारों के मूलपुरुष का अग्निकुंड से निकलना और उसके अग्निवंशी कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आक्षर्य नहीं।

सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार तो वि० सं० की १६ मीं शताब्दी तक अपने को अग्निवंशी मानते ही नहीं थे और राजा मुंज के समय तक परमार भी बहाज्ञ कहे जाते थे, न कि अग्निवंशी। ऐसी दशा में 'पृथ्वीराजरासे' का सहारा लेकर जो विद्वान इन चार राजपूत वंशों का ज्ञिय होना नहीं मानते यह उनकी हठधर्मी है, वास्तव में थे राजपूत भी प्राचीन ज्ञिय जाति के ही वंशधर हैं।

कर्नल टॉड आदि यूरोपियन विद्वानों ने राजपूरों को शक आदि विदेशी जातियां मानने में जो प्रमाण उनके बहुत से रीति रिवाजों का उन विदेशी जातियों से मिलते हुए होने के बतलाये उनका निराकरण तो हम ऊपर कर चुके; अब हम नीचे महाभारत और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' से कुछ उदा-हरण उस समय के रीति रिवाजों के देते हैं, जब कि शक, कुशन आदि विदेशियों का भारत के किसी विभाग पर राज्य ही नहीं हुआ था। उनमें से कई रीति रिवाज अब तक भी राजपूर्तों में विद्यमान हैं।

महाभारत के समय राजधानियां तथा अन्य बड़े नगरों के ऐसे ही गढ़ों के सारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवाकर उनके गिई जल से भरी हुई गहरी खाई बनाई जाती थी। राजाओं के अंतःपुर पुरुषों के निवासस्थानों से अलग बनते थे, जिनमें विस्तीर्थ मैदान, उद्यान और कीडास्थान भी होते थे। स्तिय रमिएयों के लिये परदे का रिवाज इतना कड़ा न था जितना कि आज है। कूरता के साथ पुरुषों का पुरुषत्व नष्ट कर अंतःपुर की रज्ञा के निमित्त

श्राबू के नीचे के गिरवर गांव के पासवाचे पाटनारायण के मंदिर की वि० सं० 1३४४ की प्रशस्ति की छूाप से।

<sup>(</sup>१) श्रीध्मराजः प्रथमं बम्नृव भृवासवस्तत्र नरेंद्रवंशे । ....।। २२ ॥ श्राब् पर के तेजपाल के मंदिर के वि० सं० १२८७ के शिलालेख से। श्रानीतधेन्वे परनिर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम्। तस्मै ददावुद्धतमूरिमाग्यं तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥

उनको नवुंसक बनाने की दुष्ट पद्धति भी नहीं थी। मध ब्रास्टि नशीली चीज़ों का निरोध किया जाता ब्रोर मद्य की दुकानों ब्रोर वेश्याओं पर कड़ा निरीक्षण रहता था।

कौटिल्य के 'ऋर्थशास्त्र' से पाया जाता है कि उस समय ध्रपवड़ी श्रीर नालिकाएं रक्खी जाती थीं । रात में पहर रात के आसपाल तुरही वजने पर राजा शयनगृह में जाता और पातःकाल तुरही का शब्द होने पर उठ जाता था। योगी और जादगर सदा प्रसन्न रक्ये जाते थे। श्रंतःपुर के चारों श्रोर ऊंची ऊंची दीवारें होतीं, दरवाज़ों पर देवताओं की मृतियां वनाई जातीं, महलों में सरंगें होतीं श्रीर कितने एक तांत्रिक प्रयोगों पर विश्वास होने से उनपर श्रमल किया जाता था। शस्त्रधारी स्त्रियां श्रेतःपुर की रचा के लिये रहतीं और स्वयं राजा के शरीर की सेवा भी प्रायः स्त्रियां ही किया करती थीं। श्रंतःपुर में छल प्रवंच चला करते थे। राजा की सवारी के समय मार्ग में दोनों और पुलिस का वंदीवस्त रहता और गौओं के चरने और तपस्वियों के रहने के लिये नगरीं और गांवों के आसपास भूमि छोड़ी जाती थी। शिकार के लिये जंगल रिक्तत रहते थे। नगरों के चारों श्रोर पक्के कोट यनवा कर उनके गिर्द खाई खुदवाई जाती थी। मार्गों में पत्थर पाटे जाते थे। गढ़ के दरवाज़ों पर भिन्न भिन्न देवतात्रों की मूर्तियां रहती थीं। वेश्याएं राजा के साथ रहतीं, राजा की वर्षग्रंथी पर केदी छोड़े जाते और भूतप्रेतों की पूजा होती थी। दास दासियों का कय विकय होता, परंत श्रार्य जाति के खी पुरुष दास नहीं बनाये जाते थे?। यहां तक विस्तार के साथ यह वतलाया जा चुका है कि राजपुत प्राचीन

<sup>(</sup>१) मीर्य राजा चंद्रगुप्त के दरबार में रहनेवाला यूनानी राजदूत मेगास्थिनस लिखता है कि 'राजा के शरीर की रला का भार श्वियों पर रहता है। जब राजा महल से बाहर जाता तब भी बहुतसी खियें उसके शरीर के निकट रहतीं श्रीर उनके घेरे के वाहर भाला धारण किये पुरुष रहते थे' (इं. पुं; जि. ६, ४० १३२)। कालिदास के 'शाकुंतल' नाटक से पाया जाता है कि राजा बाहर जाता उस समय शस्त्रधारी खियें साथ रहती थीं ( 'ध्यिन्जानशाकुंतल नाटक'; पृ० १७१)। इन कामों के लिये बहुत सी खियां यवनादि देशों से भी लाई जाती थीं। बाण्यभट की 'कादंबरी' से भी पाया जाता है कि उस समय भी राजा की सेवा करनेवाली खर्थात् स्नान कराने, पान खिलाने, चंवर करनेवाली खर्था ही होती थीं।

<sup>(</sup>२) काँटिल्य के 'अर्थशास्त्र' का हिंन्दी अनुवाद प्रकाशित होचुका है। पाठक उसमें मिन्न भिन्न स्थलों पर इन बातों को देख लें।

चित्रयों के ही वंशघर हैं और जो लेखक ऐसा नहीं मानते उनका कथन प्रप्राग्-ग्रून्य है। अब महाभारत आदि के समय में चित्रयों के राज्यप्रबंध, युद्धप्रणाली, युद्ध के नियम आदि का संचेप से उल्लेख कर अन्त में चित्रिय जाति की अवनित के कितनेक मुख्य मुख्य कारणों का दिग्दर्शन मात्र कराते हैं।

राज्यप्रबंध व न्याय का काम राजा आठ मुख्य मंत्रियों की सलाह से चलाते थे (वही अठकाँसल अब तक राजपूताने में प्रसिद्ध है)।ये मंत्री प्रधान, सेनापति, पुरोहित, गुप्तचर विभाग का अध्यज्ञ, दुर्गाध्यज्ञ, न्यायाधीश, आय-व्ययाधिपति ( श्रामद खर्च के विभाग का दरोगा ) और महासांधिविग्रहिक (इसरे राज्यों से संधि या यद करने का अधिकारी) थे। इनके अतिरिक्त ज़िलों के हाकिम तथा प्रजा के सब वर्णों के श्रेष्ठ पुरुष भी राजसभा में संमि-लित रहते थे। महाभारत काल में राजा खयं प्रतिदिन दर्बार में श्राकर न्याय करता था और उसकी सहायता के वास्ते एक राजसभा भी रहती थी जिसमें ४ वेदवित्, सदाचारी, गृहस्थ ब्राह्मणः = बलवान् एवं शस्त्रकुशल ज्ञात्रियः २१ धनवान वैश्य, और पवित्र तथा विनयसम्पन ३ ग्रुद्ध सम्मिलित रहते थे'। यह केवल न्यायसभा ही नहीं, किंत देश के प्रवन्ध से संबंध रखनेवाली सभा भी थी। राजा के मुख्य गुण राग द्वेष को छोड़ कर धर्माचरण करना, कार्य में शिथिलता न करना, मदोन्मत्त होकर विषय भोग में न पड़ना, शरवीर होना, दानग्रूर वनना परंतु कुपात्र को दान न देना, नीच पुरुषों की संगति न करना, स्त्रीसेवन में सदा नियमित रहना, सदाचारियों का सम्मान करना और दुरा-चारियों को दंड देना, समय को श्रमुल्य समभना, प्रजा के कल्यागुकारी प्रयत्न सदा सोचना और उनको कार्य में परिणित करना, योग्य और कार्य-कशल पुरुषों को ऋधिकार देना, व्यापारी श्रौर कारीगरों की सहायता कर व्यापार श्रीर कलाकौशल की सदा उन्नति करना, प्रजा पर ऐसे करों का न लगाना जिनसे लोगों को कष्ट हो. आलस्य की पास न फटकने देना एवं विद्या और धर्म की उन्नति करना इत्यादि ३६ माने जाते थेरे। राजा का श्रंतिम मुख्य कर्त्त-व्य यही था कि वह ईश्वर का भय रखकर सत्यमार्ग से कभी क़दम बाहर न

<sup>(</sup>१) 'महाभारत'; शांतिपर्व, श्रध्याय ८४।

<sup>(</sup>२) इन ३६ गुणों का विवेचन 'महाभारत' के शांतिपर्व में किया है। देखों 'हिंदी महाभारत मीमांसा'; पृ० ३१०।

रक्ले क्योंकि सारी राज्यसत्ता का मुख्य श्राधारस्तंम सत्य ही है। यदि राजा सत्यपथ का त्याग कर दे तो श्रवश्य प्रजा भी उसका श्रमुकरण करेगी क्योंकि 'यथा राजा तथा प्रजा'।

यह प्राचीन राज्य-व्यवस्था का संचिप्त विवेचन है श्रव सेना श्रीर युद्ध संबंधी प्राचीन दशा का भी कुछ दिग्दर्शन कराया जाता है। सेना चार प्रकार की होती थी—पदाति (पैदल), श्रश्व (घुड़सवार), गज (हाथी सवार), श्रीर रथ। इसको चतुरंगिनी सेना कहते थे। हाथी ऐसे सघाये जाते कि उन्हें मतवाला कर उनकी शुंडों में दुधारे खड़ दे शतुश्रों पर पेल देते थें। प्रत्येक

<sup>(</sup> १ ) प्राचीन काल में हाथी सेना का मुख्य श्रंग समभे जाते थे। श्रयभाग में थोड़े थोड़े श्रंतर से उनकी पंक्रि बांधकर बीच में और बाज़ पर पैदल धनुर्धारी रक्ले जाते थे। राजा भी युद्ध के समय प्रायः हाथी पर ही सवार हुन्ना करते थे। पोरस जब सिकंदर से ज़ड़ा तब उसने श्रपने हाथियों की पंक्षि श्रागे की तर्फ ज़गा कर एक एक सौ फ़ुट के श्रंतर पर उन्हें खड़े कर उनके पीछे व बीच में पैदलों को रक्खा था। पैदलों के दोनों छोर सवार, और ऊनके त्रागे रथ थे। सिकंदर ने पहले शत्रु के बाजू पर हमला किया, तीरों की मार से हिन्दू सेना सिमट कर मध्य भाग में त्रा गई, धुदसवारों पर धावा होने से बे भी घवराकर हाथियों के पास चले श्राये । महावतों ने हाथियों को दुश्मन के बढ़ते हुए सवारों पर हुले, परंतु युनानियों ने उनको तीरों की मार से रोका और सवारों पर भी तीर चलाना शुरू किया। जब हाथियों पर चारों और से बाखों की बोछार होने लगी और आगे तो शत्र की मार और पीछे अपनी सेना का उभार होने से उनको आगे बढ़ने को स्थान न मिला, तय तो भयभीत होकर वे पीछे मुद्दे। उन्होंने रात्रश्रों की श्रपेत्ता मित्रों को विशेष हानि पहंचाई श्रीर वे श्रंधाधंत्र उनको गूंधते हटाते श्रोर कुचलते हुए पींछे हटने लगे। महावत तीरों की मार से गिरा दिये गये श्रीर निरंकुश हाथियों ने पछि हटकर पोरस की सेना को विचलित कर दिया । उसी वक्र सिकंदर ने श्वाम तीर पर धावा करके विजय प्राप्त करली श्रीर हाथी सवार राजा पोरस घायल होकर षेदी बना लिया गया। ( मैक् किंडल: 'दी इन्वेज़न ऑफ़ इंडिया बाई अलेग्ज़ैंडर दी ग्रेट': ए॰ १०२-३ ) युद्ध काल में राजा श्रीर सेनापतियों का हाथी सवार होकर राजिचक्कों को साथ रखना भी अनेक लड़ाइयों में राजपूतों की हार का कारण वन गया, न्योंकि शत्र उसको तुरंत पहचान कर श्रपना लच्य बना लेते, श्रोर एक सेनानायक के मारे जाने या उसके वाहन के सुद् जाने से सारी सेना पीठ दिखा देती थी। सिंध का राजा दाहिर हाथी पर सवार होने ही से घायल हुआ और उसके हाथी के भड़ककर भागने से उसकी सेना भी भाग निकली । महमूद गृजनवी के साथ लाहोर के राजा अनंदपाल के युद्ध में राजा का हाथी भागा जिसपर सारी सेना ने पीठ दिखाई । हाथी सवार होने ही से कन्नोज का राजा जयचंद गहरवार श्रासानी के साथ शत्र का लच्य बन गया। बयाने के प्रसिद्ध युद्ध में महारा वा सांगा

सैनिक को अपने अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के वास्ते वर्षों तक सैनिक शिल्ला दी जाती थी। सेना का वेतन नियत समय पर अन्न तथा रोकड़
के रूप में दिया जाता था। प्रत्येक दस, सौ एवं हज़ार यो हाओं। पर एकएक अफसर
अलग अलग रहता था। व्यूहरचना अर्थात् क़वायद भी सिखलाई जाती और
चतुरंगिनी सेना के साथ विष्टि (बार वरदारी), नौकर, जासूस, और दैशिक
भी रहते थे। पैदल सेना के आयुध धनुष वाण, ढाल तलवार, भाला, फरसी,
तोमर (लोहे का डंडा) आदि थे। गदा केवल इंद्र युद्ध में काम आती थी।
धुड़सवारों के पास तलवार और वरछे रहते थे। रधी और महारथी रथों पर
सवार होते और कवच धारण करते थे। उनके धनुष पुरुष नाप के और
वाण तीन तीन हाथ लंबे होते थे। वाणों के फल बहुत तिक्ण और भारी होते
जो लोहे की मोटी चहरों तक को वेध कर पार होजाते थे। अस्त्रों में अग्न्यस्त्र,
वायवास्त्र, विद्युतास्त्र आदि के नाम मिलते हैं। अस्त्रविद्या का जाननेवाला अनस्त्रविद् पर अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करता था। रथे दो पहियों के होते और उनमें
चार घोड़े जुतते थे। उनके शिखरों पर भिन्न भिन्न चिह्नोंवाली पताकाएं रहती
थीं। रथी के पास वाण, शक्ति आदि आयुधों का संग्रह रहता था। रथी या

भी हाथी सवार थे। शत्रु ने ताक कर तीर मारा जिससे महाराणा घायल हुए और वावर की फतह हो गई। ऐसे और भी श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। मुसलमान बादशाह भी प्रायः सदाई के वक्ष हाथी सवार हुश्रा करते थे, परंतु अब तो हाथियों का युद्ध में उपयोग ही महीं रहा।

(१) रथों का युद्ध समभूमि में होता था। सिकंदर के साथ पोरस जब लड़ा तो उसकी सेना में रथ भी थे। "राजा ने यूनानियों को रोकने के वास्ते एक सो रथ और ध हज़ार श्ररवारोही श्रागे भेजे। प्रत्येक रथ में ४ घोड़े जुते थे श्रीर उसके साथ ६ श्रादमी थे, जिनमें से दो तो हाथ में ढाल पकड़े, दो दोनों श्रोर धनुष लिये खड़े थे, श्रीर दो सारथी थे। ये सारथी भी लड़नेवाले होते थे। युद्ध श्रारंभ होने पर वे घोड़ों की वागें छोड़ हाथों से शत्रु पर भाले फैंकने लगे। युद्धकाल के पहले वृष्टि हो जाने से कीचड़ के कारण रथ श्रासानी के साथ इधर उघर मुड़ नहीं सकते थे श्रादि" (मैक् किंडल; 'इनवेज़न श्रॉफ ईंडिया वाई श्रलेक्ज़ेंदर दी ग्रेट'; पु० २०७– )

भारत युद्ध में रथ के घोड़े तो ४ ही जुतते, परंतु उसमें एकही धनुर्धर श्रीर एक सार-थी रहता था। दो चकरचक श्रलबत्ता साथ रहते जो महारथी के रथ के साथ साथ दोनों बाज़ दूसरे दो रथों में बैठे चलते थे। यूनानियों के श्राने पीछे भारतीय सेना में रथ रखने की रीति हासपाय होती गई। महारथी अपने क्षिर पर लोहे का टोप, शरीर पर कवच, हाथों पर गोधांगुली आख श्रीर श्रंगुलियों की रक्ता के लिये भी आवरण रखता था। सारथी भी कवचादि से सुरक्तित रहता था। रथी या सेनापित सेना के आगे रहता और प्रायः दोनों पक्त के सेनापितयों में द्वंद्वयुद्ध भी हुआ करता था।

युद्ध के नियम वंधे हुए थे और नियमानुकूल युद्ध धर्मयुद्ध कहलाता था। विषद्ग्ध और कर्णी ( श्रांकड़ेदार ) वाणों का प्रयोग नहीं किया जाता। रथी से रथी, हाथी से हाथी, श्रश्च से श्रश्च और पैदल से पैदल लड़ते थे। दोनों योद्धाओं के शस्त्र समान होते। दुःखाकुल स्थित में शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाता; भयभीत, पराजित श्रीर पलायन करनेवाले को नहीं मारते थे। प्रतिपत्ती का शस्त्र मंग हो जाय, धनुप की प्रत्यंचा टूट जाय, योद्धा का कवच निकल पड़े श्रथवा उसका वाहन नए हो जाय ते। उसपर शस्त्र नहीं चलाया जाता था। सोते हुए, थके हुए, प्यासे, भोजन या जलपान करते हुए तथा घासदाना लाते समय शत्रु पर वार नहीं किया जाता था। युद्ध के समय छिपकारों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाती श्रीर न प्रजा को दुःख दिया जाता था। युद्ध में घायल हुए शत्रुश्चां को या तो उनके कटक में पहुंचा देते या विजेता उनको श्रपने यहां लाकर उनके घावों की मरहमपट्टी करवाता श्रीर चंगे होने पर उन्हें मुक्त कर देता। कहीं कहीं हन नियमों का उन्नंबन होना भी पाया जाता है, परंतु ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं और वे निदनीय सममे जाते थे।

इनमें से बहुतेरे नियम राजपूत जाति में मुगल राज्य के प्रारंभकाल के आसपास तक पाये जाते थे, जैसे चित्तोड़ के महाराणा सांगा ने मालवे के सुलतान महमूद खिलजी (दूसरे) को युद्ध में परास्त किया, सुलतान घायल हो रण्खेत में पड़ा था जिसको उठवा कर वे अपने डेरे में लाये और उसका इलाज करवाया। आराम हो जाने पर पीछा उसे अपने राज्य पर विटा दिया। जब आंबेर का कुंचर मानसिंह महाराणा प्रतापिंसह पर वादशाह अकबर की तरफ़ से फौज लेकर आया तो उसकी सेना का पड़ाव महाराणा की सेना से कुछ ही कोस के अंतर पर था। युद्ध छिड़ने के पूर्व कुंवर मानसिंह एक दिन

<sup>(</sup>१) 'हिंदी महाभारत मीमांसा'; ए० ३४०।

धोड़े साथियों सहित शिकार को गया था जिसकी सूचना गुप्तचरों ने महाराणा के पास पहुंचाई और सामंतों ने निवेदन किया कि अच्छा अवसर हाथ आया है, अवश्य शत्रु को मार लेना चाहिये, परंतु वीर राणा ने यही उत्तर दिया कि 'इस तरह छल और द्या के साथ शत्रु को मारना श्रूरवीर चत्रियों का धर्म महीं हैं'।

स्तियों का मुख्य धर्म आपत्काल में राष्ट्र के निमित्त शत्रु से संग्राम कर मजा की रक्ता करना और विजय किये हुए देशों का नीतिपूर्वक शासन कर वहां की प्रजा की भी सुखी बनाना था। युद्ध में लड़कर मरने को स्तिय परम सीभाग्य और रखेंबत से भागने को अत्यंत निंदनीय समक्षते थे। इस विषय का महाभारत से एक ही उदाहरख नीचे उद्धत किया जाता है—

संजय नामक एक राजपुत्र पर सिंधुराज (सिंध के राजा) ने आक्रमण किया। शत्रु की वीरहाक और शस्त्रों की खनखनाहट से भयभीत हो संजय रणभूमि से भागकर घर में आ बैटा और निराशा के पंक में पड़ कर गोते खाने लगा। जब उसकी वीरमाता विदुला ने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उत्साहवर्द्धक और अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में उसको उपदेश दिया कि 'मनुष्य को अपने वास्तविक धर्म, धेर्य, पुरुषार्थ और दृढ संकल्प से कभी मुख न मोड़ना चाहिये। परतंत्र और दीनहीन बनने के बराबर दूखरा कोई पाप नहीं है। उद्योग पर ही अपने जीवन का आधार रखकर सदा कमयोग का ही साधन करता रहे और अभीष्ट सिद्ध करने में प्राणों की भी परवाह न करे। आलसी, कायर और निरुद्धमी अपने मनोरथ के सफल होने की आशा स्वयन में भी नहीं कर सकता है' इत्यादि'।

द्विण में वादामी के सोलंकी राजा पुलकेशी के वर्णन में चीनी यात्री हुएन्त्संग लिखता है कि "राजा जाति का चित्रय है, उसका नाम पुलकेशी (पु-लो-िक-शे) है, उसके विचार और कार्य विस्तृत हैं; उसके उपकार के कार्मों का लाम दूर दूर तक पहुंचता है और उसकी प्रजा पूर्ण विनय के साथ उसकी आज्ञा का पालन करती है। इस समय शीलादित्य (कन्नोज का राजा श्रीहर्ष, हर्षवर्द्धन) महाराज ने पूर्व से पश्चिम तक के देश विजय कर लिये हैं, और दूर दूर के देशों पर चढ़ाइयां की हैं, परंतु केवल इस देश (महाराष्ट्र) वाले

<sup>(</sup>१) 'महाभारत'; उद्योगपर्व, श्रभ्याय १३६-३६।

ही उसके अधीन नहीं हुए। यहांवालों को दर्ख देने और अधीन काने के लिये उसते श्रवने राज्य के पांचों विभागों का सैन्य एकत्र किया, सब गल्लों के बहादर सेनापतियों को बलाया और वह खयं लश्कर की हरावल में रहा तो भी यहां के सैत्य को जीत न सका। यहां के लोग सादे, प्रामाणिक, शरीर के ऊंचे, स्वभाव के कठोर बदला लेनेवाले, उपकार करनेवालों का श्रहसान माननेवाले श्रीर शत्र के लिये निर्दयी हैं। वे श्रपना श्रपमान करनेवाले से बदला लेने में अपनी जान तक भोंक देते हैं, परंतु यदि तकलीफ़ के समय उनसे कोई मदद मांगे, तो उसको मदद देने की त्वरा में वे अपने शरीर की कुछ पर्वाह नहीं करते। यदि वे वदला लेना चाहें तो शतु को पहिले से सावधान कर देते हैं, फिर दोनों शस्त्र घारण कर एक दूसरे पर भाले से हमला करते हैं। जब पक भाग जाता है तो दूसरा उसका पिछा करता है, परंतु शरण में आ जाने पर मारते नहीं। यदि कोई सेनापति युद्ध में हार जावे तो उसको दंड नहीं देते, किंत उसको स्त्री की पोशाक भेट करते हैं, जिसपर उसको स्वयं मरना पहता है। देश ( राज्य ) की श्रोर से कई सौ वीर योद्धा नियत हैं, जो युद्ध के समय प्रथम नशा कर मल हो जाते हैं, फिर उनमें से एक एक पुरुप हाथ में भाला लेकर ललकारता इञ्चा १०००० श्रादमियों का सामना करता है। यदि उनमें से कोई योदा मार्ग में चलता हुआ किसी आदमी को मार डाले तो उसको सजा नहीं होती। जब वे बाहिर ( लड़ने को ) जाते हैं, तब अपने आगे ढोल बजाते जाते हैं, सैंकड़ों हाथियों को नशे से मतवाले कर उनकी भी लड़ने के लिये ले जाते हैं। वे लोग पहिले नशा कर लेते हैं, किर एक साथ आगे बढकर हर एक चीज़ को वर्वाद कर देते हैं, जिससे कोई एवं उनके आगे नहीं ठहर सकता "।

मुग्रल बादशाहों की श्राश्रीनता में राजपूतों ने बलस, बुखारा, काबुल, कंदहार श्रादि दूर दूर के देशों में जाकर फतह के डंके बजाये श्रीर बड़े बड़े बीरता के काम किये हैं। सन कहा जावे तो मुग्रलिया राज्य का प्रताप बढ़ाने बाले राजपूत राजा ही थे। शाहजहां बादशाह ने ईरानियों से कंदहार खाली कराने के बास्ते बड़ी सेना हिन्दुस्तान से भेजी, जिसमें दस्तूर के मुवाफिक राजपूत हरावल में थे। 'बादशाहनामे' में लिखा है कि 'हरावल को

<sup>(</sup> १ ) 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रश्नम भाग, पृ० ३४-३४।

बहादुर राजपूतों के मज़बूत क़दमों से ताक़त दी गई जो घोर संप्राम में जहां बड़े बड़े वीरों के चहरे का रंग फक हो जाता है लड़ाई का रंग जमा ही देते हैं"।

यह तो निर्विवाद है कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य विद्यमान थे श्रीर उनमें परस्पर लड़ाई भगड़े चला करते थे. परंतु इतना अवश्य था कि यदि कोई राजा अपना वल बढाकर अन्य राजाओं को विजय करलेता तो भी उनके राज्य नहीं छीनता और न उनकी आध्यंतरिक स्वतंत्रता में बाधा डालता था, केवल खिराज या भेट रूप में विजेता की नियत कर दे-देना ही उनकी आर्थानता का स्वक था। इसके अतिरिक्त आपस का वैर विरोध मिटाकर मेल करने के लिये यह रीति भी प्राचीन काल से जिल्लयों में चली श्राती है कि वे एक दूसरे के साथ विवाह संबंध जोड़ कर वैरमाव को तोड़ देते थे। यूनानी राजा सेल्युकस ने मौर्यवंशी महाराजा चंद्रगृप्त को अपनी कन्या ब्याहकर वैर मिटाया। जब खिकंदर ने भारतवर्ष पर चढाई की ती उत्तरी भारत की मल्लोई और चुद्रक नामकी खतंत्र चात्रिय जातियों में पहले से विरोध चला श्राता था, परंतु विदेशी शत्र के संमुख होने को वे जातियां परस्पर विवाह संबंध जोड़ कर एकता के सूत्र में वंध गई, श्रर्थात् हरएक ने दस दस हजार कन्या एक दूसरे को ज्याह दीं'। परस्पर की घरू लड़ा-इयां निरंतर लगी रहने पर भी जब कोई वाहर का शत्रु देश पर या किसी राज्यविशेष पर श्राक्रमण करता तो छोटे बड़े प्रायः सभी राजा मिलकर उसका सामना करते थे। जब सुलतान महमूद गज़नवी ने लाहोर के राजा अनं-दपाल पर चढ़ाई की तो उस वक्त दूर दूर से कई दूसरे राजा भी सेना सहित श्चनंदपाल की सहायता को श्राये, इतना ही नहीं, किंतु देशान्तरों की प्रजा श्रीर हिन्दू महिलाश्रों ने भी हिन्दू राज्य की रचा के निमित्त श्रपने वस्त्रालंकार तक बेच धन एकत्र कर सहायतार्थ भेजा था<sup>3</sup>। ऐसे ही सुलतान शहाबुद्दीन गोरी

<sup>(</sup> १) 'बादशाहनामा'; श्रीर मुन्शिदेवीप्रसाद का 'शाहजहांनामा'; भाग २, पृ० १२।

<sup>(</sup>२) मैक्फिंडल; 'दी इन्वेज़न श्रॉफ इंडिया बाई श्रलेग्जेंडर दी ग्रेट'; ए० २८७ । राजपूतों में प्राचीन काल से श्रव तक यह रीति चली श्राती है कि भिन्न वंश के साथ का वैर लड़कियां व्याहने से मिटाया जाता है श्रीर एक ही वंशवालों का परस्पर श्रफीम भिंखाने से।

<sup>(</sup>३) त्रिंगः, फिरिस्ताः, जि० १, ५० ४६।

श्रीर पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में पृथ्वीराज की सहायता पर कई हिन्दू राजा महाराजाओं ने मिल कर विधर्मी शत्रु से युद्ध किया था। पठानों की वादशाहत में तो यह प्रथा न्यूनाधिक प्रमाण में बनी रही, परंतु श्रंत में मुगल वादशाह श्रकवर की भेदनीति ने परस्पर के मेलिमलाप के इस वंधन को तोड़ दिया श्रीर शाही दरवार के प्रलोभनों में फंसकर राजपूत मुगलों की श्राधीनता में उल्ला श्रपने भाइयों के साथ शत्रुता का वर्ताव कर उन्हींको नष्ट करने लगे। फिर तो उस संगठन का मूलोच्छेदन ही हो गया।

राजपूरों में स्त्रियों का बड़ा श्रादर होता रहा श्रीर वे वीरपत्नी श्रीर वीरमाता कहलाने में श्रपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाश्रों का पाति- इत धर्म, श्रवीरता श्रीर साहस भी जगद्विख्यात हैं। इनके श्रनेक उदाहरण इतिहास में पाये जाते हैं, उनमें से थोड़े से यहां उद्धृत करते हैं—वीरवर दाहिर वेशपति की राणी लाडी की वीरता का वर्णन करते हुए फिरिश्ता लिखता है कि 'जब श्ररव सेनापित मुहम्मद बिन क़ासिम ने युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को मारकर उसकी राजधानी पर श्रधिकार कर लिया श्रीर दाहिर का एक पुत्र विना युद्ध किये भाग निकला, उस समय उस (पुत्र) की वीरमाता लाडी कई हज़ार राजपूत सेना साथ ले पहले तो मुहम्मद क़ासिम से सरे मैदान लड़ी, फिर गढ़ सजकर वह वीरांगना शस्त्र पकड़े शत्रु से युद्ध करती हुई स्वर्गलोक को सिधारी''।

चौहान राजा पृथ्वीराज ने जब महोबा के चंदेल राजा परमाँदेदेव पर चढ़ाई की तो उसके संबंध में यह प्रसिद्ध है कि उस समय उक्त राजा के सामंत द्याल्हा व ऊदल वहां उपस्थित नहीं थे; वे पहले किसी बात पर स्वामी की अप्रसन्तता हो जाने के कारण कन्नौज के राजा जयचंद के पास जारहे थे। पृथ्वीराज की सेना से अपनी प्रजा का अनिष्ट होता देख चंदेल राजा की राणी में आल्हा ऊदल को बुलाने के लिये दूत भेजे। उन्होंने अपने साथ किए हुए पूर्व के अपमान का स्मरण कर महोबे जाना नहीं स्वीकारा, उस समय उनकी बीर माता ने जो वचन अपने पुत्रों को कहे उनसे स्पष्ट है कि ज्ञात्रिय कुलांगना किस प्रकार स्वामी के कार्य और स्वदेशरज्ञा के निमित्त अपने प्राणों से स्वारे पति और पुत्रों को भी सहर्ष रणांगण में भेजती थीं। आल्हा ऊदल की

<sup>(</sup>१) बिग; फिरिश्ता; जि० ४, ४० ४०६।

माता श्रपने पुत्रों का हठ छुड़ाने के हेतु बोली कि "हा विधाता! तूने मुभको बांभ ही क्यों न रक्खा! चित्रय धर्म का उद्घंघन करनेवाले इन कुपूतों से तो मेरा बांभ रहना ही अच्छा था। धिकार है उन चित्रय पुत्रों को, जिनका स्वामी संकट में पड़ा हो और आप सुख की नींद सोवें। जो राजपूत मरने मारने से हर कर संकट के समय स्वामी की सहायता के लिये सिर देने को प्रस्तुत न हो जाय वह असल का बीज नहीं कहलाता है। हा! तुमने बनाफर वंश की सब कीर्त्ति हुवो दी"।

महाराणा रायमल के पाटवी पुत्र पृथ्वीराज की पत्नी तारादेवी का श्रपने पति के साथ टोडे जाकर पठानों के साथ युद्ध में पति की सद्दायता करना सुप्रसिद्ध ही है।

रायसेन का राजा सलहदी पूरिवया (तंवर) जब सुलतान बहादुरशाह गुजराती से परास्त हो मुसलमान हो गया और सुलतान सुरंगे लगाकर उसके गढ़ को तोड़ने लगा, तोपों की मार से दो बुजें भी उड़ गई, तब सलहदी ने सुलतान को कहा कि आप मेरे बालबच्चों और स्त्रियों को न सताइये, मैं गढ़ पर जाकर लड़ाई बंद करवा दूंगा। सुलतान ने मिलक अली शेर नामक अफसर के साथ उसको गढ़ पर मेजा। उसकी राणी दुर्गावती ने, जो राणा सांगा की पुत्री थी, अपने पित को देखते ही धिकारना शुरू किया और कहा कि 'ऐसी निर्लज्जता से तो मरजाना ही अच्छा है, में अपने पाण तजती हूं, यि मुमको राजपूर्ती का दावा हो तो हमारा वैर शत्रुओं से लेना'। राणी के इन सचनवाणों ने सलहदी के चित्त पर इतना गहरा घाव लगाया कि वह तुरंत अपने भाई लोकमन (लोकमिण) और १०० संबंधियों समेत खड़ खोलकर शत्रुओं से जूममरा। राणी ने भी सातसौ राजपूर्त रमिणयों और अपने दो बच्चों सिंहत प्रचंड अश्विज्वाला में प्रवेश कर तन त्याग दिया रे।

मारवाड़ के महाराजा जसवंतर्सिंह जब श्रीरंगज़ेब से युद्ध हारकर उज्जैन के रणुखेत से श्रपनी राजधानी जोधपुर को लौटे तब उनकी पटराणी ने गढ़ के द्वार बंद करवाकर पति को भीतर पैठने से रोका था<sup>3</sup>।

<sup>(</sup> १ ) नागरीयचारिया सभा द्वारा प्रकाशित, 'रासोसार; पू० ४६१।

<sup>(</sup>२) ब्रिग; फिरिश्ता; जि० ४, ए० १२२।

<sup>(</sup>३) बॅाड; 'राजस्थान'; जि॰ २, पृ॰ ७२४; ६८२।

इसी प्रकार शञ्च से श्रपने सतीत्व की रचा के निमित्त हज़ारों राजपूत महिलाएं निर्भयता के साथ जौहर की धधकती हुई श्राग में जलकर भस्मीभूत हो गई, जिनके ज्वलंत उदाहरण चित्तोड़ की राणी पिन्निनी श्रौर कर्मवती, चांपानेर के पताई रावल ( जयसिंह ) की राणियां , जेसलमेर के रावल दूदा की रमाणियां श्रादि श्रनेक हैं जो श्रागे इस इतिहास में प्रसंग प्रसंग पर बतलाये जाएंगे।

परदे की रीति भी राजपूतों में पहले इतनी कड़ी नहीं थी जैसी कि श्राज है। धर्मोत्सवों श्रीर युद्ध व शिकार के समय में भी राणियां राजा के साथ रहती थीं श्रीर राज्याभिषेक श्रादि श्रवसरों पर पित के साथ दरबार श्राम में बैठती थीं। पीछे से मुसलमानों की देखा देखी परदे का इतना कड़ा प्रवंध राजपूतों में होना पाया जाता है, श्रीर उन्हीं का श्रतुकरण पीछे से राजकीय पुरुषों तथा धनाढ्य वैश्य श्रादि जातियों में भी होने लगा।

राज्ञपूत मात्र में स्वदेशभिक्त और स्वामिधर्म ये दें। उत्हृष्ट गुण प्राचीन काल से चले आते हैं। राजपूताने के इतिहास में पेसे सैंकड़ों उदाहरण पाये जाते हैं कि तन, मन और धन से अपने स्वामी का साथ देने और अपने देश की रहा करने में हज़ारों राजपूत सर्दारों ने अपने प्राण न्योद्यावर कर दिये हैं। स्वामी का सामना करने या उसके साथ छल करनेवाले के मस्तक पर हरामखोरी के अटल कलंक का टीका लग जाता जिसकी राजपूत मात्र बड़ी गाली और भारी पेव समक्तते हैं। स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए मेवाड़ में प्रसिद्ध चूंडावत वंश के सलूंबर के रावत जोधासिंह ने विप मिला हुआ पान अपने मालिक के हाथ से बिना किसी आपित्त के साकर प्राण त्याग दिया। स्वामिधर्म में बंधे हुए सुप्रसिद्ध राठोड़ सर्दार दुर्गादास आदि ने अनेक आपित्तयां सहकर भी अपने स्वामी महाराजा अजीतिसिंह की रज्ञा की। शेरशाह सूर के भय से मारवाड़ के राव मालदेव के रणभूमि से हटजाने पर भी उनके सामंत जैता व कूंपा आदि राठोड़ सर्दारों ने सहकों राजपूतों सहित समरांगरण में वीरगित पाई।

इसके साथ यह भी अवश्य था कि स्वामी का प्रेम, एवं मानमर्यादा आदि का

<sup>(</sup>१) 'संहर्णोत नेगासी की ख्यात'; पत्न १४३। १-२।

<sup>(</sup>२) वही; पत्र ६३। २ और ६४। १।

संबंध भी अपने सामंतों के प्रति छाद्वितीय रहता था, अतः परस्पर के प्रीतिपूर्ण बर्ताव श्रीर सेवा से यह बंधन दढ़ बना रहा, परंतु श्रकवर बादशाह की भेद-नीति ने उसकी दीला कर दिया, फिर तो शनैः शनैः वह प्रथा शिथिल होती गई जिससे प्रेम, श्रद्धा, भक्ति श्रौर विश्वास का पुल ट्रट गया। राजा लोग समयानुकुल श्रपना स्वार्थ साधने लगे श्रीर सामंतगण खुल्लम् खुल्ला राज्य की छत्रछाया से छटकर स्वतंत्र होने की चेष्टा करने लगे। नीतिशास्त्रों में राज्य को एक शरीर कल्पना करके राजा, प्रजा, श्रमात्य श्रौर सामंतगरा श्रादि की इसके श्रंग वत-लाये हैं। यदि इनमें से एक भी श्रंग रोगी, निर्वल या कर्त्तव्यहीन हो जाय तो वह राज्यरूपी सारे शरीर को निर्वल बना देता है। निःसंदेह राज्य ही की ठंडी छाया में उसके सामंत दूसरे प्रबल विपक्तियों के उत्ताप, श्रातंक श्रीर श्राप-त्तियों से बचे रहते हैं। जब राज्य ही की जड़ हिल जाय तो क्या उससे पृथक पड़े हुए श्रंगोपांग अपनी कुशलता की आशा रख सकते हैं ? उदाहरण के लिये मुसलमानों के भारतीय महाराज्य ही को लीजिये; अवध, अरकाट, बंगाल और सिंध श्रादि के नवाव श्रव कहां हैं? जो दिल्ली के साम्राज्य से स्वतंत्र बन बैठे थे। शिवाजी के वंशधर, एवं पेशवा की संतान और नागपुर के भोंसले आदि का क्या इस्रा ? जिन्होंने स्रापस के द्वेष से मरहटों के महाराज्य की दीला किया था। प्राचीन श्रौर श्रर्वाचीन श्रनेक उदाहरणों को सामने रखकर इतिहास इसकी साज्ञी दे रहा है कि बल परस्पर के समुदाय में हैं न कि पृथक्ता में।

भारत में जब तक प्राचीन श्राचार विचार, रीति रिवाज, राज्यपद्धित श्रौर शिलाप्रचार का कम बना रहा तब तक ज्ञिय वर्ण ने भारतवर्ष ही का नहीं बरन दूर दूर के बाहरी देशों का राज्य भी अपने हस्तगत किया। उनकी सभ्यता, शिष्टता श्रौर प्रताप के सामने श्रन्यान्य ज्ञातियों ने सिर कुकाया श्रौर वे महाराज्य का श्रानंद लूटते रहे, परंतु पीछे से ज्यों ज्यों इस वर्ण में शिज्ञा का श्रभाव होकर स्वार्थपरायणता का मूल घुसा, देश में नाना धर्म श्रौर नाना जातियां वन गई, एक सूत्र में बंधी हुई प्रजा जात पांत श्रौर मत मतांतरों के भगड़ों से पृथक पृथक होकर एक दूसरे को वैरिवरोध की दृष्टि से देखने लगी; राजा भी स्वधर्म का पन्न लेकर कभी कभी श्रन्यधर्मावलंबियों पर श्रत्याचार करने श्रौर श्रपनी प्रजा को तुच्छ दृष्टि से देखने लगे एवं नीति श्रौर धर्म की मर्यादा का उल्लंबन कर उनके स्वेच्छाचारी बनने से श्रापस की फूट फैल कर

रातदिन के लड़ाई भगड़ों से उनका बल पराक्रम चील होता गया।

इसी तरह बहुविवाह की रीति भी क्षत्रिय वर्ण की क्षति का एक मस्य कारण हुई। इस इतिहास में बहुविवाह से होनेवाली हानियों का उन्लेख अनेक स्थ तों में मिलेगा। यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि अनेक पिलयां होने से ही रामचंद्र को बनवास हुआ और दशस्य के प्राण गये। महाराज अशोक के अधिक राशियां होने से मौर्य वंश के प्रतापी साम्राज्य की अवनति की जद जमी, कन्नीज के प्रवल गाहडवाल (गहरवार) राज्य के विनाश का कारण भी महाराज जयचंद की पित्तयां होना माना जाता है। मारवाड़ के राव चंडा के राज्य में अनेक राणियों के कारण ही कमड़ा फैला, मेवाड़ के प्रतापी राणा सांगा के महाराज्य की ज्ञति का कारण भी बहुविवाह ही हुआ। कहां तक गिनावें राजपूत जाति का इतिहास पेसी घटनात्रों से रंगा पड़ा है। इसींके कारण कई राजाओं के प्राण गये, कई निरपराधी बालक सौतिया डाह के शिकार बने और कई राज्य नष्ट भ्रष्ट हुए। एकपलीयत के धारण करने से ही रामचंद्र 'मर्यादा पुरुषोत्तम' कहलाये थे। गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख एक ही पत्नी से मिलता है, चाहे राजा हो या रंक। श्रनेक पत्नियां होने पर प्राकृ-तिक नियम के श्रवसार सौतिया डाह का कुठार चला, चलता है श्रीर चलता रहेगा, जब तक कि राजपूत जाति इस क़रीति का मुलोच्छेदन न कर देगी।

राजपूरों में दूसरी वड़ी हानिकारक प्रथा मद्यपान की श्रधिकता है। प्राचीन काल के धर्मानिष्ठ ज्ञात्रिय मद्यपान केवल खास खास प्रसंगों पर या युद्ध के समय ही करते थे, परंतु इस वला में वे इतने फंसे हुए नहीं थे जैसे कि श्राजकल के। इस वारुणी देवी की कृपा से ही यादवास्थली में यादवों का संहार हुआ, श्रानेक राजा, महाराजा, सामंत पवं श्रन्य राजपूत श्रकाल कालकवालित हो गये, श्रीर श्रव तक होते जाते हैं। वल, वीर्य, शीर्य श्रीर साहस का मज्ञण करनेवाली इस राज्ञसी का कृर कर्म श्रीर भयानक परिणाम देखते हुए भी उसको छोड़ने के बदले वे उसपर श्राधिक श्रासक्त होते जाते हैं। पहले उनके पीने के भिन्न भिन्न प्रकार के मद्य जैसे कि गौड़ी, माध्वी, माज्ञिक, द्राज्ञ, ताड़ी, श्रासव श्रादि यहीं बनते थे, परंतु श्रव तो उनका स्थान बहुधा शेरी, शांपीन,

<sup>(</sup>१) मैगास्थिनस लिखता है कि भारत के स्नोग गज्ञयागादि के सिवा मचपान कभी नहीं करते। हूं, पुं; जि, ६, ए० ३३१।

पोर्ट, श्रोल्ड टाँम, विस्की श्रौर ब्रांडी श्रादि विदेशी मद्यों ने बहुधा ले लिया है। सारांश कि स्वार्थपरायणता, श्रविद्या, श्रालस्य, बहुविवाह, मद्य-पान श्रौर परस्पर की फूट तथा द्वेष के कारण जातिमात्र का लक्ष्य एक न होने से राजपूत निर्वेल होते गये जिससे मुसलमानों ने श्राकर उनको पददिलत कर कई एक के राज्य तो छीन लिये श्रौर शेष को श्रपनी श्रधीनता स्वीकार कराई, तब से उनकी दशा श्रौर भी गिरती गई।

### तीसरा अध्याय

### राजपूताने से संबंध रखनेवाले

#### प्राचीन राजवंश

प्राचीन काल से ही राजपूताना भारतवर्ष के इतिहास में केंद्र रूप रहा है। समय समय पर अनेक राजवंशों ने इस देश पर अपना आधिपत्य जमाया जिन-का लिखित इतिहास नहीं रहा श्रीर पाचीन शोध का काम भी यहां श्रय तक नाममात्र को ही हुआ है जिससे सैंकड़ों नहीं, किंतु हुजारों ऐसे प्राचीन स्थल इस देश में विद्यमान हैं, जहां किसी पुरातत्त्ववेत्ता का कभी पदार्पण भी नहीं हुआ। ऐसी दशा में भी अनेक विद्वानों के श्रम से जो कुछ प्राचीन इतिवस भाज तक ज्ञात हुए वे भी हमारे लिये तो बड़े महत्व के हैं। यदि उन्हीं के श्राधार पर मुसलमानों के समय से पूर्व इस देश श्रथवा इसके किसी विभाग पर राज्य करनेवाले प्राचीन राजवंशों का इतिहास लिखने का यज्ञ किया जाय तो कुछ सफलता अवश्य हो सकती है, परंतु जब तक यहां प्राचीन शोध का कार्य पूर्ण-रूप से न हो तब तक उसको अपूर्ण ही समभाना चाहिये। राजपुताने का प्राचीन इतिहास लिखना असाधारण योग्यता और मगीरथ प्रयत्न का काम है जो किसी भावी विद्वान को ही श्रेयस्कर होगा, तथापि यदि यहां के प्राचीन राजवंशों का कुछ भी परिचय न दिया जाय तो पाठक कैसे जान सकते हैं कि वर्तमान हिन्दु राजवंशां अर्थात् गृहिल (गृहिलोत, सीसोदिया ), राठाह, चौहान, कञ्चवाहा, यादव, भाला श्रीर जाटवंशों के श्रतिरिक्त किन किन राज-यंशों का संबंध इस विस्तीर्ण देश के किस किस विभाग के साथ पहले कब

<sup>(</sup>१) इस अध्याय में यहां के वर्तमान हिन्दू राजवंशों अर्थात् गृहिल, राठोब, कछ-बाहा, चोहान, यादव, भालों घोर जाटों का इतिहास छोड़ दिया गया है। गृहिल (गृहिलोत, सीसोदिया) वंशियों का प्राचीन इतिहास उदयपुर (मेवाब) राज्य के इतिहास के प्रारमं में, राठोवों का जोधपुर राज्य के, कछवाहों का जयपुर राज्य के, यादवें का करोली राज्य के, भालों का भालावाब राज्य के और जाटों का भरतपुर राज्य के इतिहास के प्रारम्भ में निसा जायगा।

कब रहा था। इस बुटि को मिटाने के विचार से ही इस प्रकरण में केवल उक्त वंशों के राजाओं के नाम तथा किसी किसी के कुछ काम एवं निश्चित संवत्, जो अवतक के शोध से बात हुए, वहुत ही संक्षेप रूप में देने का यत्न किया जाता है।

# रामावण और राजपूताना

राजपूताने में जहां अब रेगिस्तान है वहां पहले समुद्र लहराता था, परंतु भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से उस भूमि के ऊंची हो जाने पर समुद्र का जल दिल्ल में हट कर रेते का पुंजमात्र रह गया जिसको पहले मरकांतार भी कहते थे। अब भी वहां सीप, शंख, कौड़ी आदि का परिवर्तित पाषाण्कप (Fossils) में मिलना इस कल्पना को पुष्ट करता है। रामायण से पाया जाता है कि दक्षिण सागर ने जब सेतु बंधवाना स्वीकारा तब रामचंद्र ने उसको भयभीत करने के लिये खेंचा हुआ अपना अमोघ बाण इधर फैंका जिससे समुद्र के स्थान में मरकांतार हो गया । इससे अधिक रामायण में राजपूताने के संबंध का और कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

## महाभारत श्रीर राजपूताना

महाभारत से पाया जाता है कि राजपूताने का जांगल देश कुरु (पांडवाँ के) राज्य के श्रंतर्गत था और मत्स्यदेश उनके अधीन या उनका मित्रराज्य था। पांडव बारह वर्ष के वनवास के पीछे एक वर्ष के श्रज्ञातवास में भेष बदले श्रौर कृत्रिम नाम धारण किये मत्स्यदेश के राजा विराट के यहां रहे थे। जब विराट के सेनापित और साले कीचक ने द्रौपदी का, जो मालिनी (सैरिधी) के नाम से विराट की राणी सुदेष्णा की सेवा में रहती थी, श्रपमान किया, तो भीम

<sup>(</sup>१) तस्य तद्भवनं श्रुत्वा सगरस्य महात्मनः।
सुमोच तं शरं दीतं परं सागरदर्शनात्॥ ३२ ॥
तेन तन्मरुकांतारं पृथिच्यां किल विश्वतम्।
निपातितः शरो यत्र वजाशनिसमप्रमः॥ ३३ ॥
बालमीकीय 'रामायण', युद्धकांड, सर्ग २२ ॥

<sup>(</sup>२) पैड्यं राज्यं महाराज कुरवस्ते सजांगलाः ॥ 'महाभारत' उद्योगपर्वं, श्रभ्याय ४४, श्लो० ७ ॥

ने, जो वलल नाम से रसोइया श्रौर पहलवान बनकर वहां रहता था, कीचक श्रौर उसके भाई बन्धुश्रों को मार डाला '।

जब पांडवों के श्रहातवास की श्रविध समाप्त होने श्राई, उस समय उनके संबंध में विचार होने लगा तव त्रिगर्त (कांगड़ा ) देश के राजा सशरमी ते जिसको कीचक ने कई वार परास्त किया था. श्रपना बदला लेने के विचार से कहा कि मतस्यराज पर चढ़ाई कर वहां का गोधन आदि छीन उसे अधीत कर लेने से अपना यल बढ़ जायगा। कर्ण ने इस कथन का अनुमोदन किया श्रौर दुर्योधन ने त्रिगर्त्तराजा को राजा विराट पर सैन्यसहित भेज दिया जिसने घहां पहुंचकर बहुतसी गायें हरण कर लीं। विराटराज श्रपने दलवल सहित उनको छुड़ाने चला, परंतु शत्र के हाथ क़ैद हो गया तो गुप्त वेशधारी भीमसेन युद्ध कर उसको छुड़ा लाया और सुशर्मा को भी उसने पकड़ लिया, परंतु पीछा छोड़ दिया। सुशम्मी तो लजित होकर लीटा ही था, व राजा विराट पीछे आने भी नहीं पाया था कि इतने में दुर्योधन, भीष्म, द्रोश, कर्श आदि ने विराट की मगरी को घेर ली श्रीर वेसाउहजार गौ हरण कर ले चले। यह समाचार पाते ही विराट का कमार उत्तर उनको छड़ाने के लिये चढ़ा। अपने की नयंसक बतला-कर ब्रहभ्रता के नाम से रखवास में रहनेवाला श्रर्जुन, कुमार उत्तर का सारथी बना। कौरव सेना को देखते ही उत्तर के तो प्राण सख गये और उसने घवरा-कर भागने का विचार किया, परंतु स्त्रीवेशधारी अर्जुन ( वृहस्रला ) ने उसे धैर्य्य बंधाया श्रौर उसे श्रपना सार्था वना कर स्वयं लड्ने को उद्यत हुआ। शमीवन्त पर घरे हुए श्रपने श्रायुध लेकर उसने स्त्रीवेश को त्याग वीरवेष धारण किया, श्रपने घनुष गांडीव की टंकार की, जिसको सुनते ही कौरव पत्त के योद्धा ताह गये कि यह अर्जुन है। गणना करने से उन्हें ज्ञात हुआ कि वनवास के समय से लगाकर श्रव तक तेरह वर्ष के ऊपर कुछ मास व्यतीत हो चुके हैं इसीसे श्रव पारडच प्रकट हुए हैं।

फिर भीष्म की सम्मित से यह स्थिर हुआ कि ग्रहण की हुई गौओं और दुर्योधन को तो (कौरवों की) राजधानी को भेज दिया जाय और शेप योदा लड़ने की तस्यारी करें। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ाया, परंतु

<sup>(</sup> १ ) 'महाभारत' विराटपर्व, श्रध्याय १६-२८।

<sup>(</sup>२) वहीः, विराद्यर्व, अध्याय ३४-३४।

कौरवपक्त के योद्धा उसको रोकने के लिये छान पहुंचे, तब उसने छपने बल से उन सब को परास्त कर गौधों को छड़ा लिया। लौटते समय उसने क्रमार उत्तर से कहा कि यह बात केवल तुम ही जानते हो कि हम पांडव तुम्हारे पिता के आश्रय में रहते हैं. श्रतः इस गृप्तभेद को उचित समय श्राने तक किसी पर प्रकट मत करना। फिर अर्जुन ने अपना स्त्रीवेश धारण कर उत्तर का रथ हांकते हुए विजय के साथ विराट की राजधानी में प्रवेश किया। कौरवीं को हराने के समाचार जब राजा विराट के पास पहुंचे उस समय वह कंक नाम-धारी युधिष्ठिर के साथ पासा खेल रहा था। अपने पुत्र की विजय के समाचार सुन-कर राजा विराट को वड़ा हर्ष हुआ और वह उसकी प्रशंसा करने लगा. जिसको सुनकर कंकरूपी युधिष्ठिर ने कहा कि वृहज्ञला जिसकी सहायता करे उसके विजय में संदेह ही क्या है ? इसपर राजा ने क़द्ध होकर हाथ में घरा हुआ पासा युविष्ठिर के नाक पर मार दिया जिससे उसके नाक से रुधिर बहने लगा। इतने में कुमार उत्तर वहां आन पहुंचा और युधिष्टिर की ऐसी दशा देखकर पूछने लगा कि यह क्या बात है ? कारण जानने पर उसको बड़ा खेद हुआ और उसने पिता से निवेदन किया कि महाराज श्रापने यह श्रव्यचित्त कार्य किया, क्यों-कि मुभे जो विजय प्राप्त हुई है वह मेरे बाहुबल से नहीं, किंतु एक दिव्य पुरुष के पराक्रम का फल है, उक्त पुरुष के दर्शन आप शीझ ही करेंगे। िकर पांडवों और द्वीपदी ने अपने नाम प्रकट कर अपना परिचय दिया तब तो राजा विराट को अपनी चेष्टा पर वड़ा शोक हुआ और साथ ही उनको पाएडव जानकर हर्ष भी मनाया। राजा ताड़ गया कि वह दिव्य पुरुष श्रीर कोई नहीं किंतु श्रर्जुन ही था जिसके बाहुबल से उत्तर को विजय मिली है। तत्पश्चात विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने की इच्छा प्रकट की, परंत जब अर्जुन ने इसे नहीं स्वीकारा तब राजा ने उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ कर दिया । उत्तरा ही से परीचित का जनम हुआ।

पांडवों के प्रकट होने के पीछे उनका राज्य-विभाग उनको देने से दुर्योधन ने इन्कार किया इसीसे महाभारत के घोर संग्राम का बीजारोपण हुआ। भिन्न भिन्न प्रदेश के राजाओं में से कोई कौरव-पन्न और कोई पांडव-पन्न में सामि-लित हुए, राजा विराट एक अन्तौहिणी सेना साहित युधिष्टिर के पन्न में लड़ने

<sup>(</sup>१) 'महाभारत'; विराटपर्व, श्र० ३७-७८।

को गया। वह उस ( युधिष्ठिर ) के महारिधयों में से एक था श्रीर शिखंडी की सहायता पर वड़ी वीरता से युद्ध कर द्रोणाचार्य के हाथ से ४०० वीरों सहित वीरगित को प्राप्त हुआं। द्रोणाचार्य के पुत्र श्रश्वत्थामा ने मत्स्यराज के बचे हुए सैन्य का संहार किया। विराट के ग्यारह भाई शतानीक, मिद्रराख्न ( मिद्रराश्व ), सूर्यद्त्त, श्रुतानीक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व, रधवाहन, चंद्रोदय श्रोर समस्थं, तथा दो राणियां सुरथा श्रोर खंदे पणा श्रीर रधवाहन, शंख श्रोर श्वेत नाम के थे जिनमें से शंख श्रीर श्वेत सुरथा से श्रीर उत्तर कीचक की बहन सुदेप्णा से उत्पन्न हुश्रा था । शंख भारत-युद्ध में लड़कर द्रोणाचार्य के हाथ से मारा गया था । श्वेत भी उसी युद्ध में भीपमितामह के हाथ से मारा गया था । श्वेत भी शख्य के हाथ से वीरगित प्राप्त की।

यहां तक का राजपूताने के मत्स्यदेश के राजा विराट तथा उसके पुत्रों का वृत्तांत महाभारत से बहुत ही संज्ञित्ररूप से उद्भृत किया है।

जैसे मत्स्यदेशवालां का वृत्तांत महाभारत में मिलता है वैसे ही श्रूरसेन देश के यादवों का वर्णन भी मिलता है, परंतु हम ऊपर लिख श्राये हैं कि यादव वंश का वर्णन करोली के इतिहास में करेंगे इसी लिये यहां उसका उद्धेख नहीं किया है।

महाभारत के गुद्ध से लगाकर वि० सं० पूर्व २६४ (ई० स० पूर्व ३२१) में चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने तक का राजपूताने का प्राचीन

<sup>(</sup>१) 'सहानारत' द्रोगापर्व, श्रध्याय १८७। ४२।

<sup>(</sup>२) वहीं; विराटपर्व, श्रध्याय, ३३। १६-२१।

<sup>(</sup>३) वहीं; विराटपर्व, श्रध्याय २१। १७-१८।

<sup>(</sup> ४ ) वही; भीष्मपर्व, श्रध्याय ८२ । २३ ।

<sup>(</sup> १ ) वहीं; भीष्मपर्व, श्रध्याय ४८। ११ ।

<sup>(</sup>६) वहीं: भीष्मपर्व, श्रध्याय ४७ । ३१ ।

<sup>(</sup>७) जयपुर राज्य का विराट (वेराट) नगर, राजा विराट का बसाया हुआ और मत्स्यदेश की राजधानी माना जाता है। विराट या वेराट नाम के कई स्थान भारतवर्ष में हैं, जैसे कि बदनोर (मेवाइ में) का पुराना नाम वेराट, बंबई इहाते के हांगल तालुके में वैराट नगर छादि। भिन्न भिन्न स्थानों के लोग पांडवों का श्रज्ञात वास में उह स्थानों में रहना प्रकट करसे हैं, परंतु मत्स्यराज का बिराट या वेराट नगर जयपुर राज्य का ही वैराट है।

इतिहास अब तक विलकुल श्रंथकार में ही है, श्रतएव उसकी छोड़ कर मौर्य संग्रा से ही प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया जाता है।

### मौर्य वंश

मीर्य (मेर्रा) वंश की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पृ० ४८-६१) वि-स्तार के साथ लिख चुके हैं कि वे सूर्यवंशी चित्रय हैं। माटों की ख्यातों में कहीं उनको परमार और कहीं चौहान बतलाया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि मौर्य राज्य की स्थापना के समय तक न तो परमार और न चौहानों का उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कहीं उक्षेख मिलता है। मौर्य वंश का प्रताप बहुत बढ़ा और उस वंश के राजा चंद्रगुप्त और श्रशोक के नाम द्वीपांतर में भी प्रसिद्ध हुए। वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड, विष्णु तथा भागवत पुराणों में इस वंश के राजाओं की नामावली मिलती है।

(१) चंद्रगुप्त—मौर्य वंश के प्रतापी राज्य का संस्थापक हुआ और नंद वंश का राज्य छीनकर विक्रम संवत् से २६४ वर्ष पूर्व (ई० स० से ३२१ वर्ष पूर्व ) पाटलीपुत्र (पटना, विहार में ) के राज्य सिंहासन पर बैठा। इसने कमशः सिंधु से गंगा के मुख तक और हिमालय से विंध्याचल के दिल्ला तक के देश अर्थात् सारा उत्तरी हिन्दुस्तान अपने अधीन किया, जिससे राजपूताना भी इसके राज्य के अंतर्गत रहा । जिस समय यूनान (ग्रीस) का बादशाह सिकंदर हिन्दुस्तान (पंजाब और सिंध) में धा, तब से ही चंद्रगुत अपने राज्य की नींव डाल रहा था और सिकंदर के यहां से लौटते ही उसने पंजाब से यूनानियों को निकाल कर उधर के प्रदेश भी अपने अधीन किये। उसका मुख्य सहायक प्रसिद्ध नीतिज्ञ विद्वान चाणक्य (कौटिल्य, विष्णुगुप्त) ब्राह्मण् था। सिकंदर का देहांत होने पीछे वि० सं० से २४५ वर्ष पूर्व (ई० स० से २०४ वर्ष पूर्व ) सीरिया का यूनानी बादशाह सेल्युकस निकेटार सिकंदर का विजय किया हुआ हिन्दुस्तान का प्रदेश पीछा लेने की

<sup>(3)</sup> राजपूताने में जयपुर राज्य के वैराट नामक प्राचीन नगर में चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक के लेख मिले हैं। जूनागढ़ (काठियावाड़ में) के निकट अशोक के लेखवाले चट्टान पर खुदे हुए महाचत्रप रुद्रदामा के समय के शक संवत् ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १४०) से कुछ पीछे के लेख से पाया जाता है कि वहां का सुद्रशन नामक तालाव मौर्य चंद्रगुप्त के राज्य में बना था।

इच्छा से सिंधु को पारकर चढ़ श्राया; परंतु चंद्रगुप्त से हार जाने पर काबुल हिरात, कंदहार श्रौर बल्लिस्तान (पूर्वी श्रंश) के प्रदेश उसको देकर श्रपनी पुत्री का विवाह भी उस (चंद्रगुप्त) के साथ कर दिया। इस प्रकार संधि हो जाने पर चंद्रगुप्त ने श्रपने श्र्यसुर को ४०० हाथी देकर उसका सम्मान किया। किर सेल्युकस ने मैगास्थिनीज़ नामक पुरुष को श्रपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने 'इंडिका' नामकी पुस्तक में उस समय का इस देश का बहुतसा हाल लिखा था, परंतु खेद की बात है कि वह श्रमूल्य ग्रंथ नष्ट हो गया, श्रव तो केवल उसमें से जो श्रंश स्ट्रैवो, श्रार्यन, प्लीनी श्रादि ग्रंथकारों ने प्रसंगवशात् श्रपनी पुस्तकों में उद्भुत किये वे ही मिलते हैं। उनमें से कुछ बातें पाठकों को उक्त महाराजा का बल, वैभव, नीति, रीति श्रादि का श्रनुभव कराने को नीचे लिखी जाती हैं—

चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) वड़ा सुन्दर, श्रद्धमान ६ मील लंबा और डेढ़ मील चौड़ा नगर है, जिसकी चारों श्रोर लकड़ी का विशाल प्राकार (परकोटा) वना है। उसमें ६४ दरवाज़े श्रीर ४७० वुर्जे हैं। प्राकार

<sup>(</sup> १ ) पहले भारत में विवाह-संबंध प्राचीन प्रणाली के अनुसार होता था अर्थात प्रत्येक वर्णवाले अपने तथा अपनेसे नीचे के वर्णों में विवाह कर सकते थे। राजा शांतन ने भीवर की पुत्री योजनगंधा से भीर भीम ने दानव कुल की हिबिंबा से विवाह किया था । ऐसे श्रीर भी श्रनेक उदाहरण मिलते हैं। चंद्रगृप्त ने यूनानी राजा सेस्पुकस की पुत्री के साथ विवाह किया इस बात के सुनने से कदाचित हमारे पाठक चौंक जायंगे, परंतु वास्तव में चौंकने की कीई बात नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो ईसाई या मुसलमान धर्म का प्रादर्भाव भी नहीं हुआ था श्रोर श्रार्य जाति सारे पश्चिमी पृशिया से आगे बढ़कर युनाद वा उससे भी परे तक फैल गई थी श्रीर उस समय वहां भी भारतवासियों के समान सूर्य तथा अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां पूजी जाती थीं। चंद्रगुप्त ने एक वेश्व कन्या से भी विवाह किया था और उसका साला वैश्य पुष्यमित्र सुराष्ट् ( सोरठ ) देश का शासक था, जिसने गिरनार के निकट का प्रसिद्ध सुदर्शन तालाव बनवाया था ( हुं० ऐं; जि० ७, ५० २६०; २६२)। चत्रियों का वैश्यों के साथ विवाह-संबंध बहुत पीछे तक भी होता रहा । वि. सं. की म वीं शताब्दी के खास पास होनेवाले असिद्ध कवि दंबी के 'दशकुमारचरित' से पाया जाता है कि पाटलीपुत्र (पटना) के वैश्य वैश्ववण की पुत्री सागरदत्ता का विवाह कोसल के राजा कुसुमधन्या के साथ हुआ था। सागरदत्ता से वसुंधरा नाम की पुत्री का जन्म हुआ जो विदर्भ के भोजवंशी राजा श्वनंतवर्मा को व्याही गई, जिसका पत्र भास्करवर्मा ; था ( 'दशकृमारचरित' में विश्वत का बृत्तान्त )।

की चारों श्रोर २०० गज चौड़ी श्रीर ३० हाथ गहरी खाई सदा जल से भरी रहती है। चंद्रगत की लेना में ६००००० पैदल, ३०००० सवार, ६००० हाथी श्रीर हजारों रथ हैं। राजमहल संदरता में संसार में सब से बढ़कर हैं, जहां रमणीय श्रीर चित्त को मोहित करनेवाले नाना प्रकार के चृत्त, वेलि श्रादि लगे हैं। राजा प्रतिदिन राजसभा में उपस्थित होकर प्रजा की फर्याद सनता और उन-का न्याय करता है। राज्यशासन का सब कार्य भिन्न भिन्न समितियों के द्वारा होता है। कारीगरों का पूरा सम्मान है। यदि कोई किसी कारीगर का हाथ या पांव तोड़ डाले या आंख फोड़ डाले तो उसकी प्राएदंड दिया जाता है। मुसा-फिरों के आराम पर ध्यान दिया जाता है और वीमारों की सेवा ग्रुश्रण के लिये श्रीषधालय वने हुए हैं। प्रवासियों के श्रेतिम संस्कार का श्रच्छा प्रबंध ही नहीं, किंत उनकी संपत्ति भी उनके वारिसों के पास पहुंचा दी जाती है। नये वर्ष के प्रारंभ के दिन विद्वानों की सभा राजा के सन्मख होती है जहां जो लोग कृषि, पश्च और प्रजा की उन्नति के विषयों पर अपनी उत्तम संमति प्रकट करते उनको पुरस्कार मिलता है। कृषि के लाभ के लिये जगह जगह नहरें धनी हुई हैं और कृषक सुख शांति के साथ खेती बाड़ी का काम करते हैं। सड़कों पर कोस कीस के अंतर पर स्तंभ खड़े हुए हैं, जिनसे स्थानों की दंशी श्रीर मार्गी का पता लगता है। चोरी बहुत कम होती है। ४००००० सेना के पड़ाव में २०० द्रम्म (४० रुपये) से ऋधिक की चोरी कभी सुनी नहीं गई। लोग विश्वास पर ही कारोवार करते और आपस में मेलजोल के साथ आनंद से रहते हैं।

चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य (चाएक्य) के लिखे हुए 'अर्थशास्त्र' से उस समय की थोड़ी सी वातों का उल्लेख यहां इसलिये किया जाता है कि पाठकों को उस समय एवं उसके पूर्व की राजनीति का कुछ बान हो जावे—

राजा का विद्वान, प्रजापालक पुरुषार्थी, परिश्रमी और न्यायशील होना श्रावश्यक था। योग्य पुरुषों को ही राज्य के श्रधिकार दिये जाते और उनपर भी गुप्तचरों द्वारा पूरा निरीचण रक्खा जाता था। गुप्तचर स्त्री और पुरुष दोनों प्रकार के होते जो भेष बदले विद्यार्थी, गृहस्थी, किसान, संन्यासी, जटाधारी, व्यापारी, तपस्वी श्रादि श्रनेक रूप में जहां तहां विचर कर सब प्रकार की

<sup>(</sup>१) इं० ऐं; जि० ६, पृ० २३६-४०।

ठीक ठीक खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे ! वे लोग भिन्न भिन्न देशों की भाषा. पोशाक, रीतिरिवाज श्रीर रहन सहन को जाननेवाले होते थे। राजकुमारों पर परी दृष्टि रक्खी जाती श्रोर यदि वे पितृद्वेपी होते तो किसी दूर के सुर-क्तित स्थान में कैद कर दिये जाते या कभी कभी मार भी डाले जाते थे। राज-सेवकों को वेतन रोकड़रूप में दिया जाता और भूमि भी दी जाती थी जिसको नतो वे बेच सकते और न गिरवी रख सकते थे। किसानों को भूमि पकी नहीं, किंत खेती के लिये दी जाती थी। रुपि की उन्नति का पूरा प्रयंघ था। उसके लिये एक विभाग बना हुआ था जिसका प्रवंधकर्ता 'सीताध्यक्त' कहलाता था। भूमि की उपज का छठा भाग राजा लेता था। भूमि की सिंचाई के लिये नहरें, तालाव, कुएं आदि वनवाये जाते, खानों से धातुएं आदि निकाली जातीं, कारखाने चलते, जंगल सुराह्मित रक्खे जाते श्रीर लकड़ी तथा सब प्रकार की जंगल की पैदाइश से व्यवसायिक द्रव्य तय्यार किये जाते थे। स्थल श्रीर जल के व्यापार के मार्ग सुराजित रहते; श्रनाथ वालक, वृद्ध, वीमार, श्रा-पदप्रस्त तथा अपाहिजों का भरण पोपण राज की तरफ से किया जाता था। राज्य की सीमा पर के जंगलों से हाथी पकड़े जाते थे। कीष्ठागार (कोठार) में एक अरिन ( २४ अंगुल ) के मुखवाला वृष्टि नापने का पात्र रक्खा जाता था। व्यापारी श्रादि को सदा श्रद्ध पदार्थ बेचना पडता था। राज्य की श्राय व्यय का हिसाव ब्योरेवार उत्तम रीति से रखने की व्यवस्था थी। हिसाब के काम का श्रधिकारी 'गगानिक्य' श्रौर उस विभाग का नाम 'श्रज्ञपटल' था । रत्नपरीज्ञा का शान बहुत बढ़ा चड़ा था: लोहा, तांवा, सोना, चांदी श्रादि सभी प्रकार के खनिज द्रव्य खानों से निकाले जाते। सिक्के सोने, चांकी और तांचे के बनते थे। सुनारों के बनाये हुए श्राभूवणों की जांच राज की कसीटीद्वारा की जाती श्रीर उनमें खाद डालने के नियम भी बंधे हुए थे। बाट श्रीर नाप राज की श्रीर से दिये जाते थे। कृत्रिम सुवर्ण बनाने की विद्या भी शात थी। दाए ( चुंगी ) श्रायात (प्रवेश) श्रौर निर्यात (।निकास) माल पर वंघा हुया लिया जाता था। नाना प्रकार की मदिरा बनती और आवकारी के विभाग का भी योग्य प्रबंध था। पशुविद्या (शालिहीत्र ) का श्रर्थात् गाय, वैल, भैं स, घोड़े, हाथी, ऊंट श्रादि जानवरों की जातियों, लज्जल, खानपान, एवं स्थान ग्रादि जानने ग्रार उनके रोगों की जिकित्सा करने का पूर्ण ज्ञान था और उनपर सवारी करने या बोका सार्रन

आदि के नियम भी बंधे हुए थे। पशु चुरानेवाले की प्राण्दंड तक दिया जाता था। न्याय के लिये दीवानी और फौजदारी अदालतें खुली हुई थीं और उनके कानन भी वने हुए थे। दुर्भिन-निवारण के लिये स्थल स्थल पर अन्न के अंडार सुरक्षित रहते थे । चर्म, वरकल, ऊन, सूत आदि के वस्त्र स्थान स्थान पर बनते श्रौर वृद्ध, विथवा, लूली, लंगड़ी श्रादि स्त्रियें भी सूत काता करती थीं। मरे हुए पशुओं के चर्म, हड़ी, दांत, सींग, ख़ुर, पृंछ आदि काम में लाये जाते थे। नाना प्रकार के अस्त्र, जैसे कि स्थितियंत्र, सर्वतीभद्र ( सब तरफ मार करनेवाला ), जामद्ग्न्य, बहुमुख, विश्वासघाती, संघाटी, श्राग लगाने श्रीर बुमाने ऋदि के यंत्र बनाने की विद्या उच्चत दशा में थी। उपदंश (गर्मी) और सुजाक के रोगियों की चिकित्सा करनेवाले वैद्यों को पुलिस में उनकी इत्तिला करनी पड़ती थी, यदि वे ऐसी सूचना न देते तो दंड के भागी होते थे। मज़दूर श्रीर कारीगरों की रहा की जाती शौर इस विषय के भिन्न भिन्न कारों के लिये भिन्न भिन्न नियम बने हुए थे। ज़िले व परगनेवार श्रामों की संख्या रहती श्रीर मन-ष्यगणना तथा पशुगणना भी समय समय पर हुआ करती थी। सारांश कि सभ्य और सुशिक्षित राज्य और प्रजा के हित के लिये जितनी उत्तम बातों का प्रबंध होना चाहिये वह सब उस समय बरावर होता था। कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में जो जो बातें लिखी हैं उनका विशेष वर्णन करने के लिये यहां स्थान महीं है, जिनको विशेष जिज्ञासा हो वे उस पुस्तक का हिंदी अनुसाद देख तेवें।

चंद्रगुप्त का २४ वर्ष राज्य करना पुराणों से पाया जाता है। उसने अपने राज्याभिषेक के वर्ष से 'मीर्थ संवत्' चलाया, परंतु उसका विशेष प्रचार न धुआ। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र विंदुसार धुआ।

(२) विंदुसार का नाम पुराणों में भद्रसार (वारिसार) भी लिखा मिलता है। श्रीक (यूनानी) लेखकों ने उसका नाम 'श्रमिट्रोचेटि' लिखा हैं जो संस्कृत 'श्रमित्रघाती' (शत्रश्रों को नष्ट करनेवाला) से मिलता हुआ है। शायद यह उसका विरुद (खिताव) हो। उसने अपने पिता के स्थापित किये हुए महाराज्य को यथावत् वना रक्खा और यूनानियों के साथ भी उसका संबंध पूर्ववत् वना रहा। सीरिआ के बादशाह ऐटिऑकस सोटर ने अपने राजदूत डिमैकस को, और विसर के पादशाह टालमी फिलाडेल्फस ने अपने राजदूत डापोनिसिअस को उसके द्रवार में भेजा था। विम्वुसार ने २४ वर्ष राज्य

किया। उसके कई राणियां और कुंवर थे जिनमें से श्रश्नेक उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(३) अशोक मौयौं में सब से अधिक प्रतापी और करीब करीब सारे हिंदुस्तान का स्वामी हुआ। वि० सं० २१४ वर्ष पूर्व (ई० स० से २७२ वर्ष पूर्व ) वह सिंहासन पर वैठा श्रौर वि० सं० से २१२ वर्ष पूर्व ( ई० स० से २६६ वर्ष पूर्व ) उसके राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया । उसने ऋपने राज्या-भिषेक के आठ वर्ष पीछे कलिंग (उड़ीसा) देश विजय किया, जिसमें लाखें मनुष्यों का संहार हुआ देखकर उसकी रुचि वीद धर्म की स्रोर सुकी हो पेसा प्रतीत होता है। बौद्ध धर्म ग्रहण कर उसके प्रचार के लिये उसने तत. मन और धन से पूरा प्रयत्न किया, अपनी धर्माज्ञा प्रजा की जानकारी के निमित्त पहाडी चटानों तथा पापाण के विशाल स्तंभों पर कई स्थानों में खदवाई, जो शहबाजगढ़ी ( पेशावर ज़िले में ), कालसी ( संयुक्त प्रदेश के देहरादन ज़िले में ), रुम्मिनीदेई और निग्लिया ( दोनों नेपाल की तराई में ). देहली, इलाहाबाद, सारनाथ (बनारस के पास), बैराट (राजपुताना के जयपुर राज्य में ), लोरिया श्रराज श्रथवा रिवया, लोरिया नवंदगढ अथवा मधिया, रामपुरवा (तीनों विहार के चंपारन ज़िले में), सहसराम ( विहार के शाहावाद ज़िले में ), बराबर ( विहार में गया के निकट ), रूपनाथ (मध्यप्रदेश के जबलपुर ज़िले में), सांची (भोपाल राज्य में), गिरनार काठियाबाड़ में ), सोपारा ( बंबई से ३७ मील उत्तर में ), धौली ( उड़ींसे के पुरी जिले में ), जौगड़ ( मदरास इहाते के गंजाम जिले में ), ब्रह्मगिरि, सिद्धापर श्रीर जर्तिगरामेश्वर (तीनों माइसोर राज्य के चितलुद्रग जिले में) श्रीर मास्की ( निज्ञाम राज्य के रायच्यर ज़िले में ) में मिल चुकी हैं। इन स्थानों से उसके राज्य के विस्तार का श्रवमान हो सकता है। उन श्रावाश्रों से पारा जाता है कि श्रशोक ने श्रपने रसोई घर में, जहां प्रतिदिन हजारों जीव भोज नार्थ मारे जाते थे उनको जीवदान देकर केवल दो मोर और एक हिरन प्रति-दिन मारने की श्राह्म दी, इतना ही नहीं, किंतु पीछे से उन्हें भी जीवदान देने की इच्छा प्रकट की। अपने राज्य में मनुष्य श्रीर पशुश्रों के लिये श्रीपधालय स्थापित किये। सङ्कों पर जगह जगह कृषं खुदवाये, वृत्त लगवाये और धर्मशालाएं बनवाई । अपनी प्रजा में माता पिता की सेवा करने: मित्र, परिचित, संबंधी,

ब्राह्मण तथा श्रमणों ( वौद्ध साधुश्रों ) का सम्मान करनेः जीवहिंसा, व्यर्थव्यय, एवं परनिंदा को रोकने; दया, सत्यता, पवित्रता, श्राध्यात्मिक ज्ञान तथा धर्म का उपदेश करने का प्रबंध किया, तथा धर्ममहामात्र नामक श्रधिकारी नियत किये जो प्रजा के हित तथा सुखका यह करते; शहर, गांव, राजमहल, श्रंतःपूर श्रादि सब स्थानों में जाकर धर्मोंपदेश करते तथा धर्मसंबंधी सब कामों को देखते रहते थे। कई एक दृत (प्रतिवेदिक) भी नियत किये जो प्रजासंबंधी खबरें राजा के पास पहुंचाया करते थे, जिनको सुनकर प्रजा के सुख के लिये बोग्य प्रबंध किया जाता था। पशुत्रों को मारकर यज्ञ करने की राज्य भर में मनाई करदी गई थी। चौपाये, पन्नी तथा जलचरों एवं बच्चेवाली भेड़ बकरी तथा ग्रुकरी को, ऐसे ही छः मास से कम अवस्थावाले उनके बच्चों को मारने की रोक की गई। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा तथा अन्य नियत दिनों में सब प्रकार की जीवहिंसा रोक दी गई। वैलों को आंकने तथा वैल, बकरे. मेंढे या सम्रों को ग्रहता करने, जंगलों में आग लगाने तथा जीवहिंसा से संबंध रखनेवाले बहुधा सब काम बंद कर दिये गये थे। यह सब धर्मवालीं का सम्मान करता; मनुष्य के लिये सृष्टि का उपकार करने से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है ऐसा मानता हुआ उसीके लिये यत्न करता; क्रोध, निर्देयता, श्राभ-मान तथा ईर्षा की पाप मानताः ब्राह्मणीं तथा श्रमणीं के दर्शनों की लाभदायक समभताः प्रजा की भलाई में दत्तचित्त रहता श्रीर दंड देने में दया करता था।

वह श्रपने दादा चंद्रगुप्त से भी श्रधिक प्रतापी हुश्रा। उसकी मैत्री भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राज्यश्रों से थी, जिनमें से ऐंटिऑक्स दूसरा
(सीरिश्रा का), टॉलमी फिलांडेल्फ्स (मिसर का), ऐंटिगॉनस (मक्दूनिया
का), मेगस (सीरीन का) श्रीर श्रलेग्ज़ेंडर (इपीरस का) के नाम इसके
मुख्य पहाड़ी चटानों की धर्माज्ञाश्रों में मिलते हैं। जीवहिंसा को रोकने तथा
बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये दूर देशान्तरों में उसने उपदेशक भेजे थे श्रीर
श्रसंख्य बौद्ध स्तूप भी बनवाये जिनका उन्नेख चीनी यात्री फाहियान श्रीर हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तकों में मिलता है। पुरालों में श्रशोक का ३६ वर्ष राज्य
करना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुनाल हुश्रा श्रीर दूसरे
पुत्र जलौक को कश्मीर का राज्य मिला ।

<sup>(</sup>१) इं. पुं. जि॰ १८, पु॰६८।

- (४) कुनाल के स्थान में सुयशा नाम भी पुराणों में मिलता है जो उसका विरुद्ध होना चाहिये। उसका पुराणों में आठ वर्ष राज्य करना लिखा है। उसके पिछे उसका पुत्र दशस्य राज्य पाया।
- (४) दशस्य के शिलालेख नागा हुंनी गुका (गया के निकट) में खुदे हुए हैं जिनसे पाया जाता है कि वे गुकाएं आजीवकों को दी गई थीं। वौद्धों के दिव्यावदान नामक पुस्तक में तथा जैनों के परिशिष्टपर्व, विचार अेणी तथा तिर्थक एप से पाया जाता है कि कुनाल का पुत्र संप्रति था। इससे अनुमान होता है कि मौर्य राज्य कुनाल के दो पुत्रों (दशस्थ और संप्रति) में बंटकर पूर्वी विभाग दशस्थ के और पश्चिमी संप्रति के अधिकार में रहा हो। संप्रति की राज्यानी कहीं पाटलीपुत्र और कहीं उजीन लिखी मिलती है। राजपूताना, मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ के कई प्राचीन मंदिरों को, जिनके बनाने वालों का पता नहीं चलता, जैन लोग राजा संप्रति के समय के वने हुए कह सकें, तो भी इतना माना जा सकता है कि इन देशों पर संप्रति का राज्य रहा हो श्रीर कितने एक जैन मंदिर उसने अपने समय में वनवाये हों। तीर्थ कल्प में यह भी लिखा है कि परमाईत संप्रति ने अनार्य देशों में भी विहार (मंदिर) बनवाये थे ।

पुराणों के अनुसार दशरथ के पीछे पाटलीपुत्र की गई। पर संगत ( इंद्र-पालित ), सोमशर्मा ( देववर्मा ), शतधन्वा ( शतधर ) और वृहद्रथ राजा हुए।

<sup>(</sup>१) श्रालीवक भगवान् बुद्ध और जैनों के २७ वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के समकालीन मन्छलीपुत्र गोशाल के मतावलिश्वयों को कहते थे। कई विद्वान् उनको वेष्ण्य (भागवत) सम्प्रदाय के और कई दिगंबर जैन सम्प्रदाय के सापु बतलाते हैं, यद्यीप गोशाल के पूर्व भी इस सम्प्रदाय के दो और गुरुओं के नाम मिलते हैं। जैन कल्पसूत्र के अनुसार गोशाल पहले महावीरस्वामी का शिष्य था, परंतु फिर उनले पृथक् होकर उसने अपना अलग पंथ चलाया। वही आजीवक सम्प्रदाय का आचार्य भी बना। इस सम्प्रदाय के सापु नगन रहते और बस्ती के बाहर निवास करते थे।

<sup>(</sup>२) पुराणों की हस्तिबिखित पुस्तकों में बहुधा संप्रति का नाम नहीं मिलता तो भी वायुपुराण की एक हस्तिबिखत प्रति में दशरथ के पुत्र का नाम संप्रति दिया है और मत्स्य-पुराण में 'सप्ति' पाठ मिलता है जो संप्रति का ही अशुद्ध रूप है (पाजिंटर; 'दी पुरान टेक्स्ट ऑफ दी डाइनेस्टीज़ ऑफ दी किल एज;' पृ० २म और टिप्पण है।

<sup>(</sup>३) 'बंबई गैज़ेटियर; जि॰ ३, भाग ३, प्र॰ ३१ और टिप्पस २ ।

षृद्धय के सेनापित सुंगवंशी पुष्यिमित्र ने उसे मारकर उसका राज्य छीन लिया। संप्रति के वंश का राजपूताने से संबंध रखनेवाला श्रंखलाबद्ध कुछ भी इतिहास नहीं मिलता, तो भी राजपूताने में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक मौर्यों का कुछ कुछ अधिकार रहने का पता लगता है।

चित्तोड़ का किला मौर्य राजा चित्रांग (चित्रांगद्) ने बनाया ऐसा प्रसिद्ध है स्रोर जैन संथों में लिखा भी मिलता है '। चित्तोड़ पर का एक तालाव चित्रांग (चित्रांगद्) मोरी का बनवाया हुस्रा माना जाता

राजपूताने के पिछले मौर्यवंशी राजा

है और उसको चत्रंग कहते हैं। मेवाड़ के राजा समरसिंह के समय के वि. सं. १३४४ (ई. स. १२८७) के चित्तोड़

क समय के वि. स. १२८४ (इ. स. १२८४) के चित्तांड़ के शिलालेख में 'चित्रंग तड़ाग' नाम से उसका उल्लेख हैं। चित्तोंड़गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाव पर राजा मान का, जो मौर्यवंशी माना जाता है, एक शिलालेख वि० सं. ७७० (ई. स० ७१३) का कर्नल् टॉड को मिला जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये चार नाम कमशः दिए हैं। राजा मान वि० सं० ७७० (ई० स० ७१३) में विद्यमान था और उसीने वह तालाव बनवाया था। राजपूताने में ऐसी प्रसिद्धि है कि मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा बापा (कालभोज) ने मान मोरी से चित्तोंड़गढ़ लिया था।

कोटे के निकट कण्सवा (कण्वाश्रम) के शिवालय में एक शिलालेख मालव (विक्रम) सं०७६४ (ई० स० ७३०) का लगा हुआ है जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल का नाम है। उसके पींछे राजपूताना के मौर्यों का कुछ भी षृत्तांत नहीं मिलता। श्रव तो राजपूताने में कोई मौर्यवंशी (मोरी) रहा ही नहीं है। पिछले समय में राजपूताने के समान वंबई इहाते के खानदेश पर भी मौर्यों का अधिकार रहा था। वाघली गांव से मिले हुए शक संवत् ६६१ (वि० सं०११२६ ई० स०१०६६) के शिलालेख में वहां के २० मौर्य राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनके वंशज श्रव तक दक्षिण में पाये जाते और मोरे कहलाते हैं।

<sup>(</sup>१) तत्र चिलाङ्गदश्चके दुर्ग चित्ननगोपरि ॥ १० ॥ नगरं चित्रकूटारूयं देवेनतदिघिष्ठतम् ....॥ ११ ॥ कुमारपालप्रवंध, पत्र ३० । २ ।

<sup>ं (</sup>२) टॉ; स; जि० २, प्र० ११६-२२।

<sup>(</sup>३) इं० ऍ० जि० १६, ए० ४४-४७।

#### मालव

जैसे यौबेय. श्रर्जनायन श्रादि प्राचीन जातियां थीं वैसे ही मालव नाम की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती ( पश्चिमी भालवा ) श्रीर त्राकर (पूर्वी मालवा ) पर रहने से उन देशों का नाम मालव (मालवा) हुन्ना। मालवों का श्रधिकार राजपूताने में जयपुर राज्य के दिन्निणी श्रेश. कीटा तथा भालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे से मिले हुए हैं. रहा हो ऐसा अनुमान होता है। वि॰ सं॰ पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के कितने एक तांबे के सिक्के जयपुर राज्य के उणियारा के निकट प्राचीन 'नगर' (कर्कोटक नगर) के खंडहर से मिले हैं. जिनगर 'मालवानां जय' ( मालव जाति की विजय ) लेख हैं। कितने एक बहुत छोटे होटे उनके तांबे के सिक्के भी मिले हैं जिनमें से कई एक को पास पास रखने से उनपर का पूरा लेख 'जय मालवगणस्य र' ( मालवगण की विजय ) पढा जाता है। ये सिके मालवगरा या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। येसे ही कितने एक छोटे छोटे सिकों पर उक्त गए या जाति के राजाश्रों के नाम भी श्रंकित किये गये हों ऐसा अनुमान होता है, परंतु ऐसे छोटे सिकों पर उनके नाम और विरुद्ध का अंशमात्र ही आने से उन नामों का स्पर्शकरण नहीं हो सकता। कुछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का यत्न किया है श्रौर २० नाम प्रकट भी किये हैं जो विलक्षण एवं श्रस्पप्ट हैं। उन्हीं श्रस्पप्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी. परंत हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते. क्यें कि ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाल नहीं है। श्रव तो मालव जाति का नाम निशान भी नहीं रहा है।

<sup>(</sup>१) स्मि; कें० कों० इं० स्यू० ३ पू० १७०-७३।

<sup>(</sup>२) वही, पृ० १७३-७४।

<sup>(</sup>३) ये नाम इस तरह पड़े गये हैं—भगंयन, यम (या मय) मजुप, भगोजय, भगय, भगजय, भगज्य, भगज्ञ, भगज्य, भगज्ञ, भगज्य, भगज्ञ, भगज्य, भग

### यूनानी या यवन ( ग्रीक ) राजा

श्चरोक के लेखों में यूनानी ( ग्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कहा है। 'योन' संस्कृत के 'यवन'' शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 'यवनानी' शब्द मिलता है जिसका आशय 'यवनों की लिपि' है। पीछे से यवन शब्द भारतवर्ष के बाहर की ईरानी, मुसलमान श्रादि सब जातियों के लिये व्यवहार में आने लगा। यूनान के बादशाह सिकंदर ने पंजाब तथा सिंव के जो श्रंश श्रपने अधीन किये थे वे तो पांच वर्ष भी यूनानियों के श्रधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में बाक्ट्रिया ( बलुख़ ) में उनका राज्य जम गया था । वहां के राजा डेमिट्यिस ने, जो युथी-डिमल् का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर श्रक्षग्रानिस्तान श्रौर पंजाब पर वि० सं० पूर्व १३३=ई० स० पूर्व १६० के ऋालपास ऋपना श्रधिकार जमाया । उन प्रदेशों पर यूनानिशों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जहां २४ से अधिक राजाओं ने राज किया, परंतु उनका श्रंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, जिनकी एक और प्राचीन श्रीक लिपि श्रौर श्रीक भाषा का लेख, श्रौर दूसरी तरफ उसी श्राशय का खरोड़ी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें राजा का नाम और खिताब मात्र दिये हैं; जिनसे न तो उनका कम, न परस्पर का संबंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें निनेंडर नामक राजा अधिक प्रतापी हुआ और उसने दूर दूर तक अपना राज्य जमाया। मिनेंडर ( ग्रीर प्रेंगेलोडॉटस ) के सिवाय किसी यूनानी राजा का संबंध राजपूताने के साथ नहीं रहा। पतंजिल

यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः । दुह्योश्चैव सुता भोजा त्रमोस्तु म्लेच्छजातयः ॥ ३१ ॥

मत्त्यपुराख, अध्याय ३४।

ऐसा ही महाभारत ( १। ८४। ३४३३) श्रीर पद्मपुराण (१२। १०६) में जिखा है। यंदुं, तुर्वेसु श्रादि राजा ययाति के पुत्र थे (देखो ऊपर ए० ४४)।

<sup>(</sup>१) मत्स्यपुराण में लिखा है कि यदु के वंशज यादव, तुर्वसु के यवन, दुह्यु के भोज-वंशी और खनु के वंशज स्लेच्छ दुए—

<sup>(</sup>२) इन राजाओं की नामावली आदि के लिये देखो हिं० टा० रा०; ए० १६२-६८। १३

#### राजपूताने का इतिहास

#### मालव

जैसे यौत्रेय. श्रर्जनायन श्रादि प्राचीन जातियां थीं वैसे ही मालव नाम की भी एक प्राचीन जाति थी, जिसका अधिकार अवंती ( पश्चिमी भालवा ) और आकर ( पूर्वी मालवा ) पर रहने से उन देशों का नाम मालव (मालवा) हुआ। मालवों का अधिकार राजपूताने में जयपूर राज्य के दक्तिणी भ्रंश. कीटा तथा भालावाड़ राज्यों पर, जो मालवे से मिले हुए हैं, रहा हो पेसा अनुमान होता है। वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के आस पास की लिपि के कितने एक तांबे के सिक्के जयपूर राज्य के उशियारा के निकट प्राचीन 'नगर' (कर्कोटक नगर) के खंडहर से मिले हैं, जिनपर 'मालवानां जय' ( मालव जाति की विजय ) लेख हैं । कितने एक बहुत छोटे छोटे उनके तांबे के सिक्के भी मिले हैं जिनमें से कई एक को पास पास रखते से उनपर का परा लेख 'जय मालवगणस्य<sup>3</sup>' ( मालवगण की विजय ) पढा जाता है। ये सिके मालवगण या मालव जाति की विजय के स्मारक हैं। ऐसे ही कितने एक छोटे छोटे सिकों पर उक्त गए या जाति के राजाओं के नाम भी श्रंकित किये गये हों पेसा श्रवमान होता है, परंत ऐसे छोटे सिकों पर उनके नाम और विरुद का श्रंशमात्र ही श्राने से उन नामों का स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। कछ विद्वानों ने उनके नाम पढ़ने का यत्न किया है ग्रौर २० नाम प्रकट भी किये हैं जो विलक्तण एवं अस्पष्ट हैं। उन्हीं अस्पष्ट पढ़े हुए नामों पर से कुछ विद्वानों ने यह भी कल्पना कर डाली है कि मालव एक विदेशी जाति थी, परंत हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते.क्योंकि ऐसामानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। श्रव तो मालव जाति का नाम निशान भी नहीं रहा है।

<sup>(</sup>१) स्मि; कै० को० इं० म्यू० ३ पृ० ३७०-७३।

<sup>(</sup>२) वही, पृ० १७३-७४।

<sup>(</sup>३) ये नाम इस तरह पढ़े गये हैं—भगंयन, यम ( या मय ) मजुप, मपोजय, मपय, मगजश, मगज, मगोजय, गोजर, माशप, मपक, यम, पछ, मगच्छ (१), गजन, जामक, जमपय, पथ, महराय और मरज, (वही, पृ० १७४-१७८)। इनमें से महाराय तो खिताब है और बाकी के नाम सिक्कों पर लेख के दो या चार अचर चाहे जहां के पाये उनको असंबद जोड़कर ये नाम अटकलपच्चू घर दिये गये हैं। जब तक ख़िताब और पूरे नाम सिहत स्पष्ट सिक्के न मिल आवें तब तक हम इन नामों में से एक को भी शुद्ध नहीं कह सकते।

### यूनानी या यवन ( ध्रीक ) राजा

श्रशोक के लेखों में यूनानी ( श्रीक ) राजाओं को 'योनराज' कहा है। 'योन' संस्कृत के 'यवन'' शब्द का प्राकृत रूप ही है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में 'यवनानी' सब्द मिलता है जिसका आशय 'यवनों की लिपि' है। पीछे से ग्रवन शब्द भारतवर्ष के बाहर की ईरानी, मुसलमान श्रादि सब जातियों के लिये व्यवहार में आने लगा। यूनान के बादशाह सिकंदर ने पंजाब तथा सिंग के जो श्रंश अपने अधीन किये थे ने तो पांच नर्ष भी युनानियों के श्रधिकार में रहने न पाये, परंतु हिन्दुकुश पर्वत के उत्तर में बाक्ट्रिया ( वलुख ) में उनका राज्य जम गया था। वहां के राजा डिमिट्रियस ने, जो युथी-डिमस का पुत्र था, हिंदुकुश को पारकर अफ़ग़ानिस्तान और पंजाब पर वि० सं० पूर्व १३३=ई० स० पूर्व १६० के आसपास अपना अधिकार जमाया । उन प्रदेशों पर यूनानियों के एक से अधिक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए, जहां २४ से श्रिधिक राजाओं ने राज किया, परंतु उनका श्रेसलावद्ध इतिहास नहीं मिलता है। उनके अधिकतर सिक्के ही मिले हैं, जिनकी एक और प्राचीन श्रीक लिपि श्रीरश्रीक भाषा का लेख, श्रीर दूसरी तरफ उसी श्राशय का खरोड़ी लिपि और प्राकृत भाषा का लेख है, जिसमें राजा का नाम और खिताव मात्र दिये हैं: जिनसे न तो उनका कम, न परस्पर का संबंध और न ठीक समय नियत हो सकता है। उनमें मिनेंडर नामक राजा ऋधिक प्रतापी हुआ श्लीर उसने दूर दूर तक अपना राज्य जमाया। मिनेंडर ( और ऍपोलोडॉटस ) के सिवाय किसी यूनानी राजा का संवंध राजपूताने के साथ नहीं रहा। पतंजिल

यदोस्तु यादवा जाता तुर्वसोर्यवनाः सुताः । द्रुह्योश्वेव सुता भोजा त्रानोस्तु म्लेच्छजातयः ॥ ३१ ॥

मत्स्यपुरागा, अध्यायः ३४।

ऐसा ही महाभारत (१। मर । ३१३३) श्रीर पद्मपुरास (१२। १०६) में लिखा है। यंदुं, तुर्वेसु श्रादि राजा ययाति के पुत्र थे (देखों ऊपर ए० ४२)।

<sup>(</sup>१) मत्स्यपुराण में जिखा है कि यदु के वंशज यादव, तुर्वेसु के यवन, दुझु के भोज-वंशी श्रीर श्रतु के वंशज स्लेच्छ हुए—

<sup>(</sup>२) इन राजाओं की नामावली ऋादि के लिये देखो हिं० टा० रा०; ए० ४६२-६=। १३

ने अपने महाभाष्य में अपने समय की भृतकालिक घटनाओं के उदाहरलों में 'यवन' ( यवन राजा ) का मध्यमिका पर श्राक्रमस करना लिखा है' । मध्य-प्रिका नामक प्राचीन नगर मेवाड में चित्तोड़ के प्रसिद्ध किले से ७ मील उत्तर में था. जिसको अब 'नगरी' कहते हैं और जिसके खंडहर दूर दूर तक विद्य-मान हैं। महाकवि कालिदास के 'मालिवकाग्निमित्र' नाटक से पाया जाता है कि 'संग वंश' के संस्थापक पृष्यमित्र के अश्वमेध के घोड़े को सिंधु के दक्तिगी तर पर यवनों के रिसाले ने पकड़ लिया था, जिसको कुमार वसुमित्र लड़कर इंडा लाया । यह सिंधु नदी राजपूताने की सिंध (कालीसिंध) प्रतीत होती है। ऊपर लिखी हुई राजपूताने की दोनों घटनाएं किस यूनानी राजा के समय हुई इसका कोई लिखित प्रमाण तो श्रव तक नहीं मिला, परंत संभव यही है कि वे मिनंडर के समय की हों। मिनंडर के दो चांदी के सिके मुक्ते नगरी (मध्यमिका) से मिले जो इस अनुमान की पृष्टि करते हैं। ऐसे ही काठियाबाड़ श्रीर गुजरात से मिलनेवाले उसके सिक्के भी इसकी पृष्टि करते हैं। मिनेंडर के विषय में स्टेबो ने लिखा है कि 'उसने पातालन (सिंध), सुरास्ट्रम् (स्रोरठ, दिज्ञिणी काठियावाड़ ) तथा सागरिडस् (सागरिद्वीप, यह कच्छ हो) को विजय किया था<sup>3</sup>'। वह राजा स्थाविर नागसेन के उपदेश से बौद्ध हो गया था। मिलिंदपन्हों ( मिलिंदप्रश्न ) नामक पाली भाषा के ग्रंथ में मिनेंडर श्रीर नागसेन के निर्वाण संबंधी प्रश्लोत्तर हैं। उक्क ग्रंथ से पाया जाता है कि मिलिंद ( मिनेंडर ) यवन ( यूनानी ) था, उसका जन्म ग्रलसंद ( श्रलेग्-ज़ैंड्रिया, हिन्दुकुश के निकट का ) में हुआ था, उसकी राजधानी साकल ( पंजाब ) में बड़ी समृद्धिवाला नगर था<sup>8</sup>। प्लुटार्क लिखता है कि 'वह ऐसा न्यायी और लोकप्रिय राजा था कि उसका देहान्त होने पर अनेक शहरों के लोगों ने उसकी राख श्रापस में बांट ली श्रीर श्रपने श्रपने स्थानों में ले जाकर उसपर स्तूप बनवाये" । इससे भी उसका बौद्ध होना स्थिर होता है।

<sup>(</sup>१) ना० प्र० पः भाग ४, प्र० २०३, दिप्परा 🚹

<sup>(</sup>२) वही पृ० २०३।

<sup>(</sup>३) बंबई गैज़ेटियर; जिल्द १, भाग १, ५० १६।

<sup>(</sup> ४ ) 'सेकेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट'; जि॰ ३४-३६।

<sup>(</sup> ४ ) 'न्युमिस्मैटिक क्रॉनिकल'; ई० स० १८६६, पृ० २२६।

मिनंडर का नाम उसके सिक्कों पर 'मेनंद्र' लिखा मिलता है जो मिनंडर से बहुत मिलता जुलता है। उसका समय ई० स० पू० १४० (वि० सं० पूर्व ६३) के श्रासपास होना श्रनुमान किया जाता है। श्रीक राजाश्रों में इसीका संबंध राजपूताने से रहना पाया जाता है। पेरिसस का कर्ता यह भी लिखता है कि पेंपोलोडॉटस श्रीर मिनंडर के सिक्के श्रव तक (ई० स० २४०=वि० सं० २६७ के श्रासपास तक) बरुगज़ (भृगुकच्छ, भड़ौव) में चलते हैं', इससे संभव है कि मिनंडर के पीछे पेंपोलोडॉटस का संबंध गुजरात, राजपूताना श्रादि के साथ रहा हो, परंतु ऐसा मानने के लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।

#### **અ**જીનાયન

श्रर्जुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं जिनपर वि० सं० के प्रारंभ काल के श्रासपास की लिपि में "श्रर्जुनायनानां जय" ( श्रर्जुनायनों की विजय ) लेख है । इस जाति का श्रधिकार श्रागरा तथा मथुरा से पश्चिम के प्रदेश श्रर्थात् भरतपुर श्रौर श्रलवर राज्यों श्रथवा उनके कितने एक श्रंश पर कुछ समय तक रहना श्रनुमान किया जा सकता है । प्रयाग के किले में राजा श्रशोक के विशाल स्तंभ पर गुप्तवंशी राजा समुद्रगृप्त का बड़ा लेख खुदा हुआ है जिसमें उक्त राजा का कई श्रन्य जातियों के साथ श्रर्जुनायनों को भी श्रपने श्रधीन करना लिखा है । इसके सिवाय इस जाति का कोई उक्केख नहीं मिलता है।

#### त्तत्रप

त्तत्रप शब्द हिन्दुस्तान के त्तत्रप राजाओं के संस्कृत शिलालेखों में और उसका प्राकृत रूप खतप, छुत्रप अथवा छुत्रव उनके प्राकृत लेखों में मिलता है। त्त्रपों के शिलालेखों तथा सिकों के अतिरिक्त त्त्रप शब्द संस्कृत साहित्य में

<sup>(</sup> १ ) 'बंबई गैज़ेटियर'; जि॰ १, भाग १, पृ॰ १७-१८।

<sup>(</sup>२) स्मि; कै० कॉ० इ० स्यु; जि० ६, पृ० ६६१, १६६ श्रीर प्रेट २०, संख्या ६०,

<sup>(</sup>३) वही, पृ० १६१।

<sup>(</sup>४) नेपालकर्नृपुरादिप्रत्यन्तनृपतिभिम्मीलवार्जुनायनयौषेयमाद्रकाभीरप्रार्जुनसन-कानिककाकलरपरिकादिसिश्च सर्वकरदानाज्ञाकरणप्रणामागमनपरितोषितप्रचण्डशास-चस्य (फ्ली; गु. इं; पृ. ८)

कहीं नहीं पाया जाता । संस्कृत शब्द्रचना के अनुसार उक्त शब्द का अर्थ 'क्षिय जाति का रक्षण करनेवालां ( क्षत्रं पातीति क्षत्रपः ) होता, परंतु वास्तव में यह शब्द संस्कृत भाषा का नहीं, किंतु प्राचीन ईरानी भाषा का है जिसमें क्षत्रप ( क्षत्रपावन ) शब्द का अर्थ देश का स्वामी या ज़िले का हाकिम है।

हिंदुस्तान में प्रथम शक राजाओं की तरफ से रहनेवाले ज़िलों के हाकिम 'क्त्रय' कहलाये। उस समय तो उक्त शब्द का अर्थ राजा का प्रतिनिधि या ज़िले का हाकिम ही था, परंतु पीछे से जब वे लोग स्वतंत्र वन बैठे तब वह शब्द उनके वंश का स्वक हो गया। उनका राज्य प्रथम पंजाव तथा मथुरा आदि में, और पीछे से राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ तथा दक्षिण के कितने एक अंश पर रहा। इनमें से पहले दो का उत्तरी च्रत्रप और पिछले का पश्चिमी च्रत्रप नाम से विद्वानों ने परिचय दिया है। उत्तरी च्रत्रपों में से पंजाब के च्रत्रपों का राजपूताने से कोई संबंध नहीं रहा। मथुरावालों का अधिकार राजपूताने के उधर के थोड़े से अंश पर थोड़े समय तक ही रहा, परंतु पश्चिमी च्रत्रपों का राज्य राजपूताने के अधिक अंश पर बहुत अर्से तक बना रहा था। मथुरा के च्रत्रपों का वृत्तान्त नीचे लिखे अनुसार मिलता है—

(१) मथुरा के चत्रपों में से सब से प्रथम नाम राजुल का मिलता है, श्रीर कहीं कहीं उसके स्थान में रजुबुल, राजुबुल श्रीर राजुबुल भी लिखा है। यह प्रारंभ में किसी शक महाराजा के अधीनस्थ मथुरा के आसपास के प्रदेश का चत्रप होना चाहिये, परंतु उसके कितने एक सिकों पर महाचत्रप की पदवी लिखी रहने से यह अनुमान हो सकता है कि पीछे से वह स्वतंत्र हो गया हो। उसकी अग्रमहिषी (पटराणी) 'नदसी अकसा' ने मथुरा में एक बौद्ध स्तूप श्रीर मठ बनवाया, जिससे संबंध रखनेवाले प्राकृत लेख से ज्ञात हुआ कि उस (राणी) के पिता का नाम 'अयसिश्र कुमुसश्र' और माता का नाम 'श्रयहोला' था। उसका पुत्र खरोस्ट उस समय युवराज था। स्तूप के उत्सव में राजा और राणी के संबंधी आदि कई लोग उपस्थित थे जिनके नाम वहां के स्तंभ के सिंहाकृतिवाले सिरे पर के खरोष्ट्री लिपि के लेखों में खुदे हुए हैं। उनमें से एक छोटासा लेख, "सारे शकस्तान के सम्मान के लिये" इस आश्रय का होने से अनुमान होता है कि ये शक जाति के चत्रप हों। पुराणों से पाया जाता है कि शक भी स्तिय (आर्थ) जाति के लोग थे, परंतु ब्राह्मणों का संबंध छूट जाने से उनकी

गणना चृषलों (पिततों) में हुई देखो ऊपर पृ० ४३-४४)। युवराज खरोष्ट का न तो कोई शिलालेख और न कोई सिका अब तक मिला जिससे संभव है कि वह राजुल की जीवित दशा में ही मर गया हो। जिससे राजुल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोडास हुआ।

(२) महाक्त्रप सोडास का एक शिलालेख संवत् ७२ का मथुरा से मिला है, परंतु वह कौनसा संवत् है यह श्रानिश्चित है; कदाच वह विक्रम संवत् हो। उक्ष दो महाक्त्रपों के श्रातिरिक्त मथुरा से कुछ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिनमें एक ही सिक्के पर 'हगान' श्रीर 'हगामाश' दोनों नाम हैं; श्रीर कुछ सिक्कों पर केवल 'हगामाश' का ही नाम है, इसिलये ये दोनों क्त्रप भी एक दूसरे के बाद होने चाहिये (शायद आई हों)। ऐसे ही कुछ सिक्कों पर क्त्रप 'शकमित्र' के पुत्र क्त्रप 'मेवक' का नाम मिलता है। वे सिक्के महाक्त्रप सोडास के सिक्कों की शैली के हैं।

मथुरा के उपर्युक्त महाज्ञज्ञपों श्रोर चत्रपों का समय, क्रम, तथा परस्पर का संबंध ठीक निश्चय करने के लिये श्रव तक साधन उपस्थित नहीं हुए। श्रमुमान होता है कि वे विक्रम संवत् के पूर्व की पहिली शताब्दी श्रोर वि. सं. की पहिली शताब्दी के बीच में हुए हों श्रोर उनका राज्य कुशन वंशियों ने छीना हो।

पश्चिमी चत्रप भी जाति के शक होने चाहिये क्योंकि महाचत्रप नहपान की पुत्री द्वामित्रा का विवाह शक 'दीनीक' के पुत्र उपवदात के साथ हुआ था। इनके वंशवृच्च से इन पश्चिमी चत्रपों में एक ऐसी रीति का होना पश्चिमी पाया जाता है कि एक राजा के जितने पुत्र हों वे अपने पिता के पीछे कमशः राज्य के मालिक होते थे। उनके पीछे यदि ज्येष्ठ पुत्र का बेटा विद्यमान होता तो उसको राज्य मिलता था। राजपूर्तों की नांई सदा ज्येष्ठ पुत्र के वंश में ही राज्य रहने नहीं पाता था। स्वतंत्र राज्य करनेवाला 'महाचत्रप' की पदवी धारण करता, और जो ज़िलों का शासक होता वह 'चत्रप' कहलाता था, परंतु अपने नाम के सिक्के महाचत्रप और ज्ञप दोनों चलाते थे। उन्होंने महाराजाधिराज, परमभट्टारक, परमेश्यर आदि खिताब कभी धारण नहीं किये, परंतु चत्रप शब्द के पूर्व राजा पद सब लिखते रहे ( राज्ञो महाच्त्रपस्य। राज्ञः चत्रपस्य)। उनके शिलालेख थोड़े ही मिले हैं, परंतु सिक्के हज़ारों मिलते हैं

जिनपर बहुधा संवत् और महाज्ञय या ज्ञय के नाम के साथ उसके ियता का नाम रहता है जिससे उनका वंशकम स्थिर हो जाता है । राजपूताने में उनके सिक्के पुष्कर, चित्तोड़, नगरी (मध्यमिका) श्रादि प्राचीन स्थानों में कभी कभी मिल श्राते हैं, परंतु श्रधिक संख्या में नहीं। उनके सिक्कों का बड़ा संग्रह वांसवाड़ा राज्य के सिरवाणिया गांव से वि० सं० १६६६ (ई० स० १६१२) में मिला जिसमें २४०० सिक्के केवल उसी वंश के २१ महाज्ञत्रणों या ज्ञत्रणों के थे, जिनपर शक संवत् १०३ से २७४ (वि० सं० २३८ से ४१०=ई० स० १८१ से ३४३) तक के श्रंक स्पष्ट थे। उन सिक्कों से इस बात की पुष्टि होती है कि राजपूताने के बड़े विभाग पर उनका राज्य रहा था। इस वंश के राजाश्रों का परिचय नीचे दिया जाता है।

भूमक के तांबे के ही सिक्के पुष्कर श्रादि से मिले हैं जिनपर के लेखों में उसको सहरात स्त्रम कहा है। सहरात (छहरात, खहरात, खखरात) उसके वंश का नाम होना चाहिये। उसके सिक्कों पर कोई संवत् नहीं है श्रीर यह भी श्रव तक पाया नहीं गया कि उसने महास्त्रम पद धारण किया या नहीं। इसीसे हमने उसको महास्त्रमों में स्थान नहीं दिया है।

(१) नहपान के राज्य-समय के शक सं० ४१ से ४५ (वि० सं०१७६-१८०=ई० स० ११६-१२३) तक के शिलालेखों में उसको स्त्रप लिखा है, परंतु उसके मंत्री अयम (अर्थमन्) के शक सं० ४६ (वि० सं० १८१=ई० स० १२४) के लेख में उसके नाम के साथ 'महास्त्रप' शब्द जुड़ा है। नहपान का राज्य दक्षिण में नासिक और पूना के ज़िलों से लगाकर गुजरात, काठियाचाड़, मालवा और राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक था। उसका जामाता शक उषव-दात उसका सेनापित हो पेसा प्रतीत होता है। वह उसके राज्य में दौरा करता

<sup>(</sup>१) लंडन नगर के ब्रिटिश म्यूजियम् में चत्रपों के सिक्कों का बड़ा संग्रह है जिस-की विस्तृत सूची प्रसिद्ध विद्वान् प्रॉफेसर इ० जे० राप्सन ने प्रकाशित की है। सिरवािया से मिले हुए २४०० सिक्कों का विवेचन मैंने राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० १६१२-१३ की रिपोर्ट में किया है।

<sup>(</sup>२) नहपान का भूमक के साथ क्या संबंध था यह स्रव तक ज्ञात नहीं हुआ तो भी यह निश्चित है कि नहपान भी चहरातवंशी था।

<sup>(</sup>३) ए० इं०; जि० १० का परिशिष्ट; लेखसंख्या ११३३-३४।

<sup>(</sup> ४ ) वहीं; तेखसंख्या ११०४।

श्रीर जगह जगह दान दिया करता था। उसके लेख से पाया जाता है कि राज-पूताने में उसने वाणीसा (वनास) नदी पर तीर्थ (घाट) वनवाया श्रीर सुवर्ण का दान किया। भट्टारक (नहपान) की श्राक्षा से चौमासे में ही मालयों (मालवों) से घिरे हुए उत्तमभाद्र क्षित्रयों को छुड़ाने के वास्ते वह गया। मालव उसके श्राने की ध्वनि होते ही भाग निकले, परंतु वे उत्तमभाद्र क्षित्रयों के बन्धुए बनाये गये। फिर उसने पुष्कर जाकर स्नान किया श्रीर वहां २००० गौ श्रीर एक गांव दान में दिया '। श्रन्त में श्रांध्र (सातवाहन) वंश के राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी ने क्षहरात वंश को नष्ट कर नहपान के राज्य का बड़ा हिस्सा श्रपने राज्य में मिला लिया '।

- (२) चष्टन-ज्सामोतिक<sup>3</sup> (ज़ामोतिक) का पुत्र था। उसके कुछ सिक्के स्त्रप श्रीर कुछ महाच्त्रप पदवीवाले मिले हैं। नहपान के वंश से उसका क्या संबंध था यह पाया नहीं जाता। उसने नहपान का खोया हुश्रा बहुतसा राज्य श्रपने श्रधीन किया। उसका पुत्र जयदामा उसकी विद्यमानता में ही मर गया जिससे जयदामा का पुत्र रहदामा उसका उत्तराधिकारी हुश्रा।
- (३) रुद्रदामा—पश्चिमी चत्रपों में सब से प्रतापी राजा हुआ। कच्छु राज्य के अधी गांव से उसके ४ शिलालेख शक संवत् ४२ (वि० ६० १८७=ई० स० १३०) के मिले हैं जिनमें 'चत्रप' शब्द के स्थान पर 'राक्षः' शब्द का प्रयोग चष्टन और रुद्रदामा के नामों के साथ किया है, परंतु च्सामोतिक तथा जयदामा के नामों के साथ उस शब्द का प्रयोग नहीं है। ऐसी दशा में यह मानना युक्तिसंगत है कि उक्त संवत् से पूर्व वह स्वतंत्र राजा हो गया हो। गिरनार के पास अशोक के १४ प्रक्षापनवाले चटान पर रुद्रदामा के समय का एक शिलालेख खुदा है जिससे पाया जाता है कि उसने युद्ध के सिवा मनुष्य वध

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि. म, पृ० ७म।

<sup>(</sup>२) वही; जि. म; पु० ६०।

<sup>(</sup>३) कोई कोई विद्वान् घ्यामोतिक को 'य्यामोतिक' पढ़ते हैं। चत्रपों के समय की आद्मी लिपि में 'घ' श्रौर 'य' श्रचर कभी कभी मिलते जुलते होते हैं, परंतु यहां य्यामोतिक पढ़ना श्रसंगत है। ज्ञामोतिक को ब्राह्मी लिपि में घ्यामोतिक लिखा है और वैसा ही पढ़ना छीक प्रतीत होता है।

<sup>(</sup>४) ए. इं; जि॰ १६ ए० २३-२४।

न करने की प्रतिका की थी। वह पूर्वी और पश्चिमी आकरावंती, अन्प्, आनर्त, सुराष्ट्र, अभू, मक, कच्छु, सिंधुसौविर, कुकु, भ्रथरंत, अपरांत, निषाद, अपरांद, अपरांद, मिंधुसौविर, कुकु, भ्रथरंत, अपरांद, निषाद, अपरांद, अपरांद,

<sup>(</sup>१) आकरावंती (आकर श्रौर अवंती) श्रर्थात् पूर्वी श्रोर पश्चिमी मालवा (सारा मालवा)।

<sup>(</sup>२) जल की बहुतायतवाला देश, शायद यह मालवे से दिचिया के प्रदेश का सूचक हो।

<sup>(</sup>३) उत्तरी काठियावाड़ ।

<sup>(</sup> ४ ) दाचिणी काठियावाड ( सोस्ठ )।

<sup>(</sup> १ ) साबरमती के तटों पर का देश ग्रार्थात् उत्तरी गुजरात ।

<sup>(</sup>६) मारवाड्।

<sup>(</sup>७) कच्छ देश प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup> प्र ) सिंध और सैविर । सैविर सिंध से मिला हुआ देश होना चाहिये। चाहे वह सिंध के उत्तरी हिस्से का सूचक हो चाहे सिंध से मिले हुए जोधपुर राज्य के पश्चिमी हिस्से का।

<sup>(</sup> ६ ) कुकुर का स्थान अनिश्चित है। शायद वह इंदोर राज्य का कुकरेश्वर नामक ज़िला हो, जो मंदसौर से उत्तर पूर्व में है और जहां पान अधिकता से होते हैं।

<sup>(</sup>१०) उत्तरी कींकण।

<sup>(</sup> १९ ) निषाद का स्थान भी श्रानिश्चित है। शायद यह निषाद प्रार्थात् भील प्रादि जंगली जातियों से बसे हुए किसी प्रदेश का सुचक हो।

तालाव का बंद ४२० हाथ लंवा, उतना ही चौड़ा और ७४ हाथ गहरा बह गया था। इतना बड़ा बंद फिर बनवाना कठिन काम था, परंतु प्रजा के आराम के लिये उस( रुद्रदामा) की आजा से आनर्त और सुराष्ट्र के शासक सुवि-शाख ने, जो पल्हव कुलेप का पुत्र था, उस बंद को पहले से तिगुना मज़बूत बनवा दिया, जिसका कुल खर्च राज के खज़ाने से दिया गया। उसके निमित्त न तो प्रजा पर कोई कर लगाया और न बेगार में काम कराया गया' "। इस लेख से पाया जाता है कि रुद्रदामा की राजधानी काठियावाड़ में न थी, वह उज्जैन होनी चाहिये, जो उसके दादा की राजधानी थी। उसके दो पुत्र दाम-स्सद (दामजदश्री) और रुद्रसिंह थे। जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र दामध्सद उसके राज्य का स्वामी हुआ।

- (४) दामच्सद के दो पुत्र सत्यदामा और जीवदामा थे जिनमें से जीवदामा अपने चचा रद्धिह का उत्तराधिकारी हुआ। सत्यदामा अपने छोटे भाई के महात्तत्रप होने के पूर्व ही मर गया हो ऐसा पाया जाता है, क्योंकि उसको महात्तत्रप नहीं लिखा।
- (४) रुद्रसिंह (संख्या ४ का छोटा भाई) उसके समय के चांदी के सिके शक सं० १०३ से ११० (वि० सं० २३८ से २४४=ई० स० १८२ से १८०=ई० स० १८८ से १८०=ई० स० १८८ से १८०=ई० स० १८८ से १८० के ले हैं। फिर श० सं० ११० से ११२ (वि० सं० २४४ से २४७=ई० स० १८८ से १८०) तक के सिकों में उसको चत्रप ही लिखा है जिससे अनुमान होता है कि दो वर्ष तक वह किसी के अधीन रहा हो। संभव है कि उसको दो वर्ष तक अपने अधीन रखनेवाला महाचत्रप ईम्बरदत्त हो जिसके सिके केवल पहले और दूसरे राज्यवर्ष के ही मिलते हैं। श० सं० ११३ से ११८ तक (वि० सं० २४८ से २४३=ई० स० १६१ से १६६) के सिकों में उसकी पदवी फिर महाचत्रप होने से अनुमान होता है कि दो वर्ष पीछे वह पुनः स्वतंत्र हो गया था। उसके समय का एक शिलालेख गुंदा गांव (जामनगर राज्य में) से शक सं० १०३ (वि० सं० २३८=ई० स० १८१) वैशाख सुदि ४ का मिला जिसमें आभीर (अहीर) जाति के सेनापित बाहक के पुत्र सेनापित उद्दर्भति के एक हद (तालाव) वनाने का उन्नेख है र । रुद्रसिंह के तीन पुत्र रुद्रसेन, संघदामा

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि. ८, ए० ४२-४४। इं. एं; जि० ७, पु० २४६-६१।

<sup>(</sup>२) 'भावनगर इंन्स्किप्शन्स'; पु० २२।

श्रीर दामसेन थे जो जीवदामा के पीछे क्रमशः राजा हुए।

- (६) ईश्वरदत्त के पहले और दूसरे राज्यवर्ष के सिके मिलते हैं जिनपर न तो उसके पिता का नाम है और न संवत्, जिससे उसका पूर्व के राजाओं के साथ का संबंध निश्चय नहीं हो सकता। उसने रहिंस को दो वर्ष तक अपने अधीन किया हो ऐसा अनुमान होता है।
- (७) जीवदामा (संख्या ४वाले दामजदश्री का दूसरा पुत्र)-उसके समय के सिके श० सं० ११६ श्रोर १२० (वि० सं० २४४ श्रोर २४४=ई० स० १६७ श्रोर १६८) के मिले हैं। उसके पीछे उसके चचा रुद्रसिंह का ज्येष्ठ पुत्र रुद्रसेन राजा हुआ।
- (द) रुद्रसेन के समय के चांदी के सिक्के श० सं० १२२ से १४४ (वि० सं० १४७ से २७६=ई० सन् २०० से २२२) तक के मिले हैं। उसके राज्य-समय का एक शिलालेख गढ़ा गांव (काठियावाड़ के जसदण राज्य में) से मिला जो शक सं० १२७ (वि० सं० २६२=ई० स० २०४) माद्रपद बहुल (कृष्ण) ४ का है श्रीर उसमें मानस गोत्र के प्रधानक के पुत्रों और खर के पौत्रों का एक सत्र (अञ्चलेत्र)) बनाने का उल्लेख है। उस (रुद्रसेन) के दो पुत्र पृथिवीसेन और दामजद्रश्री थे जो चत्रप ही रहे। कुल-मर्यादा के अनुसार रुद्रसेन का उत्तराधिकारी उसका होटा भाई संघदामा हुआ।
- (१) संघदामा के समय के चांदी के सिके शक सं०१४४ और १४४ (वि० सं०२७६ और २८०=ई० स०२२२ और २२३) के मिले हैं। उसने दो वर्ष से कम ही राज्य किया। उसका कमानुयायी उसका छोटा भाई दामसेन हुआ।
- (१०) दामसेन के चांदी के सिक्के श० सं० १४४ से १४५ (वि० सं० २८० से २६३=ई० स० २२३ से २३६) तक के मिले हैं। उसके ४ पुत्र वीरदामा, यशो-दामा, विजयसेन, और दामजदश्री ( दूसरा ) थे, जिनमें से वीरदामा सत्रप ही रहा और संभवतः वह अपने पिता की विद्यमानता में ही मर गया हो जिससे दाससेन का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र यशोदामा हुआ।
- (११) यशोदामा के समय के चांदी के सिक्के श० सं०१६१ (वि० सं० २६६= ई० स० २३६) के मिले हैं। उसके पीछे उसका छोटा भाई विजयसेन सत्रप राज्य का स्वामी हुआ।

<sup>(</sup>१) 'भावनगर इन्स्किप्शन्सः' ए० २२-२३।

- (१२) विजयसेन के सिक्के श० सं०१६१ से १७२ (वि० सं०२६६ से ३०७=ई० स० २३६ से २४०) तक के मिले हैं। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दामजदश्री हुआ।
- (१३) दामजदश्री (दूसरे) के सिक्कें श॰ सं० १७२ से १७६ (वि० सं० ३०७ से ३११=ई० स० २५० से २४४) तक मिले हैं।
- (१४) रुद्रसेन दूसरा (संख्या १० के ज्येष्ठ पुत्र जत्रप वीरदामा का बेटा)-उसके सिक्के श० सं० १७८ से १६६ (वि० सं० ३१३ से ३३१=ई० स० २४६ से २७४) तक के हैं। उसके दो पुत्र विश्वासिंह और भर्तदामा थे जो उसके पीछे कमशः राजा हुए।
  - (१४) विश्वसिंह के सिक्कों पर संवत के श्रंक श्रस्पष्ट हैं।
- (१६) मर्तृदामा (संख्या १४ का छोटा भाई) उसके सिक्के श० सं० २०६ से २१७ (वि० सं० २४१ से ३४२=ई० स० २८४ से २६४) तक के मिले हैं। उसके पुत्र विश्वसेत के सिक्के मिलते हैं। जिनमें उसको ज्ञप लिखा है। संख्या ३ से १६ तक (संख्या ६ को छोड़ कर) महाज्ञपों की वंशावली शृंखलावद्ध मिलती है, फिर स्वाभी रुद्रदामा (दूसरे) से वंशावली शुरू होती है।
- (१७) स्वामिरुद्रदामा किसका पुत्र था यह जाना नहीं गया, क्योंकि उसका कोई सिक्का अब तक नहीं मिला है। उसका नाम और महास्त्रप की पदवी उसके पुत्र स्वामिरुद्रसेन (दूसरे) के सिक्कों पर मिलती है। स्वामिजीवदामा का उसके समय के निकट ही होना अनुमान किया जाता है। जीवदामा के पुत्र रद्रसिंह और पौत्र यशोदामा के सिक्के मिलते हैं जिनमें उनको स्त्रप कहा है। संभव है कि स्वामिरुद्रदामा, स्वामिजीवदामा का पुत्र या उसका निकट संवंधी हो।
- (१८) स्वामिस्द्रसेन (संख्या १७ का पुत्र)-के सिक्के श० सं० २७० से ३०० (वि० सं० ४०४ से ४३४=ई० स० ३४८ से ३७८) तक के मिलते हैं।
- (१६) स्वामिसिंहसेन (संख्या १८ का आनजा)—उसके सिक्के श० सं० ३०४ (वि० सं० ४३६=ई० स० ३८२) के मिले हैं।
- (२०) स्वामि[रुद्ध]सेन दूसरा (संख्या १६ का पुत्र)-उसके सिक्के बहुत कम मिलते हैं और उनपर संवत् नहीं है।
  - (२१) स्वामिसत्यसिंह-का कोई सिक्का नहीं निला जिससे उसके

पिता के नाम का पता नहीं चलता । उसके नाम श्रीर महाचत्रप के खिताय का पता उसके पुत्र महाचत्रप स्वामिरुद्रसिंह के सिक्कों से लगता है।

(२२) स्वामिरुद्रसिंह (सं०२१ का पुत्र) - उसके सिक्के श॰ सं० ३१० (वि० सं० ४४४ - ई० स० ३८८) श्रीर कुछ उसके बाद के भी मिले हैं, परंतु उन पिछले सिकों पर संवत् का तीसरा श्रंक श्रस्पष्ट है। गुप्त वंश के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त (दूसरे) ने, जिसका विरुद्द विक्रमादित्य था, स्वामिरुद्रसिंह का सारा राज्य छीनकर चत्रपों के राज्य की समाप्ति कर दी, जिससे राजपूताने पर से उनका श्रिधकार उठ गया।

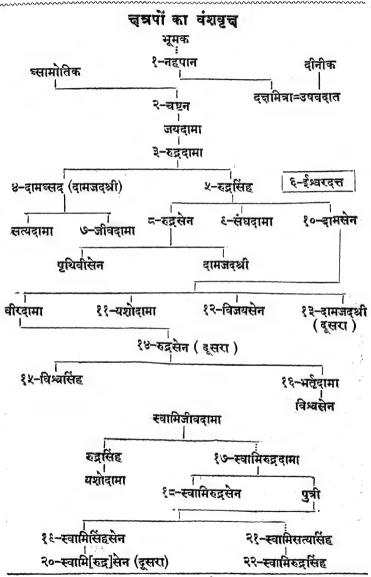

(१) इस वंशकृत में महाचत्रपों के नाम और उनका क्रम अंकों से बतलाये गये हैं। जिन नामों के पूर्व अंक नहीं हैं ने चत्रप ही रहे थे।

# पश्चिमी चत्रपों ख्रौर महाचत्रपों की नामावली संवत् सहित ।

| संख्या      | नाम चत्रप                  | ज्ञात समय  |                 | संख्या  | नाम                    | ज्ञात समय                               |             |
|-------------|----------------------------|------------|-----------------|---------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|             |                            | शक सं०     | वि० सं०         | लक्ष्या | महाज्ञय                | शक सं॰                                  | वि० सं०     |
| १           | भूसक                       | 4) B 4) 9. | 1100 5          | ٠.      | नहपान                  | ४६                                      | १८१         |
| 2 0         | नहपान                      | ४१-४४      | १७६-१८०         | १<br>२  | चष्टन                  | 100                                     | 200         |
| מר או       | चष्टन<br>जयदामा            |            |                 | 3       | रुद्रदामा              | ५२-७२                                   | १८७-२०७     |
| ×           | दामन्सद रे                 |            |                 | ષ્ટ     | दामध्सद े              |                                         |             |
|             | दामजदश्री                  |            |                 |         | <b>दामजदश्री</b> ऽ     |                                         |             |
|             |                            |            |                 | X       | रुद्रसिंह              | १०३-११०                                 | २३⊏-२४४     |
| દ           | सत्यदामा                   |            |                 | Ę       | ईश्वरदत्त              | दो वर्ष                                 | दो वर्ष     |
| ف           | रुद्रसिंह                  | १०२-१०३    | २३७-२३८         |         | रुद्रासिंह<br>दूसरीवार | ११३-११⊏                                 | २४८-२४३     |
|             | रुद्रासिंह )<br>दूसरीवार ) | ११०-११२    | २४४-२४७         | O       | जीवदामा                | ११६-१२०                                 | २४४-२४४     |
| 5           | रुद्रसेन                   | १२१        | २४६             | 5       | रुद्रसेन               | १२२-१४४                                 | २५७-२७६     |
| 3           | पृथिवीसेन                  | १४४        | २७६             | 3       | संघदामा                | १४४-१४४                                 | २७६-२८०     |
| १०          | दामजदश्री                  | १४४-१४४    | २८१-२६०         | १०      | दामसेन                 | १४४-१४८                                 | २८०-२६३     |
| 88          | वीरदामा                    | १४६-१६०    | २६१-२६४         | 1       |                        |                                         |             |
| <b>રે</b> ર | यशोदामा                    | १६०        | 284             | ११      | यशोदामा                | १६१                                     | २६६         |
| १३          | विजयसेन                    | १६०        | 28.8            | १२      | विजयसेन                | १६१-१७२                                 | २१६-३०७     |
| • • •       |                            |            |                 | १३      | दामजदश्री              | १७२-१७६                                 | ३०७-३११     |
|             | 1                          |            |                 | १४      | रुद्रसेन               | १७८-१६६                                 | ३१३-३३१     |
| १४          | विश्वसिंह                  | १६5-२००    | <b>३३३-३३</b> ४ | १४      | विश्वसिंह              | j                                       |             |
| १४          | भर्तुदामा                  | २००-२०४    | ३३४-३३६         | १६      | भर्तृदामा              | २०६-२१७                                 | 387-375     |
| १६          | विश्वसेन                   | २१४-२२६    | ३४०-३६१         | 1       |                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 227 47.     |
| १७          | रुद्रसिंह                  | २२६-२३६    | ३६१-३७१         | १७      | स्वा. रद्भदामा         |                                         |             |
| १्द         | यशोदामा                    | २३६-२५४    | ३७४-३८६         | १८      |                        | २७०-३००                                 | 807-837     |
|             |                            |            |                 |         | <i>"</i>               |                                         |             |
|             |                            | e .        |                 | १६      | ,, सिंहसेन             | २०४                                     | <b>४३</b> ६ |
|             |                            |            |                 | २०      | ,, रुद्रसेन            |                                         |             |
|             |                            |            |                 | २१      | ,, सत्यासिंह           | 12                                      |             |
|             |                            |            |                 | २२      | " स्द्रासिंह           | ३१०                                     | ८८४         |

#### कुशनवंश

कुशनवंश का परिचय हम ऊपर (पृ० ४२-४३ में) दे चुके हैं। मथुरा के निकटवर्ती राजपूताने के प्रदेश पर इस वंश का श्राधिकार कनिष्क के पिता वामेष्क के समय से हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है। इन राजाओं के समय के कई शिलालेख मथुरा तथा उसके आसपास के प्रदेशों से मिले हैं। उन शिलालेखों के संवतों के विषय में विद्वानों में मतमेद हैं; कोई उनको विकम संवत्, कोई शक संवत् और कोई शता-द्दी के श्रंक छोड़कर ऊपर के ही वर्ष मानते हैं। हमारा अनुमान है कि उनके संवत् शक संवत् हैं। कनिष्क तथा उसके पीछे के तीन राजाओं के सिक्कों पर दोनों और प्राचीन श्रीक लिपि के लेख हैं।

- (१) वाभेष्क के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। आरा से मिले हुए खरोष्टी लिपि के किनष्क के समय के शक सं० ४१ (वि० सं०१७६=ई० स० ११६) के लेख में किनष्क को वाभेष्क का पुत्र कहा है।
- (२) किनष्क के समय के शिलालेख श० सं० ४ से ४१ (वि० सं० १४० से १७६=ई० स० ६३ से ११६) तक के मिले हैं । हिन्दुस्तान में उसका राज्य पंजाब और कश्मीर से लगाकर पूर्व में काशी से परे तक; दिन्नु में स्थित, और राजपूताने में मथुरा से दिन्नु के प्रदेशों पर होना पाया जाता है। उसने हिन्दु कुश पर्वत से उत्तर में बढ़कर खोतान, यारकंद तथा काश्गर तक के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार जमाया था। बौद्ध धर्म की ओर उसका मुकाव अधिक होने पर भी वह हिंदु औं के शिव आदि देवताओं का पूजक था और होम करताथा, ऐसा उसके

<sup>(</sup>१) किनिष्क के पहले कुशनवंशी राजा 'कुजुलकडिफिसेस' (कुजुल कस ) और 'वेमकडिफिसेस' (विम कटिफिस ) के सिक्के मिले हैं जिनकी एक तरफ प्राचीन ग्रीक भाषा व लिपि के और दूसरी खोर खरोडी लिपि में भारतीय प्राकृत भाषा के लेख हैं। किनिष्क और उसके पिछुले राजाओं के सिक्कों पर दोनों ओर ग्रीक लिपि के ही लेख हैं। 'कुजुलकडिफिसेस' के साथ किनिष्क का क्या संबंध था यह अनिश्चित है। संभव है कि वे दोनों राजा किनिष्क से बहुत पहले हुए हों और कुशन वंश की अन्य शाखा से संबंध रखते हों।

<sup>(</sup>२) कितिष्क के समय के शिलालेखों के लिये देखो ए. ई; जि॰ १० का परिशिष्ट; लेखसंख्या १८, २१, २२ और २३। ज॰ रॉ. ए. सो; ई. स. १६२४, ए० ४००; श्रीर श्रारा के लेख के लिये देखो ए. ई; जि॰ १४, ए० १४३।

सिक्कों पर मिलनेवाली शिव की मूर्ति श्रादि से पाया जाता है। उसके बन-वाये हुए पेशावर के बौद्ध स्तूप का पता लग गया है। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख है कि उसने श्रपनी कश्मीर की राजधानी में बौद्ध धर्म के पुराने सिद्धांतों का निर्णय करने के लिये बौद्ध संघ एकत्रित किया था, उसमें जो त्रिपिटिक माना गया उसको उसने तांबे के पत्रों पर खुद्वाकर पत्थर की संदूक में रखवाया श्रीर उसपर एक स्तूप बनवाया था । उस स्तूप तथा उन पत्रों का श्रब तक पता नहीं लगा है। वास्तव में वह संघ बौद्धों के हीनयान पंथ (प्राचीन मतावलंबियों) का था जिनकी संख्या इस देश में बहुत थोड़ी थी। दूसरा पंथ महायान कहला-ताथा जिसके श्रमुयायी विशेष थे। कनिष्क के समय में शिल्प श्रौर विद्या की बड़ी उन्नति रही, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् नागार्जुन, श्रथ्वघोष श्रौर वसुमित्र तथा सुप्रसिद्ध वैद्य चरक उस राजा के सम्मानपात्र हुए थे।

- (३) वासिष्क के शिलालेख श० सं० २४ और २८ (वि० सं० १४६ और १६३=ई० स० १०२ और १०६) के मिले हैं री कनिष्क के साथ उसका क्या सम्बन्ध था इसका कुछ पता नहीं चलता (शायद वह कनिष्क का पुत्र हो)। अनुमान होता है कि जिस समय कनिष्क मध्य पशिया की लड़ाइयों में लगा था उस समय वह (वासिष्क) मथुरा आदि के इलाक़ों का शासक रहा हो (स्वतन्त्र राजा नहीं था)।
- (४) हुविष्क—राजतरंगिणी में उसका नाम हुष्क मिलता है। उसके समय के शिलालेख श० सं० ३३ से ६० (वि० सं० १६८ से १६८=ई० स० १११ से १३८) तक के मिले हैं । किनष्क या वासिष्क के साथ उसका क्या संबंध था यह निश्चयरूप से जाना नहीं गया, शायद वह भी किनष्क का पुत्र हो और प्रारंभ में अपने पिता की ओर से इधर का शासक रहा और उसकी मृत्यु के पीछे स्वतंत्र राजा हुआ हो।
  - (४) वासुदेव के समय के शिलालेख श० सं० ७४ से ६८ (वि० सं०

<sup>(</sup>१) 'भारतीय प्राचीनिलिपिमाला'; पृ० १४४, टिप्पण १। बी; बु० रे० वे० व; जि० १, पृ० १४४।

<sup>(</sup>२) श्रार्कियाबोजिकल सर्वे की रिपोर्ट, ई० स० १६१०-११, पु० ४१-४२।

<sup>(</sup>३) ए० ई; जि॰ १० का परिशिष्ट; लेखसंख्या ३१, ३८, ४१, ४६, ४१, ४२, १६, ६२ और ८०।

२०६ से २२२=ई० स० १४२ से १७६) तक के मिले हैं '। उसका हुविष्क के साथ क्या संबंध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ ।

वासुदेव के पीछे भी कुशनवंशियों का राज्य मथुरा श्रादि प्रदेशों पर रहा हो, परंतु उसका कुछ भी पता नहीं चलता है।

### गुप्तवंश

गुप्तवंशी राजा किस वंश के थे इसका कुछ भी स्पष्ट उन्नेख उनके पहले के शिलालेखादि में तो नहीं मिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों में उनका चन्द्रवंशी होना लिखा है । उनके नामों के अन्त में गुप्त पद देखकार कोई कोई यह अनुमान कर चैठते हैं कि वे राजा चैश्य हों, परंतु ऐसा मानना भ्रम ही है। पुराणों में सूर्य वंश के एक राजा का भी नाम उपगुप्त मिलता है । ऐसे ही प्रसिद्ध ज्योतिषी चराहमिहिर के पिता का नाम आदित्यदास था , तो क्या अन्त में केवल'गुप्त' और'दास'पदों के आने से ही यह कहा जासकता।

- (१) ए० इं० जि० १० का परिशिष्ट, लेखसंख्या ६०, ६६, ६८, ७२ और ७६।
- (२) गुप्तों का महाराज्य नष्ट होने बाद भी उनके वंशजों का राज्य मगध, मध्यप्रदेश और गुप्तल (वंबई इहाते के धारवाड़ जिले में) श्रादि पर रहा था। गुप्तल के गुप्तवंशी श्रपने को उज्जैन के महाप्रतापी राजा चंद्रगुप्त (विक्रमादित्य) के वंशज और सोमवंशी मानते थे (वंबई गैज़ेटियर; जि०१, भाग २, ए० ४७८; टिप्पण ३। 'पाली, संस्कृत ऐंड श्रोल्ड केनेरीज़ इन्स्किप्शन्स'; संख्या १०८)। सिरपुर (मध्यप्रदेश की रायपुर तहसील में) से मिले हुए महाशिवगुप्त के शिलालेख में वहां के गुप्तवंशी राजाओं को चंद्रवंशी वतलाया है—

[श्रासी=छशी]व भुवनाद्भुतभूतभूतिरुद्भूतभूतपित[मिक्तिसम]प्रभावः । चन्द्रान्वयैकतिलकः खलु चन्द्रगुप्तराजाख्यया पृथुगुग्गः प्रथितः पृथिव्याम् ॥ ए० इं०; जि ११, पृ० १६०।

- (३) उपगुप्त सूर्यवंशी इष्वाकु के पुत्र निमि (विदेह) का वंशधर था— तस्मात्समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः । श्रासीदुपगुरुस्तस्मादुपगुप्तोऽन्निसंमवः ॥ २४ ॥
  - 'भागवत'; स्कंघ ६, अध्याय १४।
- ( ४ ) श्रादित्यदासतनयस्तदवाप्तबोधः कापित्यके सविनृलब्धवरप्रसादः । श्रावंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्यब्धोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार ॥६॥ 'ब्रह्मातक'ः उपसंहाराध्यास ।
- (१) बाझाण के नाम के अंत में शर्मा, चत्रिय के वर्मा, वेश्य के गुप्त और शूव के १४

कि स्येवंशी उपगुप्त वैश्य श्रीर वराहिमिहिर का पिता श्रादित्यदास सुद्र था ? गुप्तवंशियों का विवाह-संबंध लिच्छिवि श्रीर वाकाटक श्रादि स्तित्रय वंशों के साथ होने के प्रमाण मिलते हैं जो उनका स्तिय होना ही बतलाते हैं। गुप्तवंशी राजाश्रों का प्रताप बहुत ही बढ़ा, एक समय ऐसा था कि द्वारिका से श्रासाम नाम के श्रंत में दास पद लगाने की शैली प्राचीन नहीं है श्रीर न उसका कभी पालन होना पाया जाता है। रामायण, महाभारत श्रीर पुराणों में इसका श्रुकरण पाया नहीं जाता।

( ९ ) ग्राधुनिक प्राचीन शोधक ग्रपनी मनमानी श्रनेक कल्पनाएं कर डालते हैं उनमें से एक लिच्छिवियों के संबंध की भी है। विन्सेंट स्मिथ का मानना है कि लिच्छिविवंशी तिब्बती थे ( इं. ऐं; जि. ३२, पृ. २३३-३६ )। सतीशचंद्र विद्याभूषण का कथन है कि वे ईरानी थे (इं. ऐं; जि. ३७, पू. ७८-८० ) श्रीर मि० हॉगसन् ने उनको सीथियन् (शक) बतलाया है ( 'हॉगसन्स ऐसेज़'; पृ. १७ )। इनमें से किसका कथन ठीक कहा जाय ? बॉथिलिंग श्रीर रॉथ उनको चत्रिय मानते हैं ( बॉथिलिंग श्रीर रॉथ के 'वार्टेबुख्' नामक महानू 'संस्कृत-जर्मन कोष में 'लिच्छिवि' शब्द )। वही मत मोनियर विलियम का है (मोनि-यर विलियम का संस्कृत-श्रंश्रेज़ी कोश, दूसरा संस्करण, षु. ६०२)। तिब्बती भाषा के प्राचीन ग्रंथ 'दुल्व' में उनको वसिष्टगोत्री चत्रिय माना है ( रॉकहिल; 'लाइफ श्रॉफ दी बुद्ध'; पु. ६७ का टिप्पण् )। बौद्धों के 'दीवनिकाय', ( दीवीनिकाय ) के 'महापारिनिब्बाण्सूत्र' में विखा है कि लिच्छिविवंशियों ने भगवान बुद्ध की श्रस्थि का विभाग यह कहकर मांगा था कि 'भगवान् भी चत्रिय थे श्रीर हम भी चत्रिय हैं' ( 'दीर्घनिकाय'; जि. २, पृ. १६४ )। जैनों के 'कल्पसूत्र' से पाया जाता है कि 'महावीर स्वामी' लिं।च्छिवियों के मामा थे श्रीर उनके निर्वाण के स्मरणार्थ उन्हों( लिच्छिवियों )ने श्रपने नगर में रोशनी की थी ( 'सेकेड बुक्स ऑफ दी ईस्ट'; जि. २२, पृ. २६६। हर्मन जैकोबी का 'कल्पसूत्र' का श्रंग्रेज़ी श्रन-बाद )। विन्सेंट सिथ ने 'त्राजीं हिस्टरी ऑफ़ इंडिया' ( भारत के प्राचीन इतिहास ) में लिखा है कि 'ई॰ स॰ की छठी श्रीर सातवीं शताब्दी के प्रारंभ काल में नेपाल में लिच्छिति वंश का राज्य था। वैशाली के लिच्छिवियों के साथ उनका क्या संबंध था इसका पता नहीं चलता, नेपाल के लि िछिवियों के विषय में हुएन्स्संग लिखता है कि वे बड़े विद्वान् थे श्रीर बैाद्ध धर्मावलंबी तथा चत्रिय जाति के थे' ( पृ० ३६६; श्रौर थामस् बॉटर्स; 'श्रॉन युवन च्वांग'; जि. २, पू. ८४)। इन प्रमाणों से निश्चित है कि जिच्छिविवंशी चित्रय ही थे। लिच्छिवियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिससे ब्राह्मणों ने उन ( खिच्छिनियों )की गराना बात्यों की संतति में की है ( मनुस्मृति; १०।२२ ), किंतु यह कथन धर्म-द्वेष से खाली नहीं है। बौद्ध धर्म के ग्रहण करने से चत्रिय बात्य (धर्मभ्रष्ट: सैस्कारहीन ) नहीं माने जा सकते । गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, परंतु उसके पुरोहितों ने, जो नागर ब्राह्मण थे, उसको बात्य मानकर उसकी पुरोहिताई छीड़ी नहीं थी, ऐसा गुर्जरेश्वरपुरोहित सोमेश्वरदेव के 'सुरथोत्सव' काच्य से पाया जाता है । कुमारपाल के साथ अन्य राजवंशों का संबंध भी पूर्ववत् बना रहा था।

तक श्रीर पंजाब से नर्मदा तक का सारा देश उनके अधीन था, श्रीर नर्मदा से दिस्या के देशों में भी उन्होंने विजय का इंका बजाया का उन्होंने वि० सं० ३७६=ई० स० ३१६ से अपना संवत् चलाया जो गृप्त संवत् के नाम से अनुमान ६४० वर्ष तक चलता रहा। पीछे से वही संवत् वलभी संवत् के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। । मौर्ववंशी राजा अशोक के समय से ही वैदिक धर्म की अवनिति श्रीर बौद्ध धर्म की उन्नति होने लगी थी, परंतु गुप्तवंशियों ने वैदिक धर्म की जड़ पीछी जमा दी श्रीर बौद्ध धर्म श्रवनत होता गया। चिरकाल से क होनेवाला अध्वमेध यह भी उनके समय में किर से आरम्भ हुआ। उनके कई श्रिलालेख, ताम्रपत्र और सोने चांदी तथा तांवे के जो सिक्के मिले उनके श्राधार पर उनका थोड़ासा सारभूत वृत्तान्त नींचे लिखा जाता है—

श्रीगुक्त या गुप्त इस वंश का संस्थापक था जिसके नाम पर यह वंश गुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुप्त का पुत्र घटोत्कच था, इन दोनों का ख़िताब 'महाराज' मिलने से अनुमान होता है कि ये दोनों (गुप्त और घटोत्कच) किसी बड़े राजा के लामंत हों। घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त इस वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ जिसने 'महाराजक्षधराज' की पदनी धारण की और अपने नाम के सोने के सिक्के चलाये जिससे उसका स्वतन्त्र राजा होना अनुमान किया जा सकता है। गुप्त संवत् भी उसी के राज्यामिषेक के वर्ष से चला हुआ माना जाता है। चन्द्रगुप्त का विवाह लिच्छिवि वंश के किसी राजा की पुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ था जिससे महायतापी समुद्रगुप्त का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर उसकी और उसकी राणी की मूर्तियां होने से कितने एक विद्वानों का यह अनुमान है कि उसकी अपने श्वसुर का राज्य मिला हो, परन्तु ऐसा मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है। उसका राज्य विद्वार, संयुक्त प्रान्त के पूर्वी विभाग और अवध के अधिकांश पर होना चाहिये। पुराणों में गुप्तवंशियों के अधीन गंगातट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का होना लिखा है' जो चंद्रगुप्त

<sup>( 1 )</sup> गुप्त संवत् के लिये देखो 'भारतीयः याचीनलिपिमाखा'; पु. १७४-७६ 🖟

<sup>(</sup>२) श्रनुगांगं प्रयागं च साकेतं मगधांस्तथा । एतान् जनपदान् सर्वान् भोच्यन्ते गुप्तवंशजाः ॥

<sup>&#</sup>x27;बायुपुराया'; अध्याय १६, छो. ३८३। 'ब्रह्मांडपुराया'; ३। ७४। १६५।

के समय की राज्यस्थिति प्रकट करता है। उसकी राजधानी पाटलीपुत्र (पटना) थी। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। उपर लिखे हुए तीनों राजाओं का कुछ भी संबंध राजपूताने के साथ नहीं था।

(४) समुद्रगुप्त गुप्तवंशी राजाओं में वड़ा ही प्रतापी हुआ। प्रयाग के किले में अशोक के लेखवाले विशाल स्तंभ पर उसका भी एक लेख खुदा है जिससे पाया जाता है कि "वह विद्वान और कावि था, तथा विद्वानों के साथ रहने में आतंद मानता था। उसने अपने वाहुवल से अच्युत और नागसेन नामक राजाओं को पराजित किया, सैंकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की और उसका शरीर सैंकड़ों घावों से सुशोभित था। कोसल के राजा महेंद्र, महाकांतार के व्याव्रराज, कौराळ के मंत्रराज, पिष्ठपुर के महेंद्र, गिरिको दूर के स्वामिद्त, एरंडपह्न के दमन, कांची के विष्णुगोप, अवमुक्त के नीलराज,

<sup>(</sup>१) यहां कोसल नाम 'दिच्या कोसल' का सूचक है, जिसमें मध्यप्रदेश की महानदी और गोदावरी की उत्तरी शाखाओं के बीच के प्रदेश का समावेश होता है (सिरपुर और सोंबलपुर के निकट का प्रदेश)।

<sup>(</sup>२) दिच्या कोसल के पश्चिम का मध्यप्रदेश का जंगलवाला हिस्सा जो सोनपुर से दिच्या में है।

<sup>(</sup> ३ ) कौराळ राज्य उर्डासे के समुद्रतट पर के कौराळ के श्रासपास के प्रदेश का सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का )।

<sup>(</sup> ४ ) मद्रास इहाते के गोदावरी ज़िले में पिट्टापुर की ज़मींदारी के ब्रासपास का प्रदेश, जहां पीछे से सोलंकियों का राज्य भी रहाथा (देखो 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास' प्रथम भाग में पिट्टापुर के सोलंकियों का बृत्तांत, पृ० ११७–११ )।

<sup>(</sup>१) गिरिकोट्ट्र अर्थात् पर्वती (किला) कोट्ट्र । कोट्ट्र का राज्य मदास इहाते के गंजाम ज़िले में था, जिसकी राजधानी कोट्ट्र वर्तमान कोट्टर होना चाहिये।

<sup>(</sup> ६ ) एरंडपल्ल मदास इहाते के चिकाकोल ज़िले के मुख्य स्थान चिकाकोल के निकट एरंडपालि के आसपास का प्रदेश होना चाहिये।

<sup>(</sup>७) मदास इहाते का प्रसिद्ध नगर कांची (कांजीवरम्)। समुद्रगुप्त के समय कांची का परलवर्वशी राजा विष्णुगोप प्रवल राजा था। उसके साथ समुद्रगुप्त की लहाई कृष्णा नदी के निकट होनी चाहिये। संभव है कि अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कृष्णलपुर आदि के राजा समुद्रगुप्त को कृष्णा नदी से दिच्या में आगे बढ़ते हुए रोकने के लिये विष्णुगोप से भिलकर लड़ने को आये हों और वहीं परास्त हुए हों।

<sup>( = )</sup> श्रवसुक्त राज्य का टीक पता नहीं चला।

वंगी' के हस्तिवम्मां, पालक के उग्रसेन, देवराष्ट्र के उ कुबेर श्रौर कुस्थलपुर के धनंजय श्रादि दिलिखापथ के सब राजाश्रों को उसने क़ैद किया परंतु किर श्रजुग्रह के साथ उन्हें मुक्त कर श्रपनी कीर्त्ति बढ़ाई। बढ़देव के मितल कि नागदत्त के चंद्रवर्मा, गणपितनाग नागसेन, श्रच्युत, नंदी, बलवर्मा श्रीदि श्रायावर्त्त के श्रनेक राजाश्रों को नष्ट कर श्रपना प्रभाव बढ़ाया; सब श्राटिक कि के स्वामी ) राजाश्रों को श्रपना सेवक बनाया, समतट ', खवाक, कामक्प' ने नेपाल, कर्तृपुर श्रीद सीमांत प्रदेश के राजाश्रों को तथा मालव, श्रजुंनायन, यौधेय, माद्रक, श्रभीर, प्रार्जुन, सनकानिक, काक, खपिरक श्रादि जातियों को श्रपने श्रधीन कर उनसे कर लिया श्रीर राज्यच्युत राज्येशियों को किर राजा बनाया। देवपुत्र शाही शहानुशाही के, शक, मुदंड तथा

- (१) पूर्वी समुद्र-तट का गोदावरी श्रौर कृष्णा निदयों के बीच का प्रदेश वेंगिराज्य कहलाता था, जहां पिछे से सोलंकियों का राज्य बहुत बरसों तक रहा था (देखो-'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, पृ० १३४)।
- (२) पालक राज्य कृष्णानदी के दक्षिण में पालक के आसपास के प्रदेश का सूचक है।
  - (३) देवराष्ट्रराज्य मद्रास इहाते के निज़ागापट्टम् ज़िले के एक विभाग का नाम था।
- ( ४ ) दिच्यापथ —सारा दिच्या देश । प्राचीन शिलालेखादि में उत्तरापथ श्रीर दिच्यापथ नाम मिलते हैं। नर्मदा से उत्तर का सारा भारत उत्तरापथ श्रीर उक्त नदी से दिच्यापथ कहलाता था।
  - ( १ ) यह राजा संभवतः वाकाटक वंशी रुद्रसेन ( प्रथम ) हो ।
- ( ६-७ ) आधुनिक विद्वान् मितल और नागदत्त को पूर्वी मालवे और राजपूताने कें राजा अनुमान करते हैं, परंतु ऐसा मानने के लिये कोई निश्चित प्रमाण नहीं है।
- ( = ) यह शायद पद्मावती ( पेहोन्ना, ग्वालियर राज्य में ) का उक्र नामविलं नाग-वंशी राजा हो ।
  - ( ६ ) श्रासाम के राजा भास्करवर्मा का पूर्वज ।
  - ( १० ) विंध्याचल तथा हिमालय के बीच का देश।
  - ( ११ ) विंध्याचल के उत्तर का जंगलवाला देश।
- ( १२ ) गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाराश्रों के बीच का समुद्र से मिला हुआ प्रदेश जिसमें ज़िला जस्सोर, कलकत्ता आदि हैं।
  - ( १३ ) श्रासाम का कितना एक हिस्सा।
  - ( १४ ) इसमें गढ़वाल, कमाऊं और अलमोड़ा ज़िलों का समावेश होता है।
- ( १४ ) देवपुत्र, शाही श्रीर शहानुशाही ये तीनों कुशनवंशी राजाओं के ख़िताब होने से उनके वंशजों के सूचक हों ।

सिंद्दल श्रादि सब द्वीपनिवासी उसके पास उपस्थित होते श्रीर लड़िकयां भेट करते थे। राजा समुद्रगुप्त दयालु था, हज़ारों गोदान करता था श्रीर उसका समय कंगाल, दीन, श्रनाथ श्रीर दुखियों की सहायता करने में व्यतीत होता था। वह गांधवे (संगीत) विद्या में बड़ा निपुण श्रीर काव्य रचने में 'कविराज' कहलाता था'। दूसरे शिलालेखादि से पाया जाता है कि उसके श्रनेक पुत्र श्रीर पौत्र थे, विरकाल से न होनेवाला श्रथ्यमध्य यज्ञ भी उसने किया था। उसके कई प्रकार के सोने के सिक्के मिलते हैं जिनसे उसके श्रनेक कामों का पता लगता है । उन सिक्कों की शैली में कुशनवंशी राजाशों के सिक्कों का कुछ श्रनुकरण पाया जाता है। उसकी राणी दत्तदेवी से चंद्रगुप्त (दूसरे) ने जन्म लिया जो उसका उत्तराधिकारी हुश्रा था।

(४) चंद्रगुप्त (दूसरे) को देवगुरु श्रौर देवराज भी कहते थे। उसने कई खिताब धारण किये थे जिनमें विक्रमांक, विक्रमादित्य, श्रीविक्रम, श्राजित-विक्रम, सिंहविक्रम श्रौर महाराजाधिराज मुख्य थे। बंगाल से लगाकर बल्चिस्तान तक के देश उसने विजय किये, तथा गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना श्रादि पर राज्य करनेवाले शक जाति के ज्ञपों (पश्चिमी ज्ञपों) का राज्य छीनकर वि० सं० ४४० (ई० स० ३६३) के श्रासपास उनके राज्य की समाप्ति कर दी। उसने श्रपने पिता से भी श्रधिक देश श्रपने राज्य में मिलाये श्रौर श्रपने राज्य के पश्चिमी विभाग की राजधानी उज्जैन स्थिर की। वह विद्वानों का श्राक्षयदाता श्रौर विष्णु का परमभक्त था।

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर पृ. ३० और टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) फ्ली; गु. इं; पृ. ६-१०।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; पृ. १-३७; और प्लेट १-१। समुद्रगुप्त और उसके उत्तराधिकारियों के कई सिक्कों पर छंदोबद्ध लेख मिलते हैं। इतने प्राचीन काल के संसार की किसी श्रम्य जाति के सिक्कों पर छंदोबद्ध लेख नहीं मिलते।

<sup>(</sup>४) यस्योद्वर्त्तयतः प्रतीपमुरसा शत्रून्समेत्यागता-न्यङ्गेश्वाहववर्त्तिनोमिलिखिता खङ्गेन कीर्त्तिर्भुजे । तीर्त्वा सप्त मुखानि येन समरे सिन्धोर्ज्जिता वाहलिका यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिर्व्वीर्ध्यानिलैईन्नियाः ॥ दिक्की की लोह की लाट पर का लेख ( फ्ली; गु. हु; पृ. १४१ )

पुरानी दिल्ली की प्रसिद्ध लोह की लाट (कीली, जो मेहरोली गांव में कुतुव-मीनार के पास एक प्राचीन मंदिर के बीच खड़ी हुई है) चंद्रगुप्त ने बनवाकर विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर किसी विष्णु-मंदिर के आगे ध्वजस्तंभ के तौर खड़ी करवाई थी। तंवर अनंगपाल ने उसे वहां से उखड़वाकर वर्तमान स्थान में स्थापन कराई ऐसी प्रसिद्धि है। चंद्रगुप्त के सोने, चांदी और तांबे के कई प्रकार के सिक्के मिलते हैं जिनमें सोने के अधिक हैं। उसके समय के जो शिलालेख मिले उनमें संवत्वाले तीन लेख गुप्त संवत् =२ से ६३ (वि० सं० ४४= से ४६६=ई० स० ४०१ से ४१२) तक के हैं । उसकी दो राणियों के नामों का पता लगता है, एक तो कुबेरनागा जिससे एक पुत्री प्रभावती का जन्म हुआ और उसका विवाह वाकाटक चंश के राजा रुद्रसेन के साथ हुआ था। प्रभावती के उदर से युवराज दिवाकरसेन ने जन्म लिया 3। दूसरी राणी ध्रुवदेवी (ध्रुवस्वा-मिनी ?) से दो पुत्र कुमारगुप्त और गोविंदगुप्त उत्पन्न हुए जिनमें से कुमारगुप्त अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ।

चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त के राजत्व काल में मध्य पशिया के मार्ग से हिंदुस्तान में श्राया था। उसका उद्देश्य संस्कृत पढ़ना श्रोर महायान पंथ के विनयपिटक श्रादि के ग्रंथों को संग्रह करना था। वह स्वात, गांधार, तक्तशिला, पेशावर, मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, किपलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली श्रादि में होता हुत्रा पाटलीपुत्र में पहुंचा, जहां श्रशोक के बनाये हुए महलों की कारीगरी को देखकर उसने यही माना कि ऐसे महल मनुष्य नहीं बना सकते, वे श्रसुरों के बनाये हुए होने चाहियें। तीन वर्ष पाटलीपुत्र में रहकर उसने संस्कृत का श्रध्यम किया, फिर वहां से कई स्थानों में होता हुआ

<sup>(</sup>१) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; पृ. २४-६०, प्लेट ६-११।

<sup>(</sup>२) गुप्त सं. ८२ का उदयोगिर (ग्वालियर राज्य के भेलसा से २ मील ) की गुफा में (फ्ली; गु. इं; लेखसंख्या ३) श्रीर गु. सं. १३ का सांची (भोपाल राज्य में ) से (बही; लेखसंख्या ४)।

<sup>(</sup>३) महाराजाधिराजश्रीससुद्रगुप्तस्तत्प(त्त) सुत्रः .......... महाराजाधिराजश्रीचं-द्रगुप्तस्तस्य दुहिता धारण्सगोला नागकुलसम्भूतायां श्रीमहादेव्यां कुनेरनागा-यामुत्पन्नोमयकुलालङ्कारमूतात्यन्तमगवद्भक्ता वाकाटकानां महाराजश्रीरुद्रसेनस्याय-महिषी युवराजश्रीदिवाकरसेनजननी श्रीप्रभावतिगुप्ता (ए. इं; जि. १४, पृ० ४१)

ताम्रिलिति (तमलुक, वंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में) में पहुंचा, वहां दो वर्ष तक रहा। इस तरह अपनी यात्रा में कई पुस्तकों की नक्लें तथा चित्र आदि का संग्रह कर समुद्र-मार्ग से पीछा चीन पहुंचा। उसकी यात्रा की पुस्तक से पाया जाता है कि चंद्रगुप्त की प्रजा धनधान्यसंपन्न और सुखी थी, लोग स्वतंत्र थे, प्राणदंड किसी को नहीं दिया जाता था, अधिक बार अपराध करनेवाले का एक हाथ काट डाला जाता था, देश में मच और मांस का प्रचार न था, मांस चांडाल ही बेचते थे जो शहरों से बाहर रहते थे, धर्मशालाओं तथा श्रीषधालयों का प्रबंध उत्तम था और विद्या का अच्छा प्रचार था।

(६) कुमारगुप्त ने भी कई खिताब धारण कियेथे, जिनमें मुख्य महाराजाधिराज, परमराजाधिराज, महेंद्र, श्राजितमहेंद्र, महेंद्रांसिंह श्रीर महेंद्रादित्य
हैं। उसने भी श्रश्यमेध यह किया जिसके स्मारक सोने के सिक्के मिलते हैं।
श्रपने पिता की नाई वह भी परम भागवत (वैज्यव) था। उसके समय के
संवत् वाले ६ शिलालेख मिले हैं, जिनमें से ४ गुप्त संवत् ६६ से १२६ (वि० सं०
४७२ से ४०४=ई० स० ४१४ से ४४८) तक के श्रीर एक मालव (विक्रम) संवत्
४६३=ई० स० ४३६) का है । उसके कई प्रकार के सेने, चांदी श्रीर तांवे के
सिक्के भी मिले जिनमें चांदी के कितने एक सिक्कों पर संवत् भी दिया है। ऐसे
सिक्के गुप्त संवत् ११६ से १३६ (वि० सं० ४६४ से ४१२=ई० स० ४३८ से ४४४)
तक के हैं। वि० सं० ४१२(ई० स० ४४४) में उसके राज्य पर शतुओं (हुणों)
का हमला हुआ जिनके साथ की लड़ाई में वह मारा गया। उसके तीन पुत्र
घटोत्कच, स्कंदगुत श्रीर पुरगुत थे। घटोत्कच की माता का नाम जाना नहीं
गया, स्कंदगुत श्रीर पुरगुत श्रनंतदेवी से उत्पन्न हुए थे। घटोत्कच, श्रपने
पिता की विद्यमानता में गुप्त संवत् ११६ (वि० सं० ४६२=ई० स० ४३४)

<sup>(</sup>१) गुप्त सं० ६६ का बिलसड या बिलसंड (पश्चिमोत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में ) के स्तंभ पर का (फ्ली; गु; इं; लेखसंख्या १०) श्रीर गु. सं. १२६ का मन्कुवार गांव (पश्चिमोत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में) से मिली हुई बौद्ध मूर्त्ति के श्रासन पर खुदा है (वही; लेखसंख्या २१)।

<sup>(</sup>२) मालव सं० (वि० सं०) ४१३ का मंदसोर (वही; लेखसंख्या १८) से मिला है।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; पृ. ६१-११३; प्लेट १२-१=।

<sup>(</sup> ४ ) जॉ. ऐ; कॉ. गु. ढा; सिक्का संख्या ३८४-८८; ३६८; और ज. ए. सो. वंगा; इ. स. १८६४, पृ. १७४।

में मालव का शासन करता हो पेसा कुमारगुत के उक्त संवत् के तुमैन (तुंब-वन) गांव (ग्वालियर राज्य में) से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता हैं। वह (घटोत्कच) कुमारगुत का ज्येष्ठ पुत्र था वा श्रन्य, यह ज्ञात नहीं हुआ। कुमारगुत का कमानुयायी स्कंदगुत हुआ।

(७) स्कंदगुत ने अपने पिता के मारे जाने पर वीरता के साथ तीन मास तक लड़कर शत्रुओं (हुणों) के राजा को परास्त किया और अपनी कुलश्री को, जो कुमारगुत के मारे जाने के कारण विचलित हो रही थी, स्थिर की उसके खिताब कमादित्य या विकमादित्य, राजाधिराज और महाराजाधिराज मिलते हैं। वह भी परम वैष्णुव था, उसके समय के संवत् वाले दो शिलालेख गुत संवत् १३६ और १४१ (वि० सं० ४१२ और ४१०=ई० स० ४४४ और ४६०) के 3

(२) जगित भुजबलाङ्गो(छ्यो) गुप्तवंशैक्वीरः
प्रथितिवपुलधामा नामतः स्कंदगुप्तः । .... ।।
विचलितकुललस्मीस्तंभनायोधतेन
स्नितितलशयनीये येन नीतालिमासाः ।
समुदितबलकोषान्युश्यमित्रांश्च जित्वा
स्नितिपचरण्पीठे स्थापितो वामपादः ।। ....।।
पितिरि दिवसुपेते विष्तुतां वंशलस्मी
भुजबलविजितारिर्यः प्रतिष्ठाप्य भूयः ।
जितमिति परितोषान्मातरं सासनेत्रां
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमम्युपेतः ।। ....।।
ह्णार्थस्य समागतस्य समरे दोभ्यौ धरा कंपिता
भीमावर्त्तकरस्य शत्रुषु शरा ......।

भिटारी के स्तंभ पर स्कंदगुत का लेख (ज. बंब. ए. सो; जि. १६, ए. १४६-४०। प्रती; गु. इं; पु. १३-४४)

(३) गु. सं. १३६ ( श्रीर १३७, १३८) का जूनागढ़ का लेख ( फ्ली; गु. हं; लेख-संख्या १५) श्रीर गु. सं. १४१ का काहार्ज ( संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में ) का लेख ( फ्ली; गु. हं; लेखसंख्या १४ )

<sup>(</sup>१) ई. ऐं; जि. ४६, पु. ११४-१४।

स्रीर एक दानपत्र गु० सं० १४६ (वि० सं० ४२२ = ई० स० ४६४) का मिला है। गढ़वा (इलाहाबाद ज़िले में) के विष्णुमंदिर के संबंध का एक दूरा हुआ शिलालेख गु० सं० १४८ (वि० सं० ४२४=ई० स० ४६७) का मिला जिसमें राजा का नाम दूर गया है, परंतु वह उसी राजा के समय का होना चाहिये, क्योंकि वहां पर चंद्रगुत (दूसरे) और कुमारगुत के शिलालेख विद्यानात हैं, स्रीर उसके चांदी के सिक्कों पर गु० सं० १४१ से १४८ (वि० सं० ४१७ से ४२४=ई० स० ४६० से ४६७) तक के वर्ष श्रंकित हैं। उसके सेते स्रीर चांदी के कई प्रकार के सिक्के मिले हैं ।

- ( = ) कुप्तारगुत (दूसरा)—संभव है कि वह स्कंदगुत का उत्तराधिकारी हो। उसके समय का एक शिलालेख सारनाथ (काशी के निकट) से भिली हुई एक मूर्ति के नीचे खुदा है जो गु० सं० १४४ (वि० सं० ४३०=ई० स० ४७३) का है ।
- (१) बुधगुत, कुमारगुत (दूसरे) का उत्तराधिकारी हुन्ना। उसके सगय का एक लेख सारनाथ से मिली हुई एक मूर्ति के त्रासन पर खुदा है जो गु० सं० १४७ (वि० सं० ४३३=ई० स० ४७६) का है , और दूसरा परण (मध्य प्रदेश के सागर ज़िले में) गांव से गु० सं० १६४ (वि० सं० ४४१=ई० स० ४८४) का मिला है। उसका आश्य यह है कि "बुधगुत के राज्य-समय, जब कि महाराज सुरश्मचंद्र कालिंदी (यमुना) और नर्मदा निद्यों के बीच के प्रदेश

(६) गुप्तानां समितिकांते सप्तपंचाशदुत्तरे । शते समानां पृथिवीं बुधगुप्ते प्रशासित ॥ 'भारतीय प्राचीनविषिमावा'; ए. १७४, दिष्पण ६।

<sup>(</sup>१) प्रत्वी; गु. इं; लेखसंख्या १६1

<sup>(</sup>२) वही; लेखसंख्या ६६।

<sup>(</sup>३) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ४२३-३०; श्रीर ज. ए. सी. बंगा; ई. स.

<sup>(</sup> ४ ) जॉ. ऐ; कॉ. गु. डा; ए. ११४-३४; प्लेट; १६-२१ ।

<sup>(</sup> ४ ) वर्षशते गुप्तानां सचतुःगंचाशदुत्तरे भूमिम् । शासित कुमारगुते मासे ज्येष्ठे द्वितीयायाम् ॥ 'भारतीय प्राचीनींकिपिमाका'; पृ. १७४, टिप्पण ६ ।

का पालन कर रहा था (गुप्त ) सं० १६४ (वि० सं० ४४१=ई० स० ४५४) भ्रावाढ़ सुद्धि १२ के दिन महाराज मातृविष्णु श्रीर उसके छोटे भाई धन्यविष्णु ने विष्ण का यह ध्वजस्तंभ बनवायां"। उक्त राजा के बांदी के सिके मिले हैं जिनपर गु० सं०१७४, १७४<sup>२</sup> और १८० (वि० सं० ४४०, ४४१ और ४४६= हैं। कि अध्य, ४६५ और ४६६) के अंक हैं। उसके अंतिम समय में गुप्त राज्य के पश्चिमी विभाग पर हुएँ। का अधिकार हो गया और केवल पूर्वी विभाग गुप्तों के श्रिविकार में रहा था. क्योंकि परण गांव से एक श्रीर लेख मिला जिससे पाया जाता है कि "महाराजाविराज तोरमाण के राज्य के पहले वर्ष फाल्यन मास के १० वें दिन मृत महाराज मातृविष्णु के छोटे भाई धन्यविष्णु ने अपने राज्य के परिकेश ( पर्श ) स्थान में भगवान वराह का मंदिर बनवाया"। हम ऊपर षतला चुके हैं कि गुत सं० १६४ (वि० सं० ४४१ ई० स० ४८४) में मातु-विष्यु एवं धन्यविष्यु दोनों जीवित थे और बुधगुप्त के आश्रितों में से थे, और ग्रत सं० १८० ( वि० सं० ४४६=ई० स० ४६६ ) तक बुधगुप्त भी राज्य कर रहा था पेसा उसके सिक्कों से पाया जाता है, जिसके पीछे हुएों के राजा तोरमाए ने गुप्त राज्य का पश्चिमी प्रदेश अपने अधीन किया और धन्यविष्णु को उसका सामंत बनना पड़ा।इस प्रकार वि० सं० ४४६ और ४६७ (ई० स० ४६६ और ४१०) के बीच राजपूताता, गुजरात, मालवा तथा मध्य प्रदेश पर से गुप्तों का अधि-कार उठकर वहां हुएं। का राज्य स्थापित हो गया। बुधगुप्त के बचे हुए राज्य का उत्तराधिकारी भातगुप्त हुआ।

(१०) मानुगुत ने हुणों के हाथ में गये हुए गुप्त राज्य के पश्चिमी विभाग को पीछा लेने के लिये चढ़ाई की, परंतु उसमें उसको सफलता प्राप्त हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता। परण के एक शिलालेख से सूचित होता है कि गुप्त सं० १६१ (वि० सं० ४६७=ई० स० ४१०) में "पार्थ (अर्जुन) के समान पराक्रमी बीर श्रीभानुगुत के साथ राजा गोपराज यहां (परण में) आया और वीरता से लड़कर स्वर्ग को सिधारा। उसकी पतिवता स्त्री उसके साथ सती हुई । यह युद्ध तोरमाण के साथ होना चाहिये। तोरमाण तथा उसके पुत्र मिहिरकुल का

<sup>(</sup>१) फ्ली, गु. इं; लेखसंख्या ११।

<sup>(</sup>२) जॉ. थे; कॉ. गु. डा; सिक्का संख्या ६१७।

<sup>(</sup>३) पती; गु. इं; जेख-संख्या ३६।

राज्य उक्त प्रदेशों पर हो गया जिससे बचे हुए गुप्त राज्य की भी समाप्ति हो गई। इन गुप्तवंशी राजाश्रों का कोई लेख श्रव तक राजपूताने में नहीं मिला, जिसका कारण यही है कि यहां पर प्राचीन शोध का काप्रविशेष रूप से नहीं हुआ, तो भी गुप्त संवत् वाले छुछ शिलालेख मिले हैं ' जो उनका यहां राज्य होना प्रकट करते हैं। राजपूताने में गुप्तों के विशेषकर सोने के और छुछ चांदी के सिक्के मिलते हैं। श्रजमेर में ही मुभी उनके २० से श्रिधक सोने के और ४ चांदी के सिक्के मिले। गुप्त राजाओं के समय में विद्या और शिलप की बहुत छुछ उन्नति हुई, प्रजा सुख चैन से रही, श्रीद धर्म की श्रवनित श्रीर वैदिक ( ब्राह्मण ) धर्म की किर उन्नति हुई थी।

# गुप्तों का वंशवृत्त

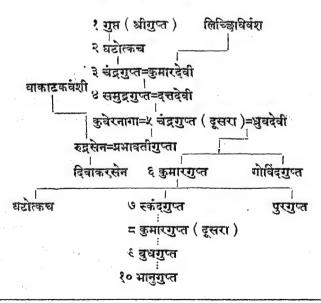

<sup>(</sup>१) गुप्त संवत् २८६ का शिलालेख जोधपुर राज्य में नागोर से २४ मील उत्तर-पश्चिम के गोठ श्रौर मांगलोद गांवों की सीमा पर के दक्षिमती माता के मंदिर से मिला है (ए. इं; जि. ११, ए० ३०३–४)

# गुप्तवंशी राजाओं की नामावली (ज्ञात समय सहित)

१-गुप्त ( श्रीगुप्त )

२-घटोत्कच

३-चंद्रगुप्त

<del>ષ્ટ-સ</del>મુદ્રશુપ્ત

४-चंद्रगुप्त (दूसरा)—गु० सं० दर से १३ तक (वि० सं० ४४८ से ४६६ तक)

६-कुमारगुप्त-गु० सं० ६६ से १३६ तक (वि० सं० ४७२ से ४१२ तक)

७-स्कंदगुप्त-गु०सं०१३६ से १४८ तक (वि० सं०४१२ से ४२४ तक)

৯-স্কুमাरगुप्त ( दूसरा ) गु॰ सं॰ १४४ ( वि॰ सं॰ ४३० )

६-बुधगुष्त-गु० सं० १४७ से १८० (वि० सं० ४३३ से ४४६ तक )

१०-भानुगुप्त-गु० सं० १६१ ( वि० सं० ४६७ )

## वरीक वंश

वरीकवंशियों का राज्य भरतपुर राज्य में वयाना के आसपास के प्रदेश पर था। बयाने के किले विजयगढ़ में इस वंश के राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक नामक यक्ष किया जिसका यूप (यक्षस्तंभ) वहां खड़ा है। उसपर के लेख से पाया जाता है कि व्यावरात के प्रपौत्र, यशोरात के पौत्र और यशोवर्धन के पुत्र वरीक राजा विष्णुवर्धन ने पुंडरीक यक्ष का यह यूप संवत् वि० सं० ४२ (ई० स० ३७२) फाल्गुन बहुल (विदे) ४ को स्थापित किया। इस वंश का केवल यही लेखें श्रव तक मिला है।

# वर्मात नामवाले राजा

मंदसोर (ग्वालियर राज्य में) श्रीर गंगधार (भालावाड़ राज्य में) से इन राजाश्रों के श्रव तक तीन शिलालेख मिले हैं जिनसे उनके वंश का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। उनके नामों के श्रंत में वर्मन् (वर्मा) पद लगा रहने से हमने उनको 'वर्मीत नामवाले राजा' कहकर उनका परिचय दिया है। राजपूताने में गंगधार के श्रासपास का कुछ प्रदेश उनके श्रधीन श्रवश्य

<sup>(</sup>१) इति, गु. इं, प्ट. २४२-४३।

रहा, जहां से इस श्रज्ञात वंश के राजा विश्ववर्मा का मालव (विक्रम ) सं० ४८० (ई० स० ४२३) का शिलालेख विक्रम है। इस वंश के राजाश्रों की नामावली इस तरह मिलती है—

१—जयवर्मा—मालव (विक्रम) सं० ४६१ (ई० स०४०४) के मंदसोर से मिले हुए नरवर्मा के शिलालेख में उसकी नरेंद्र (राजा) कहा है।

२—सिंहवर्मा (संख्या १ का पुत्र)—उसको उपर्युक्त लेख में चितीश (पृथ्वीपति) कहा है।

३—नरवर्मा (संख्या २ का पुत्र )—उसके समय के मालव (विक्रम) सं० ४६१ के शिलालेख में उसको 'महाराज' लिखा है जिससे अनुमान होता है कि वह किसी राजा का सामंत (सरदार) हो। उसका पौत्र बंधुवर्मा गुप्तवंशी राजा कुमारगुप्त (प्रथम) का सामंत था अतएव वह चंद्रगुप्त (दूसरे) का सामंत हो तो आश्चर्य नहीं।

४—विश्ववर्मा (संख्या ३ का पुत्र)—उसके समय का गंगधार का शिला-लेख मालव (विक्रम) सं० ४८० (ई० स० ४२३) का है। उसका पुत्र वंधुवर्मा कुमारगुप्त (प्रथम) का सामंत हो, क्योंकि वि० सं० ४८० में कुमारगुप्त ही उत्तरी भारत का सम्राट्था। गंगधार के शिलालेख से पाया जाता है कि विश्ववर्मा के मंत्री मयूराच ने विष्णु का मंदिर, तांत्रिक शैली का मालका-गृह और एक वावड़ी बनवाई थी।

४ बंधुवर्मा ( संख्या ४ का पुत्र )—उसके समय का मंदसीर का शिलालेख मालव (विक्रम) संवत् ४६३ (ई० स० ४३६) का है। उक्त लेख से स्पष्ट है कि वह कुमारगुष्त ( प्रथम ) का सामंत था । बंधुवर्मा के पीछे इस वंश के राजाओं का कोई लेख श्रव तक नहीं मिला है।

# हुण वंश

मध्य परिाया में रहनेवाली एक आर्यजाति का नाम हूए था। हूणों के विषय में हम ऊपर (पृ० ४३-४६) लिख चुके हैं और यह भी वतलाया जा चुका है कि हूए कुशनवंशियों की शाखा हो (पृ० ४६)। अल्वेकनी अपनी

<sup>(</sup>१) क्वी; गु. इं; पृ. ७४-७६।

<sup>(</sup>२) ए. इं; जि. १२ पृ. ३२०-२१ ।

<sup>(</sup>३) इती; गु. इं; पृ. ७४-७६।

<sup>(</sup> ४ ) वहीं, पू. मश्-मध्।

पुस्तक 'तहक़ीक़े हिंद'' में काबुल ( उदभांड पुर<sup>3</sup> ) के शाहिवंशी हिंदू राजाओं के वर्णन में लिखता है कि 'इस वंश का मूलपुरुष वर्हतकीन था। इसी वंश में किनक ( किनिष्क ) राजा हुआ जिसने पुरुषावर ( पुरुषपुर, पेशावर ) में एक विहार<sup>3</sup> ( बौद्ध मठ ) बनवाया, जो उसके नाम से किनक चैत्य ( किनिष्क चैत्य ) कहलाया। उक्क वंश में ६० राजा हुए। खंतिम राजा लगरूरमान (लघु तेरमाए<sup>8</sup>) को मारकर उसके वज़ीर ( मंत्री ) ब्राह्मए<sup>5</sup> (?) कह्मर

<sup>(</sup>१) म्रल्बेरूनी ने ईं० स० १०३० (वि० सं० १०८७) के म्रासपास म्रपनी भ्रासी पुस्तक लिखी, जिसका एक उत्तम संस्करणं, भौर दो जिल्हों में उसका मंत्रेज़ी म्रनुवाद क्वॅं० एडवर्ड साचू ने प्रकाशित किया है।

<sup>(</sup>२) उदमांडपुर काबुल के हिंदू शाहिषंशी राजाओं की राजधानी थी। करहरण पंडित ने अपनी 'राजतरंशिणी' में उक नगर का उन्नेख किया हैं ( उदमागडपुरे तेन शाहिराज्यं व्यक्तीयत—१। २३२। उदमागडपुरे मिमशाहिरमूत्पुरा—७। १०८१) अल्बेक्नी उसका नाम 'वेहंद' लिखता है और उसे कंदहार (गांधार) की राजधानी बतलाता है (एडवर्ड साचु; 'अल्बेक्नीज़ इंडिया'; जि०१, पृ०२०६)। चीनी यात्री हुएन्संग उसका नाम उ-तो-किआ-हां-चा ( उदमांड) देता है और उसके दिल्या में सिंधु नदी बतलाता है ( बील; बु. रे. वे. व; जि. १, पृ०११४)। हुएन्संग के जीवनचिरत में लिखा है कि 'किपश ( काबुल) का राजा पहले उ-तो-किआ-हां-चा (उदमांड) में रहता था (अमण हुली के चीनी पुस्तक का अंभ्रेज़ी अनुवाद, सेम्युल बीलकृत, पृ०१६२)। इस समय उदमांडपुर को उंद ( हुंद, ओहिंद, या उहंद) कहते हैं और सिंधु और काबुल मिद्यों के संगम से कुछ दूर सिंधु से पश्चिम में है।

<sup>(</sup>३) हुएन्संग ने भी कुशनबंशी राजा कनिष्क के बनाये हुए इस विहार (संघाराम) का वर्णन किया है (बी; बु. रे. वे. व; जि. १; पृ० १०३)।

<sup>(</sup>४) एक ही राजवंश में एक ही नाम के दो राजा होते हैं तो दूसरे को 'ज्ञानुं' (छोटा) कहते हैं, जैसे गुजरात के सोलंकियों में भीमदेव नाम के दो राजा हुए तो दूसरे को 'ज्ञानुं भीमदेव' कहा है। ऐसे ही मेवाइ में श्रमरिसंह नाम के दो राजा हुए जिससे पहले को 'बड़े श्रमरिसंह' श्रोर दूसरे को 'छोटे श्रमरिसंह' कहते हैं। इसी तरह हूण वंश में दो सोरमाण हुए हों, जिनमें से पहला तो मिहिरकुल का पिता और दूसरा उदभांडपुर का उक्त वंश का लघु तोरमाण। राजतरंगिणी में भी दो तोरमाणों के नाम मिजते हैं जिनमें से एक तो कश्मीर का राजा (३। १०३। जो मिहिरकुल का पिता था) श्रीर दूसरा उदभांडपुर का शाहियवंशी (४। २३३), परंतु उक्त पुस्तक में दोनों का वृत्तांत असंबद्ध है।

<sup>(</sup>४) अल्बेरूनी ने कल्लर के पीछे क्रमश: समंद ( सामंत ), कमलु, भीम, जेपाल, अनंदपाल, तरोजनपाल (त्रिलोचनपाल) और भीमपाल के नाम दिये हैं, और त्रिलोचनपाल

(लाह्मिय) ने उसका राज्य छीन लिया । अल्बेरूनी शाहिवंशी राजाओं को तुर्क (तुर्किस्तान के मूल निवासी) बतलाता है और उनका उद्गम तिब्बत से मानता है। अल्बेरूनी का किनक अवश्य कुशनवंशी राजा किनष्क था और लगत्रमान ह्रणवंशी तोरमाण (दूसरा) होना चाहिये; अतपव हमारे अनुमान के अनुसार कुशन और हूण दोनों एक ही वंश की भिन्न शाखाओं के नाम होने चाहिये। भूटान के लोग अब तक तिब्बतवालों को 'ह्रणिया' कहते हैं जिससे अनुमान होता है कि कुशन और हूणवंशियों के पूर्वज तिब्बत से विजय करते हुँ मध्य पश्चिया में पहुंचे और वहां उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया हो। वहां से फिर उन्होंने भिन्न भिन्न समय में हिन्दुस्तान में आकर अपने राज्य स्थापित किये।

हूणों के पंजाब से दिल्ला में बढ़ने पर गुष्तवंशी राजा कुमारगुष्त से उनका युद्ध हुआ, जिसमें कुमारगुष्त मारा गया, परंतु उसके पुत्र स्कंदगुष्त ने बीरता से लड़कर हूण राजा को परास्त किया। फिर राजा बुधगुष्त के समय वि० सं० ४४६ (ई० स० ४६६) से कुछ पीछे हूण राजा तोरमाण ने गुष्त साम्राज्य का पश्चिमी भाग, अर्थात् गुजरात, काठियावाड़ राजपूताना मालवा आदि छीन लिया और वहां पर अपना राज्य स्थिर किया। हूण वंश में दो ही राजा हुए हैं जिनका संज्ञिष्त नृत्तान्त नीचे लिखा जाता है।

१—तोरमाण हूणों में प्रतापी राजा हुआ । उसने गुप्तसाम्राज्य का पश्चिमी भाग ही अपने अधीन किया हो इतना ही नहीं, किंतु गांधार, पंजाब, कश्मीर आदि पर भी उसका राज्य था। राजपूताना आदि देशों को विजय करने के थोड़े ही समय पीछे उसका देहांत हो गया और उसका पुत्र मिहिरकुल मिहिरगुप्त) उसका उत्तराधिकारी हुआ।

की मृत्यु हि० स० ४१२ (ई० स० १०२१=वि० सं० १०७८) में श्रीर भीमपाल की पांच बरस पीछे (ई० स० १०२६=वि० सं० १०८३) होना लिखा है ( एडवर्ड साचू; 'श्रल्बेरूनीज़ इंडिया;' जि. २, पृ. १३)। वह इन राजाओं को ब्राह्मण बतलाता है, परंतु जैसलमेर की ख्यात से कर्नल टॉड ने सलभन (शालिवाहन) के पुत्र बालंद का विवाह दिल्ली के राजा जयपाल तंवर की पुत्री के साथ होना लिखा है (टॉ. रा; जि. २, पृ. ११८१) यदि श्रल्बेरूनी का जयपाल श्रोर जैसलमेर की ख्यात का जयपाल एक ही हो तो यह श्रजुमान हो सकता है कि उदमांडपुर के राजा ब्राह्मण नहीं, किंतु तंवर राजपूत हों। महमूद ग़ज़नवी से लड़नेवाले जयपाल का राज्य इधर दिल्ली तक श्रीर उधर काबुल तक होने का पंता फारसी तवारीक़ों से लगता है।

२—मिहिरकुल (मिहिरगुल) का वृत्तांत हुएत्संग की यात्रा की पुस्तक?, कल्हण पंडित की 'राजतरंगिणी रे' तथा कुछ शिलालेखों में मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि उसकी राजधानी शाकलनगर ( पंजाव में ) थी। वह वड़ा बीर राजा था और सिंघ आदि देश उसने विजय कर लिये थे। पहले तो उसकी रुचि बौद्ध धर्म पर थी, परंत पीछे बौद्धों से अपसन्न होकर उनके उपदेशकों को सर्वत्र मारने तथा बौद्ध धर्म को नष्ट करने की आज्ञा उसने दी थी। गांधार देश में बौद्धों के १६०० स्तुप और मठ तुड़वाए और कई लाख मनुष्यों को मरवा डाला। उसमें दया का लेश भी न था। शिव का परम भक्त होने से वह शिव को छोड़कर और किसी के आगे सिर नहीं सकाता था, परंत राजा यशो-धर्म ने वि० सं० ४८६ (ई० स० ४३२ ) के आसपास उसको अपने पैरों पर क्रकाया ऋर्थात् जीत लिया । इधर तो उसे यशोधर्म ने हराया श्रीर उधर मगध के गण्तवंशी राजा नरसिंहगुप्त ने पराजित किया, जिससे मिहिरकुल के अधिकार से राजपुताना, मालवा आदि देश निकल गये थे, परंत कश्मीर, गांधार श्रादि की श्रोर उसका श्रधिकार बना रहा । मिहिरकल का एक शिलालेख ग्वालियर से मिला है जो उसके राज्य-वर्ष १४ वें का है"। उसके सिक्कों में ईरा-नियों के संसानियन शैली के सिकों का अनुकरण पाया जाता है, उनपर एक तरफ़ उसका नाम श्रीर दुसरी श्रीर बहुधा 'जयत वृषध्वज' लेख है जो उसका शिवभक्र होना प्रकट करता है है।

यशोधर्म से हार खाने पर भी हुए लोग अपना अधिकार बना रखने के

<sup>(</sup>१) बी; बु. रे. वे. व; जि० ३, पृ० १६६-१७१।

<sup>(</sup>२) करहरण; 'राजतरंगियी' तरंग १, श्लो. २८६-३२४।

<sup>(</sup>३) मंदसोर से मिला हुआ राजा यशोधर्म का शिलालेख; (फ्ली; गु. ई, ए० १४६ं⊸ ४७। देखो ऊपर ए० ४४–४४ और ए० ४४ का टिप्पण २।

<sup>(</sup>४) राजा यशोधर्म के मंदसोर के शिलालेख से पाया जाता है कि उसने लौहित्य (ब्रह्मपुत्र ) से लगाकर महेंद्राचल तक और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तक के देश विजय किये थे (देखो उपर ए० ४४), ऐसी दशा में नरसिंहगुत राजा यशोधर्म का सामंत होना चाहिये, और संभव है कि वह मिहिरकुल से यशोधर्म के पत्न में रहकर लड़ा हो।

<sup>(</sup> १ ) फ्ली; गु. हं; लेखसंख्या ३७।

<sup>(</sup>६) देखो ऊपर पृ० ४४, श्रीर स्मि; कै. कॉ. इं. म्यूं; जि० १, पृ० २३६। १७

लिये लड़ते रहे हों ऐसा पिछले राजाश्रों के साथ उनकी जो लड़ाइयां हुई उनसे प्रकट होता है। थाएंश्वर श्रीर कन्नीज के बैसवंशी राजा प्रभाकरवर्डन' श्रीर राज्यवर्डन हुएों से लड़े थे; ऐसे ही मालवे का परमार राजा हर्षदेव (सीयक), हैहय (कलचुरि) वंशी राजा कर्ए , परमार राजा सिंधुराज श्रीर राष्ट्रकूढ (राठोड़) राजा ककल (कर्कराज) श्रादि का हुएों से युद्ध करना उनके शिलालेखादि से प्रगट होता है। श्राव तो हुएों का कोई राज्य नहीं रहा। राज-पूताना, गुजरात श्रादि के कुनवी लोग, जिनकी गिनती श्रच्छे कृषिकारों में है, हुए जाति के श्रामन किये जाते हैं।

हुणों ने हिंदुस्तान में आने के पूर्व ईरान का खज़ाना लूटा और वे उसे यहां ले आये, इसीसे ईरान के ससानियन्वंशी राजाओं के सिक्के राजपूताना आदि देशों के अनेक स्थानों में गड़े हुए मिल आते हैं। मिहिरकुल ने भी उससे मिलती हुई शैली के अपने सिक्के बनाए। हुणों का राज्य नष्ट होने के पीछे भी गुजरात, मालवा, राजपूताना आदि में विक्रम संवत् की १२ वीं शताब्दी के आसपास तक बहुधा उसी शैली के चांदी और तांवे के सिक्के बनते और चलते रहे, परंतु क्रमशः उनका आकार घटने के साथ उनकी कारीगरी में भी यहां तक भद्दापन आ गया कि उनपर राजा के चेहरे का पहचानना भी कठिन हो गया। उसकी आकृति इतनी पलट गई कि लोगों ने उसको गधे का खुर मानकर उन सिक्कों को गधिया या गिद्या नाम से प्रसिद्ध किया, परंतु उनका गधे से कोई संबंध नहीं है।

गुर्जर ( गूजर ) वंश

इस समय गुर्जर अर्थात् गूजर जाति के लोग विशेषकर खेती या पशु-पालन से अपना निर्वाह करते हैं, परंतु पहले उनकी गणना राजवंशियों में थी।

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि०१, पृ०६६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ ३, पृ॰ ६६।

<sup>(</sup>३) वही; जि॰ १, ५० २२४।

<sup>(</sup>४) वही; जि० २, पृ० ६।

<sup>(</sup> ४ ) वही; जि० १, पृ० २२८।

<sup>(</sup>६) इं. पें; जि० १२, ५० २६८।

<sup>(</sup>७) गांधिया सिकों के लिये देखो स्मि; कै. कॉ. इं. म्यू; जि० १, ग्रेट २४, संख्या म., ११-१४।

श्रव तो केवल उनका एक राज्य समथर ( बुंदेलखंड में ) श्रौर कुछ ज़मींदारियां संयक्त प्रदेश आदि में रह गई हैं। पहले पंजाब, राजपूताने तथा गुजरात में उनके राज्य थे। चीनी यात्री हुएन्त्संग वि० सं० की सातवीं शताब्दी के उत्तराई में हिन्दुस्तान में श्राया। वह श्रयनी यात्रा की पुस्तक में गुर्जर देश का वर्णन करता श्रीर उसकी राजधानी भीनमाल (मिल्लमाल, श्रीमाल, जोध-पुर राज्य के दिवाणी विभाग में ) बतलाता है। हुएन्त्संग का बतलाया हुआ गर्जर देश महाज्ञत्रप रद्भवामा के राज्य के श्रंतर्गत था तो भी उक्र राजा के गिरनार के शक सं० ७२ (वि० सं० २०७=ई० स० १५०) से कब ही पीछे के लेख में उसके अधीनस्थ देशों के जो नाम दिये हैं उनमें गुर्जर नाम नहीं, किंत उसके स्थान में भ्वभ्र और मरु नाम दिये हैं, जिससे अनुमान होता है कि उक्क लेख के खुदे जाने तक गुर्जर देश ( गुजरात ) नाम प्रसिद्धि में नहीं श्राया था। सत्रपों के राज्य के पीछे किसी समय गुर्जर (गूजर) जाति के आधीन जो देश रहा वह गुर्जर देश या 'गुर्जरत्रा' (गुजरात) कहलाया । हुपन्त्संग गुर्जर देश की परिधि दरेरे मील बतलाता है', इससे पाया जाता है कि वह देश बहुत बड़ा था. श्रीर उसकी लंबाई श्रनमान ३०० मील या उससे भी श्र-धिक होनी चाहिये। प्रतिहार ( पड़िहार ) राजा भोजदेव ( प्रथम ) के वि० सं० ६०० के दानपत्र में लिखा है कि 'उसने गुर्जरत्रा (गुजरात ) भूमि (देश ) के डेंड्वानक विषय ( ज़िले ) का सिवा गांव दान किया<sup>3</sup>' । वह दानपत्र जोधपुर राज्य में डीडवाना ज़िले के सिवा गांव के एक ट्रुटे हुए मंदिर से मिला था। उसमें लिखा हुआ डेंदवानक ज़िला जोधपुर राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से का डीडवाना ही है, श्रीर सिवा गांव डीडवाने से ७ शील पर का सेवा गांव है जहां से वह ताम्रपत्र मिला है। कार्लिजर से मिले हुए वि० सं० की नवीं शताब्दी के श्रासपास के एक शिलालेख में गुर्जरत्रा मंडल (देश) के मंगलामक गांघ से आये हुए जेंदुक के बेटे देहक की बनाई हुई मंडिपका के

(ए. इं. जि. ४, पूक्र २११)

<sup>(</sup>१) वा. प्र. पः भाग २, ए० ३४२।

<sup>(</sup>२) गुर्ज्जरताभूमौ डेगड्वानकविषयसम्व(म्ब)द सिखायामाप्रहारे

<sup>(</sup>३) श्रीमद्गुर्ज्यस्त्रामग्डलान्तःपाति मंगलानकविनिर्गतः

<sup>(</sup>वही; जि. १; पुञ्च २१०, दिखबा ३)

प्रसंग में उसकी स्त्री लक्सी के द्वारा उमामहेश्वर के पट्ट की प्रतिष्ठा किये जाने का उन्नेख है। मंगलानक जोयपुर राज्य के उत्तरी विभाग का मंगलाना गांव है. जो मारोट से १६ मील पश्चिम और डीडवाने से थोड़े ही अंतर पर है। हुएन्संग के कथन और इन दोनों लेखों से पाया जाता है कि वि० सं० की ७ वीं से ६ वीं शताब्दी तक जोधपुर राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का सारा पूर्वी हिस्सा गुर्जर देश ( गुर्जरवा, गुजरात ) के श्रंतर्गत था। इसी तरह दिच्छ श्रीर लाट के राठोड़ों तथा प्रतिहारों के बीच की लड़ाइयों के वृत्तांत से जाना जाता है कि गुर्जर देश की दिन्निणी सीमा लाट देश के जा मिलती थी। अत-एव जोधपुर राज्य का सारा पूर्वी हिस्सा तथा उससे दिन्नण लाट देश तक का वर्तमान गुजरात देश भी उस समय गुर्जर देश के श्रंतर्गत था। श्रव तो केवल राजपूताने से दिन्य का हिस्सा ही गुजरात कहलाता है। देशों के नाम बहुधा उनपर अधिकार करनेवाली जातियों के नाम से प्रसिद्ध होते रहे हैं. जैसे कि मालवों से मालवा, शेखावतों से शेखावाटी, राजपूतों से राजपूताना श्रादि, ऐसे ही गुर्जरों ( गुजरों ) का श्राधिकार होने से गुर्जरता ( गुजरात ) साम प्रसिद्ध हुआ। गुर्जरदेश पर गुर्जरों (गुजरों ) का अधिकार कब हुआ और कब तक रहा यह ठीक निश्चित नहीं, तो भी इतना तो निश्चित है कि रुद्र-द्वामा के समय अर्थात् वि० सं० २०७ (ई० स० १४०) तक गुर्जरों का राज्य भीनमाल में नहीं हुआ था। संभव है कि सत्रपों का राज्य नष्ट होने पर गुर्जरों का त्राधिकार वहां हुन्ना हो।वि० सं० ६८४ (ई० स० ६२८) के पूर्व उनका राज्य वहां से उठ चुका था, क्योंकि उक्त संवत में वहां चाए( चावड़ा )-वंशी राजा व्याव्रमुख का राज्य होना भीनमाल के ही रहनेवाले (भिल्लमाल-काचार्य ) प्रसिद्ध ज्योतिषी इह्मगुप्त के 'ब्राह्मस्फ्रटसिद्धांत' से पाया जाता है र । लाट देश के चालुक्य ( सोलंकी ) सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाश्रय ) के कल-चरि संवत ४६० (वि० सं० ७६६ = ई० स० ७३६ ) के दानपत्र से जान पड़ताः है कि चावोटक ( चाप, चावड़ा ) वंश गुर्जर वंश से भिन्न था<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) लाटदेश की सीसा के लिये देखो ना. प्र. प; भाग २, पृ० ३४६, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर पृ० ४६ और टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) तरलतरतारतस्वारिविदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रचावोटकमौर्यगुर्जरा-दिराज्ये (सा. प. प; भाग १, ४० २१० और ४० २११ का टिप्पण २३।

भीनमाल का गुर्जर-राज्य चावड़ों के हस्तगत होने के पीछे वि० सं० की ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में अलवर राज्य के पिश्चमी विभाग तथा उसके निकटवर्त्तां प्रदेशों पर गुर्जरों का एक श्रौर राज्य होने का भी पता चलता है। श्रलवर राज्य के राजोरगढ़ नामक प्राचीन किले से मिले हुए वि० सं० १०१६ (ई० स० ६६०) माघ सुदि १३ के शिलालेख से पाया जाता है कि उस समय राज्यपुर (राजोरगढ़) पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र, महाराजाधिराज परमेश्वर मथनदेव राज्य करता था श्रौर वह परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर चितिपालदेव (महीपाल) का सामंत था ग यह चितिपाल कन्नोज का रघुवंशी प्रतिहार राजा था। उस शिलालेख में मथनदेव को महाराजाधिराज परमेश्वर लिखा है जिससे श्रनुमान होता है कि वह चितिपालदेव (महीपाल) के बड़े सामंतों में से हो। उसी लेख से यह भी जाना जाता है कि उस समय वहां गुर्जर (गूजर) जाति के किसान भी थे ।

वर्तमान गुजरात के भड़ौच नगर पर भी गुर्जरों का राज्य वि० सं० की सातवीं श्रौर श्राठवीं शताब्दी में रहने का पता उनके दानपत्रों से लगता है। संभव है कि उक्त संवतों के पहले श्रौर पीछे भी उनका राज्य वहां रहा हो, श्रौर श्राश्चर्य नहीं कि भीनमाल के गुर्जरों (गूजरों) का राज्य ही भड़ौच तक फैल गया हो श्रौर भीनमाल का राज्य उनके हाथ से निकल जाने पर भी भड़ौच के राज्य पर उनका या उनके कुटुंबियों का श्रिधकार बना रहा हो। भड़ौच के गुर्जर राजाश्रों के दानपत्रों से प्रकट होता है कि उस गुर्जर राज्य के श्रंतर्गत भड़ौच ज़िला; सूरत ज़िले के श्रोरपाड, चौरासी श्रौर बारडोली के परगने तथा उनके पासवाले बड़ौदा राज्य, रेवाकांठा श्रौर सचीन राज्य के हलाके भी हों।

गुर्जर जाति की उत्पत्ति के विषय में आधुनिक प्राचीन शोधकों ने अनेक कल्पनाएं की हैं। जनरल किनगहाम ने उनका यूची अर्थात् कुशनवंशी होना अनुमान किया है<sup>3</sup>, वी० ए० स्मिथ ने उनकी गणना हूणों में की है<sup>3</sup>, सर

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० ३, ५० २६६।

<sup>(</sup>२) वही; जि० ३, पृ० २६६।

<sup>(</sup>३) क; श्रा. स. रि; जि०२, पृ०७०।

<sup>(</sup> ४ ) देखो जपर प्र० ४१-४२।

जेम्स कैंपबेल का कथन है कि ईसवी सन की छठी शताब्दी में खज़र नाम की एक जाति, जहां यूरोप और पशिया की सीमा मिलती है, वहां रहती थी; उसी जाति के लोग गुर्जर या गूजर हैं और मि॰ देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने कैंप-बेल का कथन सीकार किया हैं ; परन्तु ये सब कल्पनामात्र हैं क्योंकि उनमें से कोई भी यह सप्रमाण नहीं बतला सका कि अमुक समय में अमुक कारण से यह जाति बाहर से यहां आई। खज़र से गुर्जर या गूजर जाति की उत्पत्ति मानना

(१) इं. ऐं; जि० ४०, पृ० ३०।

<sup>(</sup>२) श्रीयृत भंडारकर ने तो साथ में यह भी लिखा है कि "बैंबई इहाते में गूजर ( गुर्जर ) नहीं हैं; ज्ञात होता है कि वह जाति हिन्दुओं में मिल गई। वहां गूजर (गुर्जर) वाशिये (बनिये, महाजन ), गूजर (गुर्जर ) कुंभार श्रीर गूजर (गुर्जर ) सिलावट हैं। खानदेश में देशी कुनवी श्रीर गूजर ( गुर्जर ) कुनवी हैं । एक मराठा कुटुंब गुर्जर कहलाताः है जो महाराष्ट्र के आधुनिक इतिहास में प्रसिद्ध रहा है। करहाड़ा बाह्मणों में भी गुर्जर नाम मिलता है। राजपूताने में गूजरगौढ़ (गुर्जरगौड़ ) ब्राह्मण हैं। ये सब गूजर (गुर्जर) जाति के हैं" (इं. ऐं; जि॰ ४०. पृ० २२)। भंडारकर महाशय को इन नामों की मामूली उत्पत्ति जानने में भी भारी अम हुआ और उसीसे इन सबको गूजर ठहरा दिया है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं हैं। जैसे श्रीमाल नगर (भीनमाल, जोभपुर राज्य में) के ब्राह्मण, महाजन, जिड्से ग्रादि बाहर जाने पर अपने मूल निवासस्थान के नाम से अन्य ब्राह्मणों श्रादि से श्रपने को भिन्न बतलाने के ालिये श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन श्रादि कहलाए; इसी तरह मारवाड़ में दिधमती. ( दाहिम ) चेत्र के रहनेवाले बाह्मण, राजपूत, जाट श्रादि दाहिमे बाह्मण, दाहिमे राजपूत, दाहिमे जाट श्रादि कहलाए; श्रीर गौड़ देश के ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ श्रादि बाहर जाने पर गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायस्थ आदि प्रसिद्ध हुए; वैसे ही प्राचीन गुर्जर देश के रहनेवाले बाह्मण, महाजन, कुंभार, सिलावट श्रादि गुर्जर बाह्मण, गुर्जर ( गूजर ) बनिये, गुर्जर (गूजर) कुंभार तथा गुर्जर (गूजर) सिलावट कहलाए हैं। अतएव गुर्जर ब्राह्मण आदि का अभिप्राय यह नहीं है कि गुर्जर ( गूजर ) जाति के ब्राह्मण आदि । उनके नाम के पूर्व खगनेवाला गुर्जर ( गूजर ) शब्द उनके ऋदि विवास का सूचक है, न कि जाति का। उक्र महाशय ने एक करहाड़ा ब्राह्मण् कुटुंब के यहां के ई० स० ११११ (वि० सं० १२४८) के दानपत्र से थोड़ासा अवतरण भी दिया है जिसमें दान लेनेवाले गोविंद बाह्मण को काश्यप. श्रवत्सार श्रीर नैधव, इन तीन प्रचरवाले नैधव गोश्र का, श्रीर गुर्जर उपनामवाला (गुर्जर-समुपाभिधान ) कहा है। यदि गूजर जाति का एशिया की ख़ज़र जाति होना माना जाय तो: क्या उनके यहां भी गोत्र श्रीर प्रवर का प्रचार था ? उन्होंने गूज़रगाड़ों की उत्पत्ति के विषय में भी जिला है कि 'इस नाम का ताल्पर्य गूजर जाति के गौड़ बाह्मण हैं', परंतु वास्तव में गुर्जरगौड़ का अर्थ यही है कि गुर्जर देश के रहने वाले गौड़ ब्राह्मण, न कि गूजर जाति के गौड़ ब्राह्मण । (३) इं. पें; जि० ४०, प्० ३० १

वैसी ही कपोलकल्पना है जैसा कि कोई यह कहे कि सकसेने कायस्थ यूरोप की सैक्सन जाति से निकले हैं। नवसारी से मिले हुए भड़ौच के गुर्जरवंशी राजा जयमट (तीसरे) के कलचुरि संवत् ४१६ (वि० सं० ७६२) के दानपत्र में गुर्जरों का महाराज कर्ण (भारतप्रसिद्ध) के वंश में होना लिखा है।

#### बड़गूजर

कर्नल टॉड ने लिखा है कि "बड़गूजर सूर्यवंशी हैं और गुहिलोतों को क्षीडकर केवल यही एक वंश ऐसा है जो अपने को रामचंद्र के बड़े बेटे लव' से निकलना बतलाता है। बङ्गूजर लोगों के बड़े बड़े इलाके ढंढाड़ ( जयपर राज्य ) में थे, आर माचेड़ी ( अलवर के राजाओं का मूलस्थान ) के राज्य में राजोर (राजोरगढ़) का पहाड़ी क़िला उनकी राजधानी था। राजगढ़ श्रौर श्रालवर भी उनके श्रधिकार में थे। जब बङ्गुजरों को कञ्चवाहों ने उनके निवा-सस्थानों से निकाल दियातो उस वंश के एक दल ने गंगा किनारे जाकर शरण ली श्रौर वहां पर नया निवासस्थान श्रनुपशहर बसाया<sup>२</sup>"। कर्नल टॉड ने बङ्गुजरों की राजधानी राजोरगढ़ बतलाई है। हम ऊपर वि० सं० १०१६ के शिलालेख से बतला चुके हैं कि प्रतिहार गोत्र के गुर्जर राजा मथनदेव की राजधानी राजोरगढ़ ही थी। बङ्गूजरों का राज्य उस प्रदेश पर बहलोल लोदी के समय तक रहना तो उनके शिलालेखों से निश्चित है. जिसके पीछे कछवाहों ने उनकी जा-गीरें छीनी हों। लेखों में बङ्गूजर नाम पहले पहल माचेड़ी की बावड़ीवाले वि० सं० १४३६ ( ई० स० १३८२ ) के शिलालेख में देखने में आया । उस लेख से पाया जाता है कि उक्त संवत में वैशाख सुदि ६ को सुरताए (सुल्तान) पेरो-जसाहि ( फ़ीरोज़शाह तुगलक ) के राज्य-समय, जब कि माचाड़ी ( माचेड़ी ) पर बड्गूजर वंश के राजा श्रासलदेव के पत्र महाराजाधिराज गोगदेव का राज्य था, वह बावड़ी खंडेलवाल महाजन कुटुंब ने बनवाई<sup>3</sup>। उसी गोगदेव के समय के वि० सं० १४२१ और १४२६ ( ई० स० १३६४ और १३६६ ) के शिला-

<sup>(</sup>१) गुहिलोतवंशी राजा अपने को रामचंद्र के पुत्र तव के वंश में नहीं, कुश के वंश में मानते हैं। कर्नल टॉड ने यह अम से लिखा है।

<sup>(</sup>२) हाँ; रा; जि॰ १, पृ० १४०-४१ ।

<sup>(</sup>३) राजपूताना म्यूज़ियम् ( श्रजमेर) की ई॰ स॰ १६१८-१६ की रिपोर्ट; पृ०२, बेखसंख्या = 1

लेख भी देखने में आए हैं । गोगदेव फ्रीरोज़शाह तुग़लक का सामंत था। वहीं दूसरी बावड़ी में एक शिलालेख वि० सं० १४१४, शाके १३८० (ई० स० १४४८) का सुरताण (सुल्तान) वहलेलसाहि (बहलोल लोदी) के समय का विगड़ी हुई दशा में है। उस समय माचेड़ी में बड़गूजरवंशी महाराज रामसिंह के पुत्र महाराज रजपालदेव (राज्यपालदेव) का राज्य होना लिखा है । उक्त लेख का महाराज रामसिंह गोगदेव का पुत्र या पौत्र होना चाहिये।

गुर्जरों (गूजरों) के साथ इस समय राजपूतों का शादी व्यवहार नहीं है, किंतु बड़गूजरों के साथ है। जयपुर के राजाओं की कितनी एक राणियां इस वंश की थीं। ग्वालियर के तंवर राजा मानसिंह की गूजरी राणी के नाम पर उसने गूजरी, बहुलगूजरी, मालगूजरी और मंगलगूजरी नाम की चार रागनियां बनाई ऐसा जनरल किंनाहाम का कथन हैं।

## राजा यशोधर्म

यशोधर्म, जिसको विष्णुवर्द्धन भी कहते थे, वड़ा ही प्रतापी राजा हुआ, परंतु उसके वंश या पिता आदि का अब तक कुछ भी हाल जाना नहीं गया। उसके शिलालेख मंदसोर और वहां से दो मील पर के सौंदणी नामक स्थान में मिले हैं जिनसे अनुमान होता है कि उस प्रतापी राजा की राजधानी मंद्र सोर हो। सौंदणी में ही उसने अपने दो विजयस्तंभ खड़े करवाए, जो बड़े विशाल हैं, परंतु अब तो धराशायी हो रहे हैं। इन दोनों विजयस्तंभों पर एक ही लेख खुदवाया गया था, जो इस समय एक पर तो पूर्णतया सुरिक्तत है, परंतु दूसरे पर का आधा अंश नष्ट हो गया है। उक्त पूरे लेख का आशय यह है कि "जो देश गुप्त राजाओं तथा हुणों के अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया; लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से महेंद्र पर्वत (हिन्दुस्तान के पूर्वी विभाग का पूर्वी घाट) और हिमालय से पश्चिमी समुद्र तट तक के स्वामियों को अपना सामंत बनाया , और राजा मिहिरकुल ने भी, जिसने शंभु (शिव)

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूज़ियम् (अजमेर) की ई० स० १६१म-१६ की रिपोर्ट; प्र० ३, लेखसंख्या ६-७।

<sup>(</sup>२) वही; पु० ३, लेखसंख्या ११।

<sup>(</sup>३) देखो जपर पृ. ३१ और टिप्पंस १।

<sup>(</sup>४) ये भुक्ता गुप्तनाथैर्व सकलवसुधाक्कान्तिदृष्टप्रतापै— र्वाज्ञा हूणाधिपानां चितिपतिसुकुटाध्यासिनी यानप्रविष्टा ।

के सिवा किसी के आगे सिर नहीं मुकाया था, उसके चरणों में अपना मस्तक नमाया अर्थात् उससे हारा'"। विजयस्तंभ पर के दोनों लेखों में संवत् नहीं है, परंतु मंदसोरवाला उसका शिलालेख मालव (विक्रम)संवत् ४८६ (ई० स० ४३२) का है । उसमें पूर्व और उत्तर के बहुतसे राजाओं को वश करने का कथन तो है, परंतु मिहिरकुल को हराने का उन्नेख नहीं है, जिससे अनुमान होता है कि विजयस्तंभ वि० सं० ४८६ के पीछे खड़े किये गए होंगे।

### बैस वंश

बैसवंशी राजपूत सूर्यवंशी माने जाते हैं। वाल्माट ने अपने 'हर्षचिरित' में बैसवंशी राजा प्रभाकरवर्द्धन की पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नोज के मुखर-(मोखरी) वंशी राजा अवंतिवर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा के साथ होने को सूर्य और चंद्रवंशों का मिलाप बतलाया है । इस वंश का इतिहास बाल्माट के 'हर्षचरित', राजा हर्ष के दानपत्र, चीनी यात्री हुएन्त्संग की यात्रा की पुस्तक तथा दिल्ला के सोलंकियों के शिलालेखादि से मिलता है जिसका सारांशमात्र नीचे लिखा जाता है।

पुष्यभृति श्रीकंठ प्रदेश (थागेश्वर) का स्वामी और परम शिवमक

देशांस्तान्धन्वशैलद्भुमश्(ग)हनसरिद्धीरबाहूपगूढा—
न्वीर्यावस्कवराज्ञः स्वग्रहपरिसरावज्ञया यो भुनक्ति ॥
प्रालौहित्योपकराठात्तलबनगहनोपत्यकादामहेन्द्रा—
दागङ्गाश्चिष्टसानोस्तुहिनशिखरियाः पश्चिमादापयोधेः ।
सामन्तैर्यस्य बाहुद्रवियाहृतमदैः पादयोरानमङ्गि—
प्रचूडारत्नाङ्शुराजिव्यतिकरशबला भूमिभागाः कियन्ते ॥
भेदसोर का शिलालेख ( प्रसी; गु. हं; पृ० ३४६ )

- ( ३ ) देखो ऊपर पृ० १४, टिप्पण २ ।
- (२) प्रली; गु. इं; पृ० १४२-४४।
- (३) तात त्वां प्राप्य चिरात्वलु राज(ज्य)श्रिया घटितौ तेजोमयौ सकलजग= द्वीयमानसुधकर्णानंदकारिग्रणगणी सोमसूर्यवंशाविव पुष्प(ष्य)भूतिमुखरवंशौ ( हर्ष-चरित, उच्छ्वास ४, पृ० १४६; निर्णयसागर-संस्करण )।
- (४) ऋस्ति पुरायकृतामधिवासो वासवावास इव वसुधामवतौर्गः ""श्री-कराडो नाम जनपदः (वहीः प्र० ६४-६६)

था। उसके पुत्र नरवर्द्धन की राणी चित्रणीदेवी से राज्यवर्द्धन उत्पन्न हुन्ना जो सूर्य का परम उपासक था। राज्यवर्द्धन की राणी त्रप्सरादेवी से श्रादित्यवर्द्धन का जन्म हुन्ना, वह भी सूर्य का भक्त था। उसकी राणी महासेनगुप्ता से प्रभाकरवर्द्धन ने जन्म लिया, जिसको प्रतापशील भी कहते थे। श्रादित्यवर्द्धन तक के नामों के साथ केवल 'महाराज'' पद मिलता है, श्रतपव वे स्वतंत्र राजा नहीं, किंतु दूसरों (गुप्तों) के सामंत हों। उनका राजपूताने के साथ कुछ भी संबंध नहीं रहा।

प्रभाकरवर्द्धन की पद्वियां 'परमभद्दारक' श्रौर 'महाराजाधिराज' मिलती हैं, जो उसका खतंत्र राजा होना प्रकट करती हैं । हर्ष के ताम्रपत्रों में उसको श्रमेक राजाश्रों को नमानेवाला, तथा 'हर्षचिरित' में हुणों एवं गांधार, सिंधु, गुर्जर श्रौर लाट देशों को विजय करनेवाला लिखा है (गुर्जर देश उपर बतलाया हुश्रा प्राचीन गुर्जर देश होना चाहिये)। वह भी सूर्य का परम भक्त था श्रौर प्रतिदिन 'श्रादित्यहद्दय' का पाठ किया करता था। उसकी राणी यशोमती से दो पुत्र राज्यवर्द्धन श्रौर हर्षवर्द्धन, तथा एक पुत्री राज्यश्री उत्पन्न हुई जिसका विवाह कन्नौज के मोखरीवंशी राजा श्रवंतिवर्मा के पुत्र ग्रहवर्मा के साथ हुश्रा था। मालवे के राजा ने ग्रहवर्मा को मारा श्रौर उसकी राणी राज्यश्री के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे कन्नौज के क़ैदलाने में रक्खा । उसी समय प्रमाकरवर्द्धन का देहांत हुश्रा श्रौर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्द्धन थाणेश्वर के राज्य-सिंहासन एर बैठा।

राज्यवर्द्धन अपने पिता के देहांत-समय उत्तर में हुणों से लड़ने को गया हुआ थाः उनके साथ के युद्ध में वह घायल हुआ, परंतु विजय प्राप्त कर उसी दशा में थाणे-श्वर पहुंचा। अपने पिता के असाधारण प्रेम का स्मरण कर उसने राज्यसिंहासन पर आरूढ होना पसंद न किया, किंतु भदंत (बौद्ध साधु) होने के विचार से अपने

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० ४, ए० २१०।

<sup>(</sup>२) वही; जि० ४, ए० २१०।

<sup>(</sup>३) हूणहरिणकेसरी सिंधुराजज्यरे गुर्जरप्रजागरो गान्धाराधिपगन्धद्विपकूट-पालको लाटपाटचपाटचरो मालवलच्मीलतापरशुः प्रतापशील इति प्रथितापरनामा प्रमाकरवर्द्धनो नाम राजाधिराजः । ('इषंचरित'; ४० १२०)

<sup>(</sup> ४ ) वही; उच्छ्वास ६, पृ० १८२-८३ ।

छोटे भाई हर्षवर्द्धन (हर्ष) को राज्यसिंहासन पर विठाना चाहा। हर्ष ने भी भदंत होने की इच्छा प्रकट की और राज्य की उपाधि को स्वीकारना न चाहा। इतने में राज्यश्री के क़ैद होने की खबर मिली जिससे राज्यवर्द्धन ने भदंत होने का विचार छोड़ दिया और १०००० सवारों को साथ ले मालवे के राजा पर चड़ाई कर दी। संग्राम में विजय पाकर उसने उसके बहुत से हाथी, घोड़े, रत्न, राणियों के श्राभूषण, छत्र, चंवर, सिंहासन श्रादि राज्यचिह्न छीन लिये, तथा उसके श्रंतःपुर की बहुतसी सुंदर स्थियों, श्रौर मालवे के सब राजाओं (सामंतों) को क़ैद कर लिया। लौटते समय गौड़ (वंगाल) के राजा नरेंद्रगुप्त (शशांक) ने अपने महलों में लेजाकर उस (राज्यवर्द्धन)को विश्वासघात से मार डालां। यह घटना वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६) में हुई। हर्षवर्द्धन के दानपत्र में राज्यवर्द्धन का परम सौगत (बौद्ध) होना, देवगुप्त श्रादि श्रनेक राजाओं को जीतना तथा सत्य के श्रनुरोध से शत्रु के घर में प्राणु देना लिखा है। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई हर्षवर्द्धन हुआ।

हर्षवर्द्धन को श्रीहर्ष, हर्ष और शीलादित्य भी कहते थे। राज्यसिंहा-सन पर बैठते ही गाँड़ के राजा को, जिसने उसके बड़े भाई को विश्वासधात कर मारा था, नष्ट करने का संकल्प किया और अपने सेनापित सिंहनाद तथा स्कंदगुत की संमित से सब ही राजाओं के नाम इस अभिपाय के पत्र भेजे कि 'या तो तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या मुक्तसे लड़ने को तैयार हो जाओ'। फिर दिग्विजय के लिये प्रस्थान कर पहला मुक्ताम राजधानी से थोड़ी दूर सरस्वती के तट पर किया। वहां प्राग्ज्योतिष (बंगाल के राजशाही ज़िले का नगर) के राजा भास्करवर्मा (कुमार) के दूत हंसवेग ने उपस्थित होकर अपने स्वामी का भेजा हुआ छुत भेट कर प्रार्थना की कि 'भास्करवर्मा आपसे

<sup>(</sup>१) 'हर्षचारित'; उच्छ्वास ६, ५० १८६।

<sup>(</sup>२) राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुतादय इत्वा येन कज्ञाप्रहारिवमुखास्तर्वे समं संयताः ॥ जत्वाय द्विषतो विजित्य वसुधाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुजिमतवानस्तिभवने सत्यानुसोधेन यः॥

हर्ष का दानपत्र ( ए. इं; जि० ४, प्र० २१० )

मैत्री चाहता है'। उसने दूत का निवेदन स्वीकार कर उसके राजा को अपने पास उपस्थित होने के लिये कहलाया । वहां से कई मंज़िल आगे चलने पर मंत्री भंडि भी उससे आ मिला श्रीर उसने मालवराज के यहां से लाया हुआ लूट का माल नज़र कर निवेदन किया कि राज्यश्री कन्नीज के क्केदखाने से भागकर विंध्याटवी में पहुंच गई है। यह समाचार पाते ही उस ( हुई )ने मंडि को तो गौड़ के राजा को दंड देने के लिये भेजा श्रौर स्वयं विध्यादवी की श्रोर चला श्रौर श्रपनी बहिन को लेकर यष्टिग्रह स्थान में पहुंचा<sup>3</sup>। श्रनुमान ३० वर्ष तक लगातार युद्ध कर उसने कश्मीर से श्रासाम तक और नेपाल से नर्मदा तक के सब देश अपने अधीन कर बड़ा राज्य स्थापित किया। उसने दक्षिण को भी अपने अधीन करना चाहा था, परंतु बादामी ( वातापी, वंबई इहाते के वीजापुर ज़िले के वादामी विभाग का मुख्य स्थान ) के चालुक्य ( सोलंकी ) राजा पुलकेशी ( दूसरे ) से हार जाने <sup>रे</sup> पर उसका वह मनोरथ सकल न हुम्रा । उसकी राजधानी थाएेश्वर स्रौर कन्नौज दोनों थीं । चीनी यात्री हुएन्त्संग, जो इस प्रतापी राजा के साथ रहा था, लिखता है कि हर्षवर्द्धन ने अपने भाई के शत्रुओं को दंड देने तथा आसपास के सब देशों की श्रपने श्रधीन करने तक दाहिने हाथ से भोजन न करने का प्रण किया था। ४००० हाथी, २०००० सवार और ४०००० पैदल सेना सहित उसने निरंतर युद्ध किया और पूर्व से पश्चिम तक अपनी अधीनता स्वीकार न करनेवाले सब राजाश्रों को जीतकर ६ वर्ष में हिंदुस्तान (नर्मदा से उत्तर के सारे देश)

मकुदमिण्मयूखाक्कान्तपादारविन्दः।

युघि पतितगज(जे)न्द्रानीकवी(बी)मत्समृतो-

भयविगळितहर्षी येन चाकारि हर्षः ॥ [ २३ ] ॥

पुलकेशी ( दूसरे ) के श्राहोळे के शिलालेख से ( ए. इं. जि॰ ६, ५० ६)

समरसंसक्तसकलोत्तरापथेश्वरश्रीहर्षवर्द्धनपराजयोपलब्धपरमेश्वरनामधेयस्य ...

( पुलकेशी के ज्येष्ठ पुत्र चंद्रादित्य की राखी विजयभद्दारिका के दानपत्र से )

(इं. ऐं; जि. ७, पृ० १६३)

हुएन्स्संग ने भी हर्ष के इस पराजय का उन्नेख किया है ( देखो उपर पृ० ७२-७३ )

<sup>(</sup>१) 'हर्षचरित'; उच्छवास ६-७।

<sup>(</sup>२) श्रपरिमितविभूतिस्फीतसामन्तसेना-

के पांचों प्रदेशों ( पंजाब, सिंध, मध्यप्रदेश, बंगाल, गुजरात श्रीर राजपूताना श्रादि ) को श्रपने श्रधीन किया। इस प्रकार राज्य बढ जाने पर श्रपनी सेना में भी विद्र कर लड़ाई के हाथियों की संख्या ६०००० श्रीर सवारों की १०००० तक पहुंचा दी। तीस वर्ष के बाद उसके शुस्त्रों ने विश्राम पाया, फिर उसने शांतिपूर्वक राज्य किया । उस समय वह धर्म-प्रचार के कामों में निरंतर लगा रहता था। श्रापते राज्यभर में जीवहिंसा तथा मांसमत्त्रण की मनाई कर दी थी. इसके प्रतिकृत चलनेवाले की प्राण्दंड होता था। तमाम बड़े मार्गी पर यात्रियों तथा गरीबों के लिये पुरुपशालाएं बनवाई थीं जहां पर खाने पीने के ऋतिरिक्त रोगि-यों को श्रौषिध भी मिला करती थी। प्रति पांचवें वर्ष वह 'मोज्ञमहापरिषद' नामक सभा कर अपना खज़ाना दान से खाली कर देता, धर्मगुरुओं में परस्पर विवाद करवाकर उनके प्रमाणों की स्वयं परीचा करता, सदाचारियों का सम्मान करता, दुष्टों को दंड देता, बुद्धिमानों का उदय करता, सदाचारी धर्म-वेत्तात्रों से धर्म श्रवण करता श्रीर दुराचारियों को दर ताड़ता था। वि० सं० ७०१ ( ई० स० ६४४ ) के श्रासपास उसने प्रयाग में धर्ममहोत्सव किया जि समें बड़े बड़े २० राजा उसके साथ थे'। रगुरसिक होने के श्रतिरिक्त वह राजा विद्वान् भी था। उसके रचे हुए 'रत्नावली', 'प्रियदर्शिका' श्रौर 'नागानंद' नाटक उसकी विद्वता के उज्वल रत हैं? । जैसा वह विद्वान था वैसाही चित्रविद्या

<sup>(</sup>१) बी; बु. रे. वे. व; जि. १, पृ. २१३-१६।

<sup>(</sup>२) 'कान्यप्रकाश' की किसी हस्तिलिखित प्रति में 'यथा श्रीहर्षांदेषीवकादीनां धनं' (श्रीहर्ष श्रादि से धावक श्रादि को धन मिला) पाठ देखकर कुछ विद्वानों की यह करूपना है कि 'रत्नावली' श्रादि नाटक श्रीहर्ष ( हर्षवर्द्धन) ने नहीं लिखे, किंतु धावक पंडित ने लिखकर धन के लालच से श्रीहर्ष को उनका रचिता बतलाया श्रीर उससे धन लिया । प्रथम तो उक्त कथन का श्रार्थ यही है कि 'कान्यरचना से प्रसन्न होने पर राजा लोग विद्वानों को धन देते हैं जैसे कि श्रीहर्ष ने धावक को दिया था'। दूसरी वात यह है कि 'धावक' पाठ ही श्रास्त है। डाक्टर खूलर को करमीर की प्राचीन प्रतियों में उपर्युक्त पाठ के स्थान में 'यथा श्रीहर्षादेबींखादीनां धनं' पाठ मिला, जिसको उसने शुद्ध पाठ माना इतना ही नहीं, किंतु यह भी लिखा कि 'धावक' का नाम करमीर में श्रज्ञात है, इसलिये उसे भारत के कवियों की नामावली में से निकाल देना चाहिये ( डा॰ बूलर की करमीर, राजपूताना श्रीर मध्यभारत की संस्कृत हस्तिलिखत पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट; पृ. ६१)। कान्यप्रकाश ( उक्कास १) के उक्त कथन का श्राशय यही है कि बाण किं ने हर्ष का चिरत लिखा जिस-पर राजा ने उसको बहुतसा दृष्य दिया था जैसा कि बाण ने स्वयं लिखा है। श्रीहर्ष स्वयं

में भी बड़ा ही निपुण था, क्योंकि बंसखेड़ा से मिले हुए उसके दानपत्र में उसके अपने हस्ताचर चित्रलिप में किये हैं, जो उसकी चित्रनिपुणता की साची हें रहे हैं'। विद्वानों का बड़ा सम्मान करनेवाला होने से उसके समय में कई बड़े बड़े विद्वान् हुए। सुप्रसिद्ध बाण्भट्ट उसका आश्रित था जिसने 'हर्षचरित' नामक गद्य काव्य में उसका चरित लिखकर उसका नाम अमर कर दिया, और कादंबरी नामक अपूर्व गद्य कथा का पूर्वार्द्ध रचा। इस ग्रंथ का उत्तरार्द्ध उसके पुत्र पुलिद (पुलिन) भट्ट ने अपने पिता का देहांत होने पीछे लिखकर उक्त पुस्तक को पूर्ण किया था। बाण्भट्ट को हर्ष ने बड़ी समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके '(बाण् के) तथा पिछले विद्वानों के कथन है समृद्धि दी थी ऐसा स्वयं उसके '(बाण् के) तथा पिछले विद्वानों के कथन है पाया जाता है। वाण्भट्ट और पुलिद्भट्ट के अतिरिक्त मयूर (सूर्यग्रतक का कर्ता) और दिवाकर (मातंग दिवाकर) भी उसी राजा के दरबार के पंडित थें, ऐसा राजशेखर किव की 'स्किमुक्तावली' नामक पुस्तक में लिखा है। सुबंधु ('वासवदत्ता' का कर्ता) का उसीके समय होना माना जाता है। जैन विद्वान् मानतुंगाचार्य ('मक्ता-मरस्तोत्र' का कर्ता) भी उसी राजा के समय में हुआ ऐसा जैनों का कथन है।

बड़ा ही विद्वान् था यह बागा प्रादि के लेखों से सिद्ध है।

- (१) ए. इं; जि. ४, पृ. २३० के पास के फ़ोटो में राजा हर्ष के हस्ताचर देखिये।
- (२) श्रविशच पुनरिप नरपितभवनम् । स्वल्पेरेव चाहोभिः परमग्रीतेन प्रसादजन्मनो मानस्य प्रेम्णो विस्नम्भस्य द्रविणास्य नर्मणः प्रभावस्य च परां कोटि-मानीयत नरेन्द्रेगोति ('हर्षचरित'; उच्छवास २ का ग्रंत, प्र. =२।
- (३) 'सारसमुचय' नामकी पुस्तक में 'कान्यप्रकाश' के उपर्युक्त कथन के उदाहरण में नीचे लिखा हुत्रा श्लोक दिया है—

हेम्नो भारशतानि वा मदमुचां वृन्दानि वा दिन्तनां श्रीहर्षेण समर्पितानि कवये बाणाय कुत्राद्य तत् । या बाणोन तु तस्य स्किनिकरैरुटिङ्कताः कीर्तय-स्ताः कल्पप्रलयेपि यान्ति न मनाङ्मन्ये परिम्लानताम् ॥ (पीटर्सन की पहली रिपोर्टः, पृ. २१)

( ४ ) ग्रहो प्रमानो नाग्देव्या यन्मातंगदिनाकरः । श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समो नागामयूर्योः ॥ 'सुभाषितानित' की ग्रंग्रेज़ी भूमिकाः पृ. म्ह ।

हर्षवर्द्धन की पुत्री का विवाह वलमीपुर (वळा, काठियावाड़ में ) के राजा अवभट ( अवसेन दूसरे ) के साथ होना चीनी यात्री हुएन्त्संग लिखता है'। राजा हर्षवर्द्धन ने चीन के बादशाह से मैत्री कर ऋपने एक ब्राह्मण राज-दत को उसके पास भेजा जहां से वह वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३ ) में लौटा। उसीके साथ चीन के बादशाह ने भी अपना दृतदल हर्षवर्द्धन के दर-बार में भेजा था। वि० सं० ७०४ (ई० स० ६४७) में चीन के बादशाह ने दूसरी बार श्रपने दूतदल को, जिसका सुखिया वंगहुएन्त्से था, हर्षवर्द्धन के दरबार में भेजा, परंतु उसके मगध में पहुंचने से पूर्व ही वि० सं० ७०४ (ई० स॰ ६४८) के त्रासपास उसका देहांत हो गया और उसके सेनापति अर्जुन ने राज्यसिंहासन छीनकर चीनी दुतदल को लूट लिया, और कई चीनी सिपाही मारे गये । इसपर उक्क दूतदल का मुखिया (वंगहुएनसे) अपने साथियों सहित नेपाल में भाग गया, किंत थोड़े ही दिनों बाद वह नेपाल तथा तिब्बत की सेना को साथ लेकर पीछा श्राया तो श्रर्जुन भागा, परंतु पराजित होकर क़ैद हुआ और वंगहएन्त्से उसको चीन ले गया । इस प्रकार हर्षवर्द्धन के स्थापित किये हुए महाराज्य की समाप्ति उसीके देहांत के साथ हो गई और उसके अधीन किये हुए सब राजा फिर स्वतंत्र बन बैठे।

वि० सं० ६६४ में हर्षवर्धन का राज्याभिषेक हुआ था उस समय से उसने अपने नाम का संवत् चलाया, जो हर्ष या श्रीहर्ष संवत् नाम से प्रसिद्ध हुआ, और अनुमान ३०० वर्ष तक चलकर अस्त हो गया। राजपूताने में हर्ष संवत्-चाले शिलालेख मिले हैं । हर्षवर्द्धन पहले शिव का भक्त था, परंतु बौद्ध धर्म

<sup>(</sup>१) चीनी यात्री हुएन्संग की भारतयात्रा की पुस्तक 'सीयुकि' के अंग्रेज़ी अनुवाद में बील ने शीलादित्य (हर्षवर्द्धन) के पुत्र की राजकन्या का विवाह वलभी के राजा ध्रुवभट के साथ होना लिखा है (बी; बु. रे. वे. व; जि. २, प्र. २६७) और ऐसा ही अनुवाद खुलियन ने किया है, परंतु थॉमस वॉटर्स उक्त पुस्तक के अनुवाद एवं उसकी विस्तृत टिप्पणी में शीलादित्य (हर्षवर्द्धन) ही की पुत्री का विवाह ध्रुवभट के साथ होना बतलाता है (वॉटर्स; ऑन युअन च्वांग'; जि. २, प्र. २४७) जो अधिक विश्वास के योग्य है।

<sup>(</sup>२) चवन्नेजः; 'मेमॉयरः' पृ. ११, टिप्पण २।

<sup>(</sup>३) हर्ष संवत् के लिये देखो 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला', ए. १७७।

<sup>(</sup> ४ ) भरतपुर राज्य के कोट नामक गांव से मिले हुए एक कुटिलाचरवाले शिला-लेख में, जो इस समय भरतपुर की राजकीय बाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) में रक्ला हुआ है, संवत्

की तरफ अद्धा अधिक होने के कारण सम्भव है कि पीछे से वह बौद्ध हो गया हो। श्रीहर्ष के पीछे उसके वंश का शृंखलाबद्ध इतिहास नहीं मिलता है। अवध में बैसवाड़े का इलाक़ा बैसवंशी राजपूतों का मुख्य स्थान है और उनमें तिलकचंदी बैस अपने को मुख्य मानते हैं। चावडा वंश

संस्कृत लेखों में उक्त वंश का नाम चाप, चापोत्कट या चावोटक लिखा मिलता है श्रौर भाषा में उसको चावड़ा कहते हैं। श्रव तक चावड़ों के राज्य तीन जगह होने का पता लगा है। सब से पुराना राज्य राजपूताने में भीन-भाल पर था; दूसरा काठियावाड़ में वढ़वाण पर रहा जैसा कि वहां के राजा धरणीवराह के श० सं० ६३६ (वि० सं० ६७१=ई० स० ६१४) के दानपत्र से पाया जाता है श्रौर तीसरा राज्य चावड़े वनराज ने वि० सं० ६२१ (ई० स० ७६४) में श्रणहिलवाड़ा (पाटन) बसाकर वहां स्थापित किया। इनमें से राजपूताने का संबंध केवल भीनमाल के चावड़ों के राज्य से ही है।

चावड़ा वंश की उत्पत्ति के विषय में हड़ाला (काठियावाड़ में) से मिले हुए बढ़वाख के चाप(चावड़ा) वंशी राजा धरणीवराह के वि० सं० ६७१ ४८ दिया हुआ है। लिपि के आधार पर यह संक्त् भी हुई संक्त् ही हो सकता है (अजमेर के राजपूताना म्यूजियम् की ई. स. १६१६-१० की रिपोर्ट; पृ. २, लेखसंख्या १)

श्रुवतर राज्य के तसई गांव में एक शिवालय के बाहर की दीवार में कुटिल लिपि में खुदी हुई एक प्रशस्ति का नीचे का श्रंश लगा हुआ है जिसमें संवत् १८२ दिया है। लिपि के आधार पर वह हर्ष संवत् ही माना जा सकता है ( श्रुजमेर के राजपूताना म्यूज़ियम् की है. स. १६१६–२० की रिपोर्ट; ए. २, लेखसंख्या १)।

उदयपुर के विक्टोरियाहॉल के म्यूजियम् में एक शिलालेख रक्खा हुआ है, जो राजा धवलण्पदेव के समय का संवत् २०७ का है और ३० वर्ष पूर्व मुक्को हमोक गांव में कर्नल जेम्स टॉड के बंगले के पिछे खेत में पड़ा हुआ मिला था। उसकी लिपि के आधार पर उसका संवत् हर्ष संवत् ही माना जा सकता है। मेंने उसकी एक छाप प्रसिद्ध विद्वान् डॉ० बूलर के पास सम्मति के लिये भेजी तो उक्ष विद्वान् ने भी उसके संवत् को हर्ष संवत् ही स्वीकारा। श्रीमृत देवदत्त रामकृष्ण मंडारकर ने उक्ष लेख के संवत् को म०७ पढ़कर उसको विक्षम संवत् माना है (प्रोप्रेस रिपोर्ट ऑफ्र दी आर्कियालॉजिकल सर्वे ऑफ्र इंडिया, वेस्टर्न सर्कल; ई. स. १६०४-६ ए. ६१), परंतु यह सही नहीं क्योंकि उक्ष लेख में म के श्रंक का कहीं नामानिशान भी नहीं है।

<sup>(</sup>१) ई. ऐं; जि० १२, पू० १६३-४।

( ई० स० ६१४ ) के दानपत्र में लिखा है कि "पृथ्वी ने शंकर से प्रणाम कर निवेदन किया कि हे प्रभा ! श्राप जब ध्यान में मन्न होते हैं उस समय श्रसूर ममको दःख देते हैं, यह सुमासे सहन नहीं हो सकता। इसपर शंकर ने अपने चाप (धनुष) से पृथ्वी की रज्ञा करने के योग्य एक पुरुष उत्पन्न किया जो 'चाप' कहलाया श्रौर उसका वंश उसी नाम से प्रसिद्ध हुत्रा"। यह कथन वैसा ही किएपत और चाप नाम का संबंध मिलाने के लिये गढा गया है जैसा कि किसीने चौलुक्य नाम की उत्पत्ति बतलाने के वास्ते ब्रह्मा के चुलुक ( खुल्लू ) से चौलुक्यों के मूल पुरुष चालुक्य के उत्पन्न होने की कल्पना की है। चावड़ों के पूराने दोहों आदि से उनका परमारों के अंत-र्गत होना पाया जाता है। आधुनिक विद्वानों ने उनकी उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न फल्पनाएं की हैं। कर्नल टॉड ने उनका सीथियन अर्थात शक होना श्रनुमान किया है। कोई कोई विद्वान् उनकी गणना गुर्जरों (गूजरों) में करते हैं, परंतु लाट देश के चालुक्य(सोलंकी)वंशी सामंत पुलकेशी ( श्रवनिजनाश्रय ) के कलचुरि संवत् ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६ ) के दानपत्र में ताजिकों ( अरवों ) की चढ़ाई के प्रसंग में चाबोटक ( चापो-त्कट, चावड़ा ) श्रौर गुर्जर दो भिन्न भिन्न वंश बतलाये हैं<sup>2</sup>, श्रौर भीनमाल के चावड़ों ने गर्जरों (गुजरों) से ही वहां का राज्य लिया था, इसलिये उक्क विद्वानों का कथन विश्वास के योग्य नहीं है । चीनी यात्री हुएन्त्संग वि० सं० ६६७ ( ई० स० ६४१ ) के आसपास भीनमाल आया था। वह वहां के राजा को जित्रय बतलाता है जो श्रधिक विश्वास के योग्य है। उस समय भीनमाल पर चावड़ों का ही राज्य था। हमारा अनुमान है कि चाप (चांपा, चंपक) नामक किसी मूल पुरुष के नाम से उसके वंशज चावड़े कहलाये हों। संस्कृत के विद्वान लौकिक नामों को संस्कृत शैली के बना देते हैं इसीसे चावड़ा नाम के ऊपर लिखे हुए भिन्न भिन्न रूप संस्कृत में मिलते हैं।

भीनमाल के चावड़ों का शृंखलाबद्ध इतिहास अब तक नहीं मिला। वसं-तगढ़ (सिरोही राज्य में ) से एक शिलालेख राजा वर्मलात के समय का वि॰ सं॰ ६८२ (ई॰ स॰ ६२४) का मिला है, उससे पाया जाता है कि उक्त संवत्

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि. १२, पृ० १६३।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. पः, भाग १, पृ० २१०, और प्र० २११ का टिप्पण २३।

में उक्त राजा का सामंत राज्जिल, जो वज्रभट ( सत्याश्रय ) का पुत्र था, ऋर्बुद देश ( आवृ और उसके आसपास के प्रदेश ) का स्वामी था । भीनमाल के रहनेवाले प्रसिद्ध माघ कवि ने, श्रपने रचे हुए 'शिशुपालवध' (माघ काव्य ) में श्रपने दादा सुप्रभदेव को वर्मलात राजा का सर्वाधिकारी (मुख्य मंत्री ) वतलाया है<sup>र</sup>, त्रतएव वर्मलात भीनमाल का राजा होना चाहिये । वसं-तगढ़ के शिलालेख तथा 'शिशुपालवघ' में राजा वर्मलात के वंश का परिचय नहीं दिया, परंतु भीनमाल के रहनेवाले ब्रह्मगुप्त ज्योतिषों ने शक सं० ४४० ( वि० सं० ६८४=ई० स० ६२८ ) में, अर्थात् वर्मलात के समय के शिलालेख से केवल तीन वर्ष पीछे, 'ब्राह्मस्फुटसिद्धांत' नामक ग्रंथ रचा जिसमें वह लिखता है कि उस समय वहां का राजा चाप(चावड़ा )वंशी ब्याव्रमुख था<sup>3</sup>, श्रतएव या तो व्याव्रमुख वर्मलात का उत्तराधिकारी हो, या वर्मलात श्रौर व्याव्रमुख दोनी एक ही राजा के नाम हों, श्रथवा व्याघ्रमुख उसका विरुद हो । भीनमाल के चावड़ों का अब तक तो इतना ही पता चला है, तो भी उनका राज्य वहां पर वि० सं० ७६६ ( ई० स० ७३६ ) तक रहना तो निश्चित है. क्योंकि लाट देश के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( त्र्यविनजनाश्रय ) के कलचुरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपत्र में ऋरवों की चढ़ाई का वर्णन है श्रौर वहां उनका चावोटकों ( चावड़ों ) के राज्य को नष्ट करना भी लिखा है । उस समय चावड़ों का राज्य भीनमाल पर ही था, वढ़वाए श्रौर पाटण ( त्र्रणहिलवाड़े ) में तो चावड़ों के राज्यों की स्थापना भी नहीं हुई थी । 'फतृहुल बलदान' नामक फारसी तवारीख़ से पाया जाता है कि वह चढ़ाई खुलीफा हशाम के समय सिंध के हाकिम जुनैद ने की थी श्रीर उसने मरुमाड़ ( मारवाड़ ) के श्रतिरिक्त श्रल् बेलमाल ( भीनमाल ) पर भी हमला किया था । चावड़ों से भीनमाल का राज्य रघुवंशी प्रतिहारों (पड़िहारों ) ने छीन लिया ।

<sup>(</sup>१) ए. ई; जि० ६, पृ० १६१–६२।

<sup>(</sup>२) 'शिशुपालवध कान्य'; सर्ग. २० के अंत में कविवंशवर्णन, श्लो० १।

<sup>(</sup>३) देखो ऊपर पृ० १६ श्रीर उसीका टिप्पण २।

<sup>(</sup>४) तरलतरतारतरवारिदारितोदितसैन्धवकच्छेल्लसौराष्ट्रचावोटकमौर्यगुर्जरादिराज्ये । (ना. प्र. पः भाग १, पृ० २११, टिप्पख २३)।

<sup>(</sup> १ ) इत्तियट; 'हिस्टरी ऑफ इंडिया;' नि० १, ए० ४४१-४२ ।

## प्रतिहार वंश

जैसे गुहिल, चौलुक्य ( सोलंकी ), चाहमान ( चौहान ) ऋदि राजवंश उनके मूल पुरुषों के नाम से प्रचलित हुए हैं वैसे प्रतिहार नाम वंशकत्तां के नाम से चला हुआ नहीं, किंतु राज्याधिकार के पद से बना हुआ है। राज्य के भिन्न भिन्न अधिकारियों में एक प्रतिहार भी था जिसका काम राजा के बैठने के स्थान या रहने के महल के द्वार (ड्योडी) पर रहकर उसकी रक्ता करना था। इस पद के लिये किसी खास जाति या वर्ण का विचार नहीं रहता था, किंत राजा के विश्वासपात्र पुरुष ही इस पद पर नियुक्त होते थे। प्राचीन शिलालेखादि में प्रतिहार या महाप्रतिहार नाम मिलता है और भाषा में उसे पड़िहार कहते हैं। प्रतिहार नाम वैसा ही है जैसा कि पंचकुल (पंचोली)। पंचकल राजकर वसल करनेवाले राजसेवकों की एक संस्था थी. जिसका प्रत्येक व्यक्ति पंचकुल कहलाता था। प्राचीन दानपत्री, शिलालेखों तथा प्रबंध-चितामणि क्षादि पस्तकों में पंचकल का उल्लेख मिलता है। राजपताने में ब्राह्मण पंचोली, कायस्थ पंचोली, महाजन पंचोली श्रीर गुजर पंचोली हैं, जिनमें श्रधि-कतर कायस्थ पंचोली हैं. जिसका कारण यह है कि ये लोग विशेषकर राजाओं के यहां ऋहलकारी का पेशा ही करते थे। पंचकुल का पंचउल (पंचील) श्रीर उससे पंचोली शब्द बना है। जैसे पंचोली नाम किसी जाति का सचक नहीं. किंत पद का सूचक है, वैसे ही प्रतिहार शब्द भी जाति का नहीं किंतु पद का सूचक है। इसी कारण शिलालेखादि में ब्राह्मण प्रतिहार, चित्रय (रघवंशी) प्रतिहार, और गर्जर (गजर) प्रतिहारों का उल्लेख मिलता है। श्राधनिक शोधकों ने प्रतिहार मात्र को गुजर मान लिया है जो उनका भ्रम ही है।

मंडोर (जोधपुर से ४ मील) के प्रतिहारों के कितने एक शिलालेख मिले हैं जिनमें से तीन में उनके वंश की उत्पत्ति तथा वंशावली दी है। उनमें से एक मंडोर के जोधपुर शहर के कोट (शहरपनाह) में लगा हुआ मिला, जो प्रतिहार मूल में मंडोर के किसी विष्णुमंदिर में लगा था। यह शिलालेख बि० सं० ८६४ (ई० स० ८३७) चैत्र सुदि ४ का है । दूसरे दो शिलालेख

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १८६४, पृ० ४-६ । इसके संवत् में सैकड़े और दहाई के अंक प्राचीन अचरप्रणाजी से दिये हैं जिससे पढ़ने में अम होंकर ८६४ के स्थाब में केवल ४ छपा है। वास्तव में इसका संवत् ८१४ ही है।

घटियाले (जोधपूर से २० मील उत्तर में ) से मिले हैं जिनमें से एक प्राकृत ( महाराष्ट्री ) भाषा का श्लोकवद्ध श्रीर दूसरा उसीका श्राशयरूप संस्कृत में हैं । ये दोनों शिलालेख वि० सं० ६१८ ( ई० स० ८६१ ) बैत्र ख़दि २ के हैं । इन तीनों लेखों से पाया जाता है कि 'हरिश्चंद्र' नामक वित्र ( ब्राह्मण ). जिसको रोहिलाड़ि भी कहते थे. देद और शास्त्रों का अर्थ जानने में पारंगत था। उसके दो स्त्रियां थीं, एक द्विज( ब्राह्मण )वंश की झौर दूसरी चित्रय कुल की बडी गुणवती थी। ब्राह्मणी से जो पत्र उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये श्लौर चत्रिय वर्ण की राज्ञी (राणी) भद्रा से जो पुत्र जन्मे वे मद्य पीनेवाले हुए उ। इस प्रकार मंडोर के प्रतिहारों के उन तीनों शिलालेखों से हरिश्चंद्र का ब्राह्मण एवं किसी राजा का प्रतिहार होना पाया जाता है। उसकी दूसरी स्त्री भद्रा को राजी लिखा है. जिससे संभव है कि हरिश्चंद्र के पास जागीर भी हो। उसकी ब्राह्मण वंश की स्त्री के पत्र ब्राह्मण प्रतिहार कहलाये। जोधपुर राज्य में अब तक प्रतिहार ब्राह्मण हैं है जो उसी हरिश्चंद्र प्रतिहार के वंशज होने चाहियें। उसकी ज्ञतिय वर्णवाली स्त्री भद्रा के पुत्रों की गणना उस समय की प्रथा के श्रनुसार मद्य पीनेवालों श्रर्थात् ज्ञत्रियों में हुई । मंडोर के प्रतिहारों की नामावली उनके उपर्यक्त शिलालेखों में नीचे लिखे अनुसार मिलती है -

<sup>(</sup>१) ज. रॉ. ए. सो; ई. स. १८६४, ए० ४१६-१८।

<sup>(</sup>२) ए. इं; जि. १, पृ० २७६-५०।

<sup>(</sup>३) देखो उत्पर १० १२ का टिप्पण २।

<sup>(</sup> ४ ) देखो ई० स० १६११ की जोधपुर राज्यों की मनुष्यगणना की हिंदी रिपोर्ट, हिस्सा तीसरा, जिल्द पहली, पृष्ठ १६०।

<sup>(</sup>१) प्राचीन काल में प्रत्येक वर्ण का पुरुष श्रपने तथा अपने से निचे के वर्णों में विवाह कर सकता और बाह्यण पित का अन्य वर्ण की खी से उत्पन्न हुआ पुत्र बाह्यण ही माना जाता था। ऋषि पराशर के पुत्र वेद्व्यास की, जो धीवरी सत्यवती (योजनगंधा) से उत्पन्न हुए थे, गणना बाह्यणों में हुई। ऋषि जमदिन ने इच्चाकुवंशी (सूर्यवंशी) चत्रिय रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया जिससे परशुराम का जन्म हुआ और उनकी भी गणना बाह्यणों में हुई। मनु के समय कामवश बाह्यण चारों वर्ण में विवाह कर सकता था। चित्रय जाति की खी से उत्पन्न बाह्यणपुत्र बाह्यण के समान माना जाता, परन्तु वेश्यजाति की खी से उत्पन्न होनेवाला अंबष्ट, और शुद्धा से उत्पन्न होनेवाला निषाद कहलाता था।

- (१) हरिश्चंद्र (रोहिल्लाद्धि) प्रारंभ में किसी राजा का प्रतिहार था। उसकी राणी भद्रा से, जो चत्रिय वंश की थी, चार पुत्र भोगभट, कक, रज्जिल श्रीर दह हुए; उन्होंने श्रपने बाहुबल से मांडब्यपुर ( मंडोर ) का दुर्ग ( कुला ) लेकर वहां ऊंचा प्राकार (कोट) बनवाया।
  - (२) राजिल (सं०१ का ज्येष्ठ पत्र)।
- (३) नरभट (सं०२ का पुत्र)—उसकी वीरता के कारण उसकी 'पेल्ला-पेक्षि' कहते थे।
- (४) नागभट (सं०३ का पुत्र )—उसको नाहडू भी कहते थे। उसने मेडंतकपुर ( मेड़ता, जोघपुर राज्य में ) में श्रपनी राजधानी स्थिर की । उसकी राणी जिजकादेवी से दो पुत्र तात और भोज हुए।

सदृशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् ॥ ६ ॥ श्रनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः। द्वयेकान्तरासु जातानां धर्म्य विद्यादिमं विधिम् ॥ ७ ॥ बाह्मगाद्वैश्यकन्यायामम्बद्यो नाम जायते । निषादः शुद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥

मनुस्मृति, श्रध्याय १०।

पीछे से याज्ञवहम्य ने द्विजों के लिये शूद्भवर्ण की कन्या से विवाह करने का निषेध किया-यदुच्यते द्विजातीनां शुद्राहारोपसंगहः। नैतन्मम मतं यस्मात्तत्रायं जायते स्वयम् ॥ ५६ ॥ याज्ञवल्क्यस्मृति, श्राचाराध्याय ।

फिर तो चन्निय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न होनेवाले बाह्मण, के पुत्र की गणना चित्रय वर्ण में होने लगी जैसा कि शंख और श्रीशनस बादि स्मृतियों से पाया जाता है।

यत्त बाह्ययोग ज्ञत्रियायामुत्पादितः ज्ञत्रिय एव भवति ज्ञत्रियेण वैश्यायामुत्पादितो वैश्य एव भवति वैश्येन शुद्रायामुत्पादितः शुद्र एव भवतीति शंखस्मरगाम् ।

'याज्ञवल्क्यस्मृति'; श्राचाराध्याय, श्लोक ११ पर मिताचरा टीका।

नपायां विधिनां विप्राज्जातो नृप इति स्मृतः ।

पूना की आनंदाश्रम प्रथावली में प्रकाशित 'स्मृतीनां समुन्तव' में भौशनस स्मृति, 20 ४७, रहोक २८।

- (४) तात ( सं० ४ का पुत्र )—उसने जीवन को विजली के समान चंचल जानकर अपना राज्य अपने छोटे भाई को दे दिया श्रौर श्राप मांडव्य के पवित्र आश्रम में जाकर धर्माचरण में प्रवृत्त हुआ।
  - (६) भोज (सं०४ का छोटा भाई)
  - (७) यशोवर्द्धन (सं०६ का पुत्र)
  - (८) चंदुक (सं०७ का पुत्र)
- (१) शीलुक (सं० = का पुत्र)—उसने त्रवणी श्रौर वल्ल देशों में श्रपनी सीमा स्थिर की श्रर्थात् उनको श्रपने राज्य में मिलाया, श्रौर वल्लमंडल (वल्ल-देश) के स्वामी महिक (भाटी) देवराज को पृथ्वी पर पछाड़कर उसका छुत्र छीन लिया ।
- (१०) भोट (सं०६ का पुत्र) उसने राज्य-सुख भोगने के पीछे गंगा में मुक्ति पाई।
- (११) भिक्षादित्य (सं०१० का पुत्र) उसने युवावस्था में राज्य किया, फिर श्रपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वह गंगाद्वार (हरिद्वार) को चला गया जहां १८ वर्ष रहा श्रोर श्रंत में उसने श्रनशन व्रत से शरीर छोड़ा।
- (१२) कक (सं०११ का पुत्र)—उसने मुद्रगिरि (मुंगेर, बिहार में) में गौड़ों के साथ की लड़ाई में यश पाया। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क (न्याय) श्रीर सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण था। उसकी भट्टि (भाटी) वंश की महाराणी पिन्ननी से बाउक, और दूसरी राणी दुर्लभदेवी से कक्कुक का जन्म हुआ। उसका उत्तराधिकारी बाउक हुआ। कक रघुवंशी प्रतिहार राजा वत्सराज का सामंत होना चाहिये, क्योंकि गौड़ों के साथ की लड़ाई में उसके यश पाने के उल्लेख से यही पाया जाता है कि जब वत्सराज ने गौड़ देश के राजा को परास्त कर उसकी राज्यलक्मी और दो श्वेत छत्र छीने, उस समय कक उसका सामंत
  - (१) इन देशों के लिये देखो ऊपर पृ० २, टिप्पण १।
  - (२) ततः श्रीशिलुको जातः पुत्नो दुर्व्वारिविक्तमः । येन सीमा कृता नित्यास्त्र(त्र)वणीवस्त्रदेशयोः ॥ भट्टिकं देवराजं यो वस्त्रमण्डलपालकं ।

निपात्य तत्त्वर्षा भूमौ प्राप्तवान् छ(वांश्क)त्रविहनकं ॥ (ज. सॅ. ए. सो; ई० स० १८६४, ए० ६)

## होने से उसके साथ लड़ने को गया होगा।

- (१३) बाउक (सं०१२ का पुत्र)—जब शत्रुश्चों का श्रतुल सैन्य नंदावल्ल को मारकर भूश्रकूप में श्रा गया श्रौर श्रपने पत्तवाले द्विजनृपकुल के प्रतिहार भाग निकले, तथा श्रपना मंत्री एवं श्रपना छोटा भाई भी छोड़ भागा, उस समय उस राण (राणा, बाउक) ने घोड़े से उतरकर श्रपनी तलवार उठाई। फिर जब नवों मंडलों के सभी समुदाय भाग निकले श्रौर श्रपने शत्रु राजा मयूर को एवं उसके मनुष्य(सैनिक)कपी मृगों को मार गिराया तब उसने श्रपनी तलवार म्यान में की । वि० सं० ६६४ की ऊपर लिखी हुई जोधपुर की प्रशस्ति उसीने खुदवाई थी।
- (१४) कक्कुक (सं०१३ का भाई)—घटियाले से मिले हुए वि० सं०६१८ के दोनों शिलालेख उसिके हैं, जिनसे पाया जाता है कि उसने अपने सच्चरित्र से मरु, माड, बक्क, तमणी (त्रवणी), अज्ज (आर्य) एवं गुर्ज्जरत्रा के लोगों का अनुराग प्राप्त किया; वडणाण्य मंडल में पहाड़ पर की पिल्लयों (पालों, भीलों के गांवों) को जलाया; रोहिन्सकूप (घटियाले) के निकट गांव में हट्ट (हाट, बाज़ार) बनवाकर महाजनों को बसाया, और महोश्वर (मंडोर) तथा रोहिन्सकूप गांवों में जयस्तंभ स्थापित किये । कक्कुक न्यायी, प्रजापालक एवं विद्वान था,
  - (१) नन्दावल्लं प्रहत्वा रिपुबलमतुलं भूश्रक्षपप्रयातं

    हष्ट्वा भग्नां(न्) स्वपन्नां(न्) द्विजनृपकुलजां(न्) सत्प्रतीहारभूपां(न्) ।

    धिग्भूतैकेन तस्मिन्प्रकटितयशसा श्रीमता बाउकेन
    स्फूर्जन्हत्वा मयूरं तदनु नरमृगा घातिता हेतिनेव ॥

    कस्यान्यस्य प्रभग्नः ससचिवमनुजं त्यज्य राण्(णः) सुतंत्रः
    केनैकेनातिभीते दशदिशितु वले(बले ?) स्तम्भ्य चात्मानमेकं ।

    धैर्यान्मुक्लाश्चपृष्ठं चितिगतचर्णोनासिहस्तेन शश्चं

    छिला(त्ला) मिला(त्ला) श्मशानं कृतमितमयदं बाउकान्येन तस्मिन् ॥

    नवमंडलनविनये भग्ने हला मयूरमितगहने ।

    तदनु [ह]तासितरंगा श्रीमद्वाउकनृत्तिघे(हे)न ॥

    ज. सॅ. प्. सो; ई० स० १८६४, प० ७८६।

(२) ज. रॉ. ए. सो; ई० स० १८६४, प्र० ४१७-१८।

श्रीर संस्कृत में काव्यरचना भी करता था। घटियाले के वि० सं० ६१८ के संस्कृत शिलालेख के श्रंत में एक श्लोक उसका बनाया हुआ खुदा है श्रीर साथ में यह भी लिखा है कि यह श्लोक स्वयं कक्कुक का बनाया हुआ है ।

मंडोर के प्रतिहारों की कक्कक तक की शंखलाबद्ध वंशावली उपर्यक्त तीन शिलालेखों से मिलती है। संवत केवल बाउक श्रीर कक्कक के ही मालम हए हैं जो ऊपर दिये गये हैं। इस वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र कब हुआ यह निश्चित ह्रप से ज्ञात नहीं, किंतु बाउक के निश्चित संवत द्ध से प्रत्येक का राज्य-समय श्रीसत हिसाब से २० वर्ष मानकर पीछे हटते जावें तो हरिश्चंद्र का वि० सं० ६४४ ( ई० स० ४६७ ) के श्रासपास विद्यमान होना स्थिर होता है। विक्रम सं० ६१८ के पीछे भी मंडोर के राज्य पर प्रतिहारों का अधिकार रहा. परन्त उस समय की शृंखलाबद्ध नामावलीवाला कोई शिलालेख श्रब तक प्राप्त नहीं हुश्रा। एक लेख जोधपुर राज्य के चेराई गांव से प्रतिहार दुर्लभराज के पुत्र जसकरण का ( ? यह नाम छाप में कुछ संदिग्ध है ) वि० सं० ६६३ ( ई० स० ६३६ ) ज्येष्ठ सुदि १० का मिला है। दुर्लभराज श्रौर जसकरणशायद बाउक श्रौर कक्कुक के वंशघर हों। वि० सं० १२०० के ग्रासपास नाडौल के चौहान रायपाल ने जिसके शिलालेख वि० सं० ११८६ से १२०२ तक के मिले हैं, मंडोर पडिहारों से छीन लिया: उसके पुत्र सहजपाल का एक शिलालेख (१६ दुकड़ों में ) मंडोर से मिला है जिससे पाया जाता है कि वि० सं० १२०२ के आसपास सहजपाल वहां का राजा थारे।

वंशभास्कर में प्रतिहार से लगाकर कृपाल तक की प्रतिहारों की नामावली में १६४ नाम दिये हैं, परंतु बहुधा पुराने सब नाम कल्पित हैं और भाटों की ख्यातों से लिये हैं। उनमें से १४४वें राजा अनुपमपाल का समय संवत् ३४० दिया है, और १७१ वें अर्थात् अनुपमपाल से २६वें राजा नाहरराज की पुत्री पिंगला

वृद्धभावश्च धर्मीण यस्य याति स पुरायवान् ॥

श्रयं श्लोकः श्लीकक्कुकेन स्वयं इतः ॥

(ए. इं; जि० ६, पृ० २८०)।

<sup>(</sup>१) यौवनं विविधैर्भोगैर्मध्यमं च वयः श्रिया ।

<sup>(</sup>२) श्राकियालॉजिकल सर्वे श्रॉफ इंडिया; एन्युश्रल रिपोर्ट, ई० स० १६०६-१०; ए० १०२-३।

का विवाह चित्तोड़ के राजा तेजसिंह से होना, तथा उस समय कन्नीज पर राठोड़ (गहरवार) जयचंद का, चित्तोड़ पर सीसोदिये (गुहिल) समरसिंह रावल का, दिल्ली पर अनंगपाल तंवर का, अजमेर पर सोमेश्वर चौहान का, गुजरात पर भोलाराय मीम (भोला भीम) सोलंकी का तथा दूसरे स्थानों पर अन्य अन्य राजाओं का राज्य करना लिखा है। यह सब पृथ्वीराज रासे से ही लिया है और सारा मनगढ़ंत है। न तो रावल समरसिंह, जिसका चि० सं० १३३० से १३६८ तक विद्यमान होना शिलालेखादि से निश्चित हैं, नाहरराव का समकालीन था, और न जयचंद, अनंगपाल, सोमेश्वर, भोला भीम आदि उसके (नाहरराव के) समकालीन थे। प्रायः उस सारी वंशावली के कृत्रिम होने से हमने उसको इतिहास के लिये निरुपयोगी समक्तर पुराना वृत्तांत उससे कुछ भी उद्भुत नहीं किया है। मंडोर के प्रतिहारों के जो नाम उनके शिलालेखों में मिलते हैं वहीं।

रघुवंशी प्रतिहारों ( पिकृहारों ) ने चावकों से प्राचीन गुर्जर देश छीन लिया। उनकी राजधानी भी भीनमाल होनी चाहिये। उनकी उत्पत्ति के विषय में रघुवंशी ग्वालियर से मिली हुई प्रतिहार राजा भोज (प्रथम) के समय की प्रतिहार प्रशस्ति में लिखा है कि 'सूर्य वंश में मनु, इस्वाकु, ककुत्स्थ श्राद्दि राजा हुए, उनके वंश में पौलस्त्य (रावण) को मारनेवाले राम हुए, जिनका प्रतिहार ( ड्योड़ीवान ) उनका छोटा आई सौभित्र (लक्ष्मण) था, जो इन्द्र का मानमर्दन करनेवाले मेघनाद श्रादि को हरानेवाला था। उसके वंश में नागमट हुआं । श्रागे चलकर उसी प्रशस्ति में वत्सराज को इस्वाकु वंश को उसत करनेवाला कहा है। उस प्रशस्ति में संवत् नहीं है, परंतु भोज (प्रथम) के शिलालेखादि वि० सं० ६०० से ६३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक के, और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी महेन्द्रपाल (प्रथम) का सब से पहला लेख वि० सं० ६४० (ई० स० ८६३) का है, श्रतएव भोज की ग्वालियर की प्रशस्ति वि० सं० ६०० श्रीर ६४० के बीच के किसी संवत् की होनी चाहिये।

काव्यमीमांसा स्रादि स्रनेक ग्रंथों के कत्ता प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने, जो कन्नीज के प्रतिहार राजा भोज (प्रथम) के पुत्र महेंद्रपाल (प्रथम) का ग्रुक

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भाग १, पृ० ३२; श्रीर पृ० ४१३ का टिप्पण ४७।

<sup>(</sup>२) देखो उत्पर ए० ६५ का टिप्पण २।

(उपाध्याय) था और महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र महीपाल के समय में भी कन्नीज में रहा था, अपनी 'विद्यशालमंजिका' नाटिका में अपने शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भयनरेंद्र) को रघुकुलितलक और 'वालभारत' में रघुग्रामणी (रघुवंशियों में अप्रणी) कहा है। उसी किव ने 'वालभारत' नाटक में महेन्द्रपाल के पुत्र मही-पाल को 'रघुवंशमुक्तामणि' (रघुवंशरूपी मोतियों में माणि के समान) एवं आयोवर्त का महाराजाविराज लिखा है'। राजशेखर के ये सब कथन ग्वालियर की प्रशस्ति के कथन की पुष्टि करते हैं।

शेखावाटी (जयपुर राज्य में) के प्रसिद्ध हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति में, जो वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) श्राषाढ सुदि १४ की लांभर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है, उक्त विग्रहराज के िता सिंहराज के वर्णन में लिखा है कि 'उस विजयी राजा ने, सेनापित होने के कारण उद्धत वने हुए तोमर (तंवर) नायक सलवण को मारा (या हराया, मूल लेख में 'हत्वा' या 'जित्वा' शब्द होगा जो जाता रहा है, केवल 'श्रा' की मात्रा बची है ) श्रीर चारों श्रोर युद्ध में राजाश्रों को मारकर बहुतेरों को उस समय तक क़ैद में रक्खा जब तक कि उनको हुड़ाने के लिये पृथ्वी पर का चक्रवर्ती रघुवंशी (राजा) स्वयं उसके यहां न श्राया ।

इससे स्पष्ट है कि सांभर का चौहान राजा सिंहराज किसी चक्रवर्ती अर्थात् बड़े राजा का सामंत था। उस समय उत्तरी भारत में प्रवल राज्य प्रतिहारों का ही था जिसके अर्थान राजपूताने का बड़ा अंश ही नहीं, किंतु गुजरात, काठियावाड़, मध्यभारत (मालवा) एवं सतलज से लगाकर विहार तक के प्रदेश थे। सांभर के चौहान भी पहले कन्नौज के प्रतिहारों के अर्थान थे, क्योंकि उसी हर्षनाथ की प्रशस्ति में सिंहराज के पूर्वज गूवक (प्रथम) के संबंध में लिखा है कि उसने बड़े राजा नागावलोक (कन्नौज का राज्य छीननेवाला प्रतिहार

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर पृ० ६४, टिप्पण ३।

<sup>(</sup>२) .....ा तोमरनायकं सलवणं सैन्याधिपत्योद्धतं

युद्धे येन नरेश्वराः प्रतिदिशं निर्वा(गर्णा)शिता जिष्णुना ।

कारावेश्मिन भूरयश्च विधृतास्तावद्धि यावद्गृहे

तन्मुक्तवर्थमुपागतो रघुकुले भूचकवर्ती स्वयम् ॥

यु. इं; जि० २, पृ० १२१-२२ ।

राजा नागभट-दूसरा) की सभा में 'वीर' कहलाने की प्रतिष्ठा पाई थीं । ऐसी दशा में सिंहराज की क्षेत्र से उन राजाओं को छुड़ानेवाला रघुवंशी राजा कन्नीज का प्रतिहार राजा ही हो सकता है। सिंहराज का समकालीन कन्नीज का प्रतिहार राजा देवपाल या उसका छोटा भाई विजयपाल होना चाहिये। उक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि वि० सं० १०३० में सांभर के चौहान भी कन्नोज के प्रतिहारों को रघुवंशी मानते थे।

श्राधुनिक विद्वान कन्नौज के रघुवंशी मितहार राजाश्रों को गुर्जर या गूजर मानते हैं, जिसका संक्षिप्त वृत्तान्त हम पाठकों के संमुख इस श्रभिपाय से रखना चाहते हैं कि उसके द्वारा वे स्वयं निर्णय कर सकें कि मितहारों को गूजर ठहराना केवल उनकी कल्पना श्रौर भ्रममूलक श्रनुमान ही है या वास्तव में वह श्रनुमान ठीक है।

पहले पहल डा० भगवानलाल इन्द्रजी जब गुजरात देश का प्राचीन इतिहास लिखने लोग तो गुजरात नाम वहां गुर्जर जाति के बसने या राज करने से पड़ा, ऐसा निश्चय कर उन्होंने लिखा कि "गुजर भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर मार्गद्वारा बाहरी प्रदेश से आई हुई एक विदेशी जाति है, जो प्रथम पंजाब में आबाद होकर शनैः शनैः दिल्ला में गुजरात, खानदेश, राजपूताना, मालवा आदि देशों में बढ़ती गई। गुजरों का मुख्य धंधा पश्चपालन, रुषि और सिपाहीगिरी था; यद्यपि यह मानने के लिथे कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु संभव है कि गुजर कुशनवंशी राजा कनिष्क के राज्य में (ई० स० ७५-१०६) इधर आये हों। फिर दो सौ वर्ष पीछे जब गुतवंशियों का प्रताप बढ़ा तब पूर्वी राजपूताना, गुजरात और मालवे में गुप्त राजाओं की तरफ से उनको जागीरें मिली हों। सातवीं शताब्दीं (ईसवी) में चीनी यात्री हुएनत्संग उत्तरी गुर्जर राज्य की राजधानी भीनमाल होना लिखता है। दिल्ली गुर्जरों के प्राचीन शिलालेखों में उनका परिचय गुर्जर वंश करके दिया है, परंतु फिर उन्होंने इसको बदलकर अपनी वंश-परम्परा पौराणिक राजा कर्ण से जा मिलाई। चौधी शताब्दी से आठवीं शताब्दी तक मध्य गुजरात में शक्तिशाली राज्य बलभी का था, परंतु वहां के दानपर्धे

<sup>(</sup> १ ) श्राद्यः श्रीगूनकारूयाप्रथितनरपतिश्वाहमानान्वयोमूत् श्रीमनागानलोक्तप्रवरनृपसमालन्ध(न्ध)नीरप्रतिष्ठः ।

षु. हं; जि० २, पृ० १२६ इ

श्रादि से यह नहीं पाया जाता कि वलभी के राजा किस वंश के थे। हुएन्स्तंग उनका चात्रिय होना लिखता तथा उनका विवाह संबंध मालवे श्रीर कञ्चीज के राजाश्रों के साथ वतलाता है तथापि संभव है कि वे गुर्जर वंश के हों। हुएन्स्तंग उस समय श्राया था जब कि वलभीवालों का प्रताप बहुत बढ़ खुका था; श्राश्चर्य नहीं कि काल बीतने पर वे श्रपने मूल वंश को भूलकर पीछे से चित्रय वन गए हों श्रीर विवाह संबंध तो राजपूत सदा श्रपने से बढ़े चढ़े छल में करने से नहीं चूकते हैं। गुजरात में गुजरों की कई जातियां हैं जैसे गूजर बनिये, गूजर सुतार ( सुत्रधार), गूजर सोनी, गूजर कुम्भार, गूजर सिलावट श्रादि। गूजर जाति के लोगों के पृथक पृथक धन्धे स्वीकार कर लेने ही से उनमें ये जातिभेद हुए। गूजरों की बड़ी संख्या में कुनबी लोग हैं?"।

मिस्टर ए० एम० टी० जैक्सन ने बॉम्बे गैज़ेटियर में भीनमाल पर जो निवन्ध लिखा उसमें गुर्जर जाति के पेतिहासिक वृत्त देते हुए लिखा है कि "वे लोग पांचवीं शताब्दी (ईसवी) में भारतवर्ष में श्राये, क्योंकि पहले पहल सातवीं शताब्दी में लिखे हुए श्रीहर्षचिरत में उनका उल्लेख मिलता है। भीन-माल में उनके बसने का समय श्रीनश्चित है, परंतु हुएन्त्संग ने वहां के राजा को स्त्रिय लिखा है। उन्होंने वलमी के राजा को उनकी सत्ता स्वीकारने के लिये बाध्य किया। किव पंप ने ई० स० ६४१ (वि० सं० ६६६) में 'पंपभारत' नामक काव्य लिखा जिसमें वह लिखता है कि 'श्रीरेकेसरी सोलंकी के पिता ने गुजैरराज महीपाल को पराजित किया'। यह महीपाल घरणीवराह (चावड़े) के ई० स० ६१४ के दानपत्र का महीपाल हो सकता है, क्योंकि चावड़ों में तो कोई महीपाल हुआ ही नहीं। श्रतः वह गुजैर देश (भीनमाल) का राजा होना चाहिये"।

श्रीयुत देवदत्त भंडारकर ने गुर्जर (जाति) पर एक निवन्ध छपवाया जिसमें वे मिस्टर जैक्सन के लेख की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि "राजोर (श्रलवर राज्य में) के प्रतिहार मधनदेव का ई० स० ६६० का लेख स्पष्ट कहे देता

<sup>(</sup>१) बंब. गै; जि० १, भाग १, पृ० २-४।

<sup>(</sup>२) 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, पृ० २०७ श्रोर उसी पृष्ठ का दिण्या †।

<sup>(</sup>३) बंब. मैं, जि० १, भाग १, ५० ४६४-६६।

है कि वह ( मथनदेव ) प्रतिहार वंश का गुजर था, श्रतपव कन्नीज के प्रतिहार राजा भी गूजर वंश के थे '"।

कुशनवंशी राजा कनिष्क के समय में गुर्जरों का भारतवर्ष में आना प्रमाणग्रम्य बात है जिसको स्वयं डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी स्वीकार करते हैं; और
गुप्तवंशियों के समय में गुजरों को राजपूताना, गुजरात और मालवे में जागीर
मिलने के विषय में भी वे कोई प्रमाण न दे सके। न तो गुप्त राजाओं के लेखों
में और न भड़ीच के गुजरों के दानपत्रों में इसका कहीं उल्लेख है। यह केवल
ग्रक्त पंडितजी का अनुमानमात्र है। चीनी यात्री हुएन्त्संग ने गुर्जर जाति का नहीं
किंतु गुर्जर देश का वर्णन कर अपने समय के भीनमाल के राजा को चित्रय जाति
का बतलाया है और उस देश की परिधि तक भी दी है। पेसे ही वलभी के राजाओं
को हुएन्त्संग ने चित्रय बतलाया और आजकल के विद्वाद उनको मैत्रक (सूर्यपंशी) मानते हैं। उनको केवल अपनी कल्पना के आधार पर गुर्जरवंशी कहने
और पीछे से वे चित्रय बन गये हों ऐसा निर्मूल अनुमान करने एवं उनके
विवाह-संबंध के विषय में ऐसे ख़याली घोड़े दौड़ाने को इतिहास कब स्वीकार
कर सकता है।

इसी प्रकार मिस्टर जैक्सन ने हर्षचिरित के वर्णन से भीनमाल के राजा को गुर्जरवंशी कहा, यह भी उनका भ्रममात्र ही है, क्योंकि हर्षचिरित के रच-यिता का श्रमिप्राय वहां गुर्जरदेश (या वहां के राजा) से है न कि गुर्जर जाति के राजा से। बड़ौदे के जिस दानपत्र की साची मिस्टर जैक्सन ने दी है उसमें राजा का नाम तो नहीं दिया, किंतु स्पष्ट शब्दों में उसको "गुर्जरेश्वर" कहा

नीला भुजं विहतमालवरच्चणार्थं स्वामी तथान्यमपि राज्यंछ् (फ)लानि भुंके॥
बहादे का दानपत्र; इं. पूँ; जि. १२, पृ० १६०; धौर ना. प्र. पः, भाग २, पृ० ३४१
का टिप्पण १।

उक्र ताम्रपत्र के 'ग्रुर्जरेश्वर' पद का द्यर्थ 'गुर्जर ( गुजरात ) देश का राजा' स्पष्ट है, जिसको खींच तान कर गुर्जर जाति वा वंश का राजा मानना सर्वथा असंगत है। संस्कृत साहित्य में ऐसे हज़ारों उदाहरण मिलते हैं जिनमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

<sup>(</sup>१) बंब. ए. सो. ज; ई. स. १६०४ ( एक्स्ट्रा नंबर ), पृ० ४१३-३३।

<sup>(</sup>२) गौडेन्द्रवंगपतिनिञ्ज्यदुर्व्विदग्धसद्गूर्ञ्जरेश्वरियगर्गलतां च यस्य ।

लाटेशरस्य सेनान्यमसामान्यपराक्रमः।

है। फिर न मालूम उक्त महाशय ने इसपर से गुर्जर जाति का श्रनुमान कैसे कर िल्या। दिल्ला के राष्ट्रकूट राजा गोविन्दराज तीसरे के शक संवत् ७३० (वि० सं० द्र६४=ई० स० द०६) के वणी श्रीर राधनपुर से मिले हुए दानपत्रों में उसी (गुर्जरेश्वर) का नाम वत्सराज दिया है जिसका रघुवंशी होना हम स-प्रमाण श्रागे बतलाते हैं। 'पम्पभारत' काव्य में भी राजा महीपाल को गुर्जर जाति का नहीं किंतु गुर्जर देश का स्वामी कहा है।

श्रीयुत देवदत्त मंडारकर ने भी मिस्टर जैक्सन के कथन की पुष्टि करते हुए कन्नौज के प्रतिहार राजाश्रों को गुर्जरवंशी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति में, जो राजा-रगढ़ के गुर्जर प्रतिहार राजा मथनदेव के लेख से अनुमान १०० वर्ष से भी श्राधिक पूर्व की है, कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी बतलाया है, ऐसे ही हर्षनाथ के चौहानों के लेख में भी उनको रघुवंशी लिखा है जिसको मंडारकर महाशय ने भी पीछे से स्वीकार किया है । विक्रम संवत् ६४० के लगभग होनेवाले किव

दुर्वारं बारपं हत्वा हास्तिकं यः समप्रहीत् ॥ ३ ॥
महेच्छकच्छभूपालं लच्चं लच्चीचकार यः ॥ ४ ॥
जगाम मालवेशस्य करवालः करादिप ॥ १० ॥
बद्धः सिन्धुपतियेंन वैदेहीदियितेन वा ॥ २६ ॥
चके शाकंमरीशोपि शङ्कितः प्रगतं शिरः ॥ २६ ॥
मालवस्त्रामिनः प्रौढलच्मीपरिवृदः स्वयं ॥ ३० ॥

कीर्तिकौमुदी; सर्ग २।

ये सब उदाहरण केवल एक ही पुस्तक के एक ही समा के छंशमात्र से उद्भूत किये गये हैं। देशवाची शब्द का प्रयोग उक्र देश के राजा के लिये भी होता है—

> श्रपारपीरुवोद्गारं खङ्कारं गुरुमत्तरः । सौराष्टं पिष्टवानाजी करियां केसरीव यः ॥ २४ ॥

> > 'कीर्तिकौमुदी'; सर्ग १।

इस श्लोक में 'सौराष्ट्रं' पद सौराष्ट्र देश के राजा ( खंगार ) का सूचक है, न कि देश का। ऐसे ही इसी टिप्पण के आरंभ के श्लोक के तीसरे चरण का 'मालव' शब्द मालवे के राजा का सूचक है, न कि मालव जाति या मालव देश का।

(१) इं. पें; जि. ४२, पृ० ४८-४६।

राजशेखर ने कन्नौज के प्रतिहारों को रघुवंशी वतलाया है'। प्रातिहार शब्द मूल में जातिसूचक नहीं किंतु पंचोली, महता आदि के समान पदस्चक था जैसा कि पहले वतलाया जा चुका है। ब्राह्मण, चित्रय श्रीर गूजर इन तीनों जातियों के प्रतिहार होने के उन्नेख मिलते हैं। यदि केवल मथनदेव के लेख में गुर्जर प्रतिहार शब्द आने से प्रतिहारमात्र गुर्जर जाति के मान लिये जावें, तो उक्त लेख से अनुमान १२४ वर्ष पहले के लेखों में कहे हुए ब्राह्मण प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहार शब्द से सभी प्रतिहार को चित्रय ही मानना चाहिये। अतएव यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है कि प्रतिहारमात्र गुर्जरवंशी हैं।

रघुवंशी प्रतिहारों ने प्रथम चावड़ों से भीनमाल का राज्य छीना, फिर कन्नौज के महाराज्य को अपने हस्तगत कर वहीं अपनी राजधानी स्थिर की जिससे उनको कन्नौज के प्रतिहार भी कहते हैं। अब तक के शोध के अनुसार उनकी नामावली तथा संज्ञिप्त वृत्तांत नीचे लिखा जाता है—

(१) नागभट से ही उनकी नामावली मिलती है। उसकी नागावलोक भी कहते थे। हांसीट (भड़ीच ज़िले के श्रंक्केश्वर तालुके में) से एक दानपत्र चौहान राजा भर्तवहु (भर्तवृद्ध) दूसरे का मिला है जो वि० सं० द१३ (ई० स० ७४६) का है । उक्क ताम्रपत्र से पाया जाता है कि भर्तवृद्ध (दूसरा) राजा नागावलोक का सामंत था। उक्क दानपत्र का नागावलोक यही प्रतिहार नागभट (नागावलोक) होना चाहिये। यदि यह श्रतुमान ठीक हो तो उसका राज्य उत्तर में मारवाड़ से लगाकर दाचिए में भड़ीच तक मानना पड़ता है। उसके राज्य पर म्लेच्छ (मुसलमान) वलचों (बिलोचों) ने श्राक्रमण किया, परंतु उसमें वे परास्त हुए। मुसलमानों की मारवाड़ पर की यह चढ़ाई सिंध की श्रोर से हुई होगी।

प्रतिहार राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति; 'श्राकियालॅंजिकल सर्वे श्रॉफ़ इंडिया'; ई० स० ११०३-४ की रिपोर्ट, पृ० २८०

<sup>(</sup>१) देखो जपर पृ० ६४, टिप्पण ३। (२) ए. इं; जि. १२, पृ. २०२-३।

<sup>(</sup>३) तद्भन्शे (वंशे) प्रतिहारकेतनमृति त्रैलोक्यरचारपदे देवो नागमटः पुरातनमुनेर्मृतिब्बीम्वाद्मुतम् । येनासौ सुकृतप्रमाथिवलचम्लेब्बाधिपाचौहिणीः चुन्दानस्फरद्यहेतिरुचिरैहॉर्मिश्चतुर्मिब्बीगै ॥ ४ ॥

- (२) ककुस्थ (संख्या १ का भतीजा )—उसको कक्कुक भी कहते थे।
- (३) देवराज (सं०२ का छोटा भाई)—उसको देवशिक भी कहते थे श्रीर वह परम वैष्णव था। उसकी राणी भूयिकादेवी से वत्सराज का जन्म हुआ।
- (४) बत्सराज (सं० ३ का पुत्र)—उसने गौड़ श्रीर बंगाल के राजाश्रों को विजय किया। गौड़ के राजा के साथ की लड़ाई में उसका सामंत मंडोर का प्रतिहार कक में जिउसके साथ था। जिस समय उसने मालवे के राजा पर चड़ाई की उस समय दिल्लाण का राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा ध्रवराज श्रपने सामंत लाट देश के राठोड़ राजा कर्कराज सहित, जो इन प्रतिहारों का पड़ोसी था, मालवे के राजा को बचाने के लिये गया जिससे वत्सराज को हारकर मरु (मारवाड़) देश में लौटना पड़ा श्रीर गौड़ देश के राजा के जो दो श्रेवत छन्न उस (वत्सराज) ने छीने थे वे राठोड़ों ने उससे ले लिये । उस इत्रियपुंगव ने बलपूर्वक मंडि के वंश का राज्य छीनकर इच्चाकु वंश को उन्नत किया। शक सं० ७०५ (वि० सं० ८४०=ई० स० ७८३) में दिगंबर जैन श्राचार्य जिनसेन ने 'हरिवंश पुराण' लिखा जिसमें उक्त संवत् में उत्तर (कन्नौज) में इंद्रायुध श्रीर पश्चिम (मारवाड़) में वत्सराज का राज्य करना लिखा है'।
  - (१) देखो ऊपर ए० १५० में कक का बृतांत।
  - (२) ना. प्र. पः भाग २, ए० ३४४-४६; श्रीर ए० ३४४ का टिप्पण १।
  - (३) ख्याताङ्गियंडकुलान्मदोत्कटकरिप्राकारदुर्लेघतो

यः साम्राज्यमधिज्यकार्म्युकसला संख्ये हठादमहीत्।

एकः ज्ञत्रियपुङ्गवेषु च यशोगुर्व्वीन्धुरं प्रोद्रह-

विद्वाकोः कुलसुवतं सुचरितैश्वके स्वनामाङ्कितम् ॥ ७॥

राजा भोजदेव की ग्वालियर की प्रशस्ति। श्राकियातांजिकल सर्वे श्रांफ इंडिया; सन् १६०३-४ की रिपोर्ट, ए० २८०।

भंडि का वंश कहां राज्य करता था इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सका। एक भंडि तो प्रसिद्ध बैसवंशी राजा हर्ष (हर्षवर्द्धन) के मामा का पुत्र श्रोर उक्त राजा(हर्ष) का मंत्री भी था। यहां उससे श्राभिप्राय हो ऐसा पाया नहीं जाता। शायद भंडि के वंश से यहां श्राभिप्राय भीनमाल के चावड़ों के वंश से हो। यदि यह श्रानुमान ठीक हो तो यह मानना श्रानुचित न होगा कि भंडि भीनमाल के चावड़ों का मूल पुरुष था।

(४) शाकेब्बब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां

वह परम माहेश्वर (शैव) था, उसकी राणी सुंदरीदेवी से नागमट का जन्म हुआ।

> पातीन्द्रायुधिनाम्नि इञ्चानृपमे श्रीवल्लभे दिश्वयाम् । पूर्वा श्रीमदवन्तिमूमृति नृषे क्ताादि(थि)राजेऽपरां बंब० गै; जि० १, भाग २, ए० १६७, टि० २ ।

- (१) चंकायुंघ कन्नीज के उपयुक्त राजा इंद्रायुध का उत्तराधिकारी था। ये दोनों किस वंश के थे यह ज्ञात नहीं हुत्रा, परंतु संभव है कि ये राठोड़ हों।
- (२) त्राकियालॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया; ई० स० १६०३-४ की रिपोर्ट, प्र• २८१; स्रोक ≒-११ |
  - ( ३ ) एं. हं, जिं० ६, एं० १६६-२०० ।
  - (४) विक्रमतो वर्षाणां शताष्टके सनवतौ च भाद्रपदे ।
    शुक्रे सितपंचम्यां चन्द्रे चित्राख्यऋत्वस्थे ॥ ७२०॥
    माभूत्संवत्सरोऽसी वसुशतनवतेमां च ऋत्वेषु चित्रां
    थिग्मासं तं नभस्यं च्च्यमपि स खलः शुक्कपत्वोपि यातु ।
    संक्रांतियो च सिंहे विशतु हृतभुजं पंचमी यातु शुक्रे
    भंगातोयाग्निमध्ये त्रिदिवसुपगतो यत्र नागावलोकः ॥ ७२४ ॥
    'प्रभावक चरित' में बंपभटिषवंषः ए० १००॥

कन्नीज के राजा नागभट के स्थान में 'श्राम' नाम लिखा है, परंतु चंद्रप्रभस्रि ने श्राम और नागावलोक दोनों एक ही राजा के नाम होना बतलाया है।

- (६) रामभद्र (सं०४ का पुत्र)—उसको राम तथा रामदेव भी कहते थे। उसने बहुत थोड़े समय तक राज्य किया। वह सूर्य का भक्त थाः उसकी राणी श्रण्यादेवी से भोज का जन्म हुआ।
- (७) भोजदेव (सं०६ का पुत्र)—उसको मिहिर और आदिवराह भी कहते थे। वह अपने पड़ोसी लाट देश के राठोड़ राजा ध्रुवराज (दूसरे) से लड़ा जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी। उसके समय के ४ शिलालेखादि वि० सं० ६०० से लगाकर ६३८ (ई० स० ८४३ से ८८१) तक के भिले हैं और चांदी व तांवे के सिक्के भी मिले जिनके एक तरफ़ 'श्रीमदादि-घराह' लेख और दूसरी ओर 'वराह' (नरवराह) की मूर्त्ति बनी हैं। वह भगवती (देवी) का भक्त था। उसकी राणी चंद्रभद्दारिकादेवी से महेंद्रपाल उत्पन्न हुआ था। भोजदेव के युवराज नागभट का नाम मिलता है, परंतु महेंद्र-पाल और विनायकपाल के दानपत्रों में उसका नाम राजाओं की नामावली में न मिलने से अनुमान होता है कि उसका देहान्त भोजदेव की विद्यमानता में ही हो गया हो जिससे भोजदेव का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र महेन्द्रपाल हुआ हो।
- ( म ) महेन्द्रपाल (सं०७ का पुत्र)—उसको महेंद्रायुध, महिंदपाल, निर्भय-राज श्रौर निर्भयनरेंद्र भी कहते थे। उसके समय के दो शिलालेख श्रौर तीन ताम्रपत्र मिले हैं जो वि० सं० ६४० से ६६४ (ई० स० मध्य से ६०७) तक के हैं। उन तीन ताम्रपत्रों में से दो काठियावाड़ में मिले जिनसे पाया जाता है कि काठियावाड़ के दिल्ली हिस्से पर भी उसका राज्य था, जहां उसके सोलंकी
- (१) वि० सं० १०० का दौलतपुरे का दानपन्न (ए. हं; जि० ४, ए० २११) भौर पेहेवा (पेहोन्ना, कर्नाल ज़िले में ) से मिला हुमा हर्ष संवत् २७६ (वि० सं० १३१) का शिलालेख (ए. हं; जि० १, ए० १८६–८८)
  - (२) स्मि, कै. कॉ. ई. म्यू; प्र० २४१-४२; प्लेट २४, संख्या १८।
- (३) बलभी संवत् २७४ (वि० सं० ६२०) का ऊना (काठियाबाइ के जूनागड़ राज्य में ) गांव से मिला हुआ दानपत्र (ए. ई; जि० ६, ए० ४-६) और वि० सं० ६६४ का सीयडोनी का शिलालेख (ए. ई; जि० १, ए० १७३)

सामंत राज्य करते थे। उसकी तरफ़ से वहां का शासक धाँइक था जैसा कि उन ताम्रपत्रों से पाया जाता है। काव्यमीमांसा, कर्पूरमंजरी, विद्धशालमंजिका, बालरामायण, बालभारत आदि अन्यों का कर्चा असिद्ध किव राजशेखर उसका गुरु था। महेन्द्रपाल भी अपने पिता की नाई भगवती (देवी) का भक्क था। उसके तीन पुत्रों—महीपाल (चितिपाल), भोज और विनायकपाल के नामों—का पता लगा है। भोज की माता का नाम देहनागादेवी और विनायकपाल की माता का नाम महीदेवीदेवी मिला है।

- (६) महीपाल (सं० द्र का पुत्र)—उसकी चितिपाल भी कहते थे। उसके समय काव्यमीमांसा श्रादि का कर्चा राजशेखर किव कन्नौज में विद्यमान था जो उसको श्रार्यावर्त का महाराजाधिराज तथा मुरल, मेकल, किंलग, केरल, कुलूत, कुंतल श्रीर रमठ देशवालों को पराजित करनेवाला लिखता है। महीपाल दक्तिण के राठोड़ इंद्रराज (तीसरे, नित्सवर्ष) से भी लड़ा था जिसमें राठोड़ों के कथनानुसार उसकी हार हुई थी। उसके समय का एक दानपत्र हुंद्राला गांव (काठियावाड़ में) से श० सं० द्रद्र (वि० सं० ६९१=ई० स० ६१४) का मिला जिससे पाया जाता है कि उस समय वढ़वाण में उसके सामंत चाप-(वावड़ा) वंशी धरणीवराह का श्रिधकार था, श्रीर एक शिलालेख वि० सं० ६९४ (ई० स० ६१७) का मिला है।
- (१०) भोज-दूसरा (सं०६ का भाई)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया। अब तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हुआ कि भोज (दूसरा) वड़ा था या महीपाल।
- (११) विनायकपाल (सं०१० का छोटा भाई)—उसके समय का एक दानपत्र वि० सं० ६८८ (ई० स० ६३१) का मिला है। उसकी राणी प्रसाधना-देवी से महेंद्रपाल (दूसरे) का जन्म हुआ। उसके अंतिम समय से कन्नीज के प्रतिहारों का राज्य निर्वेल होता गया और सामंत लोग स्वतंत्र बनने लग गए।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः भाव १, एवं २१२-११ ।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जिं० १२, ५० १६३-६४।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि॰ १६, ए॰ १७४-७१।

<sup>(</sup>४) इं. पें; जि॰ १४, प्र॰ १४०-४१ । छपी हुई प्रति में सं॰ १८८ पदा जाकर उसको हुई संवत् माना है जो अशुद्ध है; शुद्ध संघत् १८८ है।

- (१२) महेन्द्रपाल दूसरा (सं०११ का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख प्रतापगढ़ से मिला है जो वि० सं०१००३ (ई० स०६४६) का है। उससे पाया जाता है कि घोंटावर्षिका (घोटासीं, प्रतापगढ़ से अनुमान ६ मील पर) का चौहान इंद्रराज उसका सामंत था, उस समय मंडिपका (मांडू) में बलाधिकत (सेनापित) कोकट का नियुक्त किया हुआ श्रीशर्मा रहता था और मालवे का तंत्रपाल (शासक, हाकिम) महासामंत, महादंडनायक माधव (दामोदर का पुत्र) था, जो उज्जैन में रहता था। चौहान इंद्रराज के बनवाप हुप घोंटावर्षिका (घोटासीं) के 'इन्द्रराजादित्यदेव' नामक सूर्यमंदिर को 'खर्परपद्रक' गांव महेंद्रपाल (दूसरे) ने भेट किया, जिसकी सनद (दानपत्र ) पर उक्त माधव ने हस्ताज्ञर किये थे ।
- (१३) देवपाल (संख्या ध्वाले महीपाल का पुत्र)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं० १००४ (ई० स० ६४८) का मिला है जिसमें उसके बिरुद् परमभद्वारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर दिये हैं। उसको ज्ञितिपालदेव (महीपालदेव) का पादानुध्यात (उत्तराधिकारी) कहा है। यदि देवपाल ऊपर लिखे हुए ज्ञितिपालदेव (महीपालदेव) का पुत्र हो तो हमें यही मानना पड़ेगा कि उसकी बाल्यावस्था के कारण उसका चचा विनायकपाल उसका राज्य दवा बैठा हो, और महेन्द्रपाल (दूसरे) के पीछे वह राज्य का स्वामी हुआ हो।
- (१४) विजयपाल (सं०१३ का भाई)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१०१६ (ई० स०६६०) का अलवर राज्य में राजोरगढ़ से मिला है, इस समय उसका सामंत गुर्जर (गूजर) गोत्र का प्रतिहार वहां का स्वामी था (देखो ऊपर गुर्जर वंश का इतिहास, पृ०१३३)।
- (१४) राज्यपाल (सं०१४ का पुत्र)—उसके समय कन्नोज के प्रतिहारीं का राज्य निर्वल तो हो ही रहा था इतने में महमूद गृज़नवी ने कन्नोज पर चढ़ाई कर दी। श्रल् उत्वीने श्रपनी 'तारीख यमीनी' में लिखा है कि "मथुरा लेने के बाद सुल-तान कन्नोज की तरफ़ चला, वहां के राय जैपाल (राज्यपाल) ने, जिसके पास थोड़ी ही सेना थी, भागकर श्रपने सामंतों के यहां शरण लेने की तैयारी की। सुलतान ता॰ द्रशाबान हि॰ सन् ४०६ (वि॰ सं०१०९४ मार्गशीर्ष सुदि १०) को

<sup>(</sup> ३ ) ए. ई; जि॰ १४, पृ० १८२-६४।

<sup>(</sup>२) सीयडोनी का शिलालेख; ए. ई; जि॰ १, ए॰ १७७

कन्नीज पहुंचा। राय जैपाल (राज्यपाल) सुलतान के श्राने की खबर पाते ही गंगापार भाग निकला। सुलतान ने वहां के सातों किले तोड़े श्रीर जो लोग वहां से नहीं भागे वे क़तल किये गये "। फ़िरिश्ता लिखता है कि हि० स० ४०६ ( वि० सं० १०७४=ई० स० १०१८ ) में सुलतान महमूद १०००० चुनंदा सवार श्रीरं २०००० पैदल सेना सहित कन्नीज पर चढ़ा । वहां का राजा कुंबरराय (नाम श्रशुद्ध है राज्यपाल चाहिये) बड़े राज्य श्रीर समृद्धि का स्वामी था. परंत श्रचानक उसपर हमला हो जाने के कारण सामना करने या श्रपनी सेना एकन्न करने का उसको अवसर न मिला। उसने शत्रु की बड़ी सेना से डरकर संधि करना चाहा और सलतान की अधीनता स्वीकार की। सुलतान तीन दिन वहां रहकर मेरठ की तरफ चला गया। हि० स० ४१२ (वि० सं० १०४= इ० स० १०२१) में सलतान के पास हिंदस्तान से यह खबर पहुंची कि मुसलमानों से सलह करने तथा उनकी श्रधीनता स्वीकार करने के कारण कन्नीज के राजा कंवर-राय पर सुलतान के चले जाने बाद पड़ोसी राजाओं ने हमला किया है। सुल-तान तुरंत ही उसकी सहायता को चला, परंतु उसके पहुंचने के पहले ही कालिंजर के राजा नंदराय (गंड, चंदेल) ने कन्नीज को घेरकर कुंवरराय ( राज्यपाल ) को मार डाला<sup>२</sup>। फ़िरिश्ता कन्नीज के राजा का नाम कुंवरराय त्तिखता है, परंतु उससे लगभग ६०० वर्ष पूर्व का लेखक अल् उत्बी उसकी राय-जैपाल या राजपाल लिखता है जो राज्यपाल का कुछ विगड़ा हुन्ना रूप है। पेसे ही फिरिश्ता राज्यपाल को मारनेवाले कालिजर के राजा का नाम नंदराय लिखता है: यह भी गंड होना चाहिये, क्योंकि महोबा से मिले हुए चंदेलों के एक शिलालेख में राजा गंड के पुत्र विद्याधर के हाथ से कन्नीज के राजा का मारा जाना लिखा है। राज्यपाल को मारने में विद्याधर के साथ दुवकंड का कच्छप-घात (कञ्चवाहा) सामंत अर्जुन भी था। दुवकुंड से मिले हुए कच्छपवात-(कल्लवाहा )वंशी सामंत विक्रमसिंह के समय के वि० सं० ११४४ (ई० स० १०८८) के शिलालेख<sup>3</sup> में उसके प्रपितामह (परदादा) अर्जुन के वर्णन में लिखा है कि उसने विद्याधरदेव की सेवा में रहकर बड़े युद्ध में राज्यपाल की

<sup>(</sup>१) इनियद् : 'हिस्टरी झॉफ़ इंडिया'; जि॰ २, पृ० ४४ |

<sup>(</sup>२) ब्रिगः क्रिरिश्ताः जि०१, पृ० ४७ और ६३।

<sup>(</sup>३) ए. इं; जि० २, पू० २३७ ।

मारा । राज्यपाल वि० सं० १०७७ या १०७८ में मारा गया होगा।

(१६) त्रिलोचनपाल (सं० १४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक दानपत्र वि० सं० १०८४ (ई० स १०२७) का मिला है<sup>२</sup>।

(१७) यशःपाल (१) के समय का एक शिलालेख वि० सं० १०६३ (ई०स० १०३६ ) का मिला है। उसके (१) पीछे वि० सं० ११३४ (ई० स० १०७८ ) के श्रास-पास गाहडुवाल ( गहरवार) महीचंद्र का पुत्र चंद्रदेव कन्नीज का राज्य प्रतिहारों से छीनकर वहां का स्वामी बन गया। प्रतिहारों का कन्नीज का बड़ा राज्य गाहडवालों ( गहरवारों ) के हाथ में चले जाने पर भी उनके वंशजों को समय समय पर जो इलाक़े जागीर में मिलते रहे थे, वे उनके श्रधिकार में कुछ समय तक बने रहे । करेठा ( ग्वालियर राज्य में ) से एक दानपत्र मलयवर्म प्रतिहार का वि० सं० १२७७ का मिला है जिसमें उस( मलयवर्म )को नदल का प्रपौत्र. प्रतापसिंह का पौत्र श्रीर विग्रह का पुत्र बतलाया है। मलयवर्म की माता का माम लाल्हणदेवी दिया है, जो केल्हणदेव की पुत्री थी। यह केल्हणदेव शायद नाडोल का चौद्दान केल्हण हो । उस दानपत्र में मलयवर्म के पिता का म्लेच्छों से लड़ना लिखा है जो कुतबुद्दीन पेवक से संबंध रखता हो। मलग्वर्म के सिक्के भी मिले हैं जो वि० सं० १२८० से १२६० तक के हैं; वहीं से एक दूसरा दानपत्र वि० सं० १३०४ चैत्र शु० १ का भी प्राप्त हुआ जो मलयवर्म के भाई नवर्मा ( नरवर्मा ) का है। नवर्मा के पीछे यज्वपाल के वंशज ( जजपेक्सवंशी ) परमाडिराज के पुत्र चाहुड़ ( चाहुड़देव ) ने प्रतिहारों से नल-गिरि (नरवर) आदि छीन लिये। अब तो कन्नीज के रघुवंशी प्रतिहारों के बंश में केवल बुंदेलखंड में नागौद का राज्य एवं श्रालिपुरा का ठिकाना तथा कुछ और छोटे छोटे ठिकाने रह गये हैं। नागीद के राजाओं की जो वंशावली भादों की पुस्तकों में मिलती है उसमें सब पुराने नाम कृत्रिम घरे इए हैं।

जैसे मारवाड़ में ब्राह्मण प्रतिहार श्रव तक हैं वैसे ही श्रववर राज्य के गुर्जर (गूजर) राजोरगढ़ तथा उसके श्रासपास के इलाकों पर गुर्जर जाति जाति के प्रतिहार के प्रतिहारों का राज्य था, उनका हाल हम ऊपर गूजरों के इतिहास में (पृ० १३३) लिख चुके हैं।

<sup>(</sup>१) इं. एँ; जि॰ २, ४० २३७।

<sup>(</sup>२) इ. पें; जिल १८, १० ३४।

## रघवंशी प्रतिहारों का वंशवृद्ध (ज्ञात संवत् सहित) नागभट ( नागावलोक ) वि० सं० ८१३ ३ देवराज (देवशाक्ति) ४ चत्सराज वि० सं० ५४० ४ (नागभट (नागावलोक) दूसरा वि० सं० ≍७२-८६० ६ राम (रामभद्र) ७∫मोज (मिहिर, श्रादिवराह) { वि० सं० ६००—६३८ महेंद्रपाल (महेंद्रायुध, निर्भय-नरेंद्र ) वि० सं० ६४०-६६४ १० भोज (दूसरा) महीपाल ( चितिपाल) वि० सं० 803-903 १४ विजयपाल वि० सं० १०१६ वि० सं० १००४ १४ राज्यपाल वि० सं० १०७४ १६ त्रिलोचनपाल वि० सं० १०८४ १७ यशःपाल वि० सं० १०६३

कर्नल टॉड ने लिखा है कि पिंद्रहारों ने राजस्थान के इतिहास में कभी कोई नामवरी का काम नहीं किया, वे सदैव पराधीन ही रहे और दिल्ली के तंवरों या अजमेर के चौहानों के जागीरदार होकर कार्य करते रहे। उनके इतिहास में सब से उज्बल बृत्तांत नाहदृराव का अपनी स्वतंत्रता की रत्ता के लिये पृथ्वीराज से निष्फल युद्ध करने का है'। कर्नल टॉड ने यह बृत्तांत अनुमान १०० वर्ष पूर्व लिखा था, उस समय प्राचीन शोध का प्रारंभ ही हुआ था जिससे

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा; भाग १, ए० २६०-६१ ।

प्रतिहारों के प्राचीन इतिहास पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ाथा। वास्तव में गुप्तों के पीछे राजपूताने में श्रीहर्ष के श्रातिरिक्त प्रतिहारों के समान प्रतापी कोई दूसरा राजवंश नहीं हुआ। जिन तंबर श्रीर चौहान वंशों के श्राधीन प्रतिहारों का होना टॉड ने लिखा है वे वंश प्रारंभ में प्रतिहारों के ही मातहत थे। प्रतिहारों का साम्राज्य वि० सं० ११३५ के श्रासपास नष्ट होने के पीछे उन्होंने दूसरों की श्राधीनता स्वीकार की थी। जितना शोध इस समय हुआ है बतना यदि टॉड के समय में होता तो टॉड के 'राजस्थान' में प्रतिहारों का इतिहास श्रीर ही रूप से लिखा जाता। नाहड़राव न तो पृथ्वीराज के समय में हुआ श्रीर न उससे लड़ा था। यह कथा नाहड़राव (नागमट, नाहड़) का नाम राजपूताने में प्रसिद्ध होने के कारण पृथ्वीराजरासे में इतिहास के श्रन्थकार की दशा में घर दी गई है जो सर्वथा विश्वास के योग्य नहीं है।

मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में, जो वि॰ सं० १७०४ श्रीर १७२४ के बीच लिखी गई थी, भाट नीलिया के पुत्र खंगार के लिखाने के श्रवसार पड़िहारों की निम्नलिखित २६ शाखें दर्ज की हैं —

१—पिड़हार। २-ईदा, जिसकी उपशाला में मलसिया, काल्पा, घड़िसया श्रीर बूलए। हैं। ३-ल्लोरा, ये मिया के वंशज हैं। ४-रामावट। ४-चोथा, जो मारवाड़ में पाटोदी के पास हैं। ६-वारी, ये मेवाड़ में राजपूत श्रीर मारवाड़ में पाटोदी के पास हैं। ६-वारी, ये मेवाड़ में राजपूत श्रीर मारवाड़ में तुर्क हैं। ७-धांधिया, ये जोधपुर इलाक़े में राजपूत हैं। ६-खरवड़, ये मेवाड़ (उदयपुर राज्य) में बहुत हैं। ६-सीधका, ये मेवाड़ श्रीर वीकानेर राज्यों में हैं। १०-चोहिल, मेवाड़ में बहुत हैं। ११-फलू, ये सिरोही तथा जालोरी (जालोर के इलाक़े) में बहुत हैं। १२-चैनिया, फलोदी की तरफ़ हैं। १३-बोजरा। १४-मांगरा, ये मारवाड़ में भाट हैं श्रीर धनेरिया, भूभिलया श्रीर खीचीवाड़े में राजपूत हैं। १४-वापणा, ये महाजन हैं। १६-चौपड़ा महाजन हैं। १७-पेसवाल, ये खोखरियेवाले रैवारी (ऊंट श्रादि पश्च पालनेवाले) हैं। १६-गोढला। १६-टांकसिया, ये मेवाड़ में हैं। २०-चांदारा (चांदा के वंश के) नींबाज में कुंभार हैं। २१-माहप, ये राजपूत हैं श्रीर मारवाड़ में बहुत हैं। २२-स्तागर। ये राजपूत हैं। २३-सवर, मारवाड़ में राजपूत हैं। २४-सुपोर। २४-सामोर। २६-जेठवा, ये पिड़हारों में मिलते हैं।

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैग्सी की ख्यात; पत्र २१।२।

'वंशभास्कर' में दी हुई पडिहारों की वंशावली में प्रसिद्ध नाहहराव'( नाग-भट ) का प्रतिहार से १७१वीं पीढ़ी में होना बतलाया है । नाहबराब से छठी पीढ़ी में अमायक हुआ जिसके १२ पूजों से १२ शाखाओं का चलना माना है। उनमें से सोधक नाम के एक पुत्र का बेटा इंदा हुआ जिससे प्रसिद्ध इंदा नाम की शाखा चली। इस शाखा के पडिहारों की जमींदारी ईंदावाटी जीधपर से १४ कोस पश्चिम में है। मंडोर का गढ इंदा शाखा के पड़िहारों ने पड़िहार राणा हंमीर से, जो दुराचारी था, तंग आकर राव वीरम के पत्र राठोड़ चंडा को वि० सं० १४४१ में दहेज में दिया। फिर राणा हंमीर बीक्टंकनपूर में जा रहा। हंमीर के एक भाई टीपसिंह के वंशज सोधिये पिडहार हैं जो श्रव मालवे की तरफ़ सोंधीवाड़े में रहते हैं। हंभीर के एक उसरे आई गुजरमल ने एक मीगा जाति की स्त्री से विवाह कर लिया जिसके वंशज पड़िहार मीगे खैराड़ में हैं (जो ऊजले मींगे कहलाते हैं)। हंमीर के पुत्र क़ंतल ने रान (राग) नगर ( भिणाय ) लेकर वहां राजधानी स्थापित की । कंतल के पत्र बाध और निब-देव थे। बाघ ने बुढ़ापे में ईहुडदेव सोलंकी (शायद यह राण अर्थात भिणाय का सोलंकी हो ) की पुत्री जैमती से विवाह किया। वह कुलटा निकली और अपने बुढ़े पति को छोड़कर गोठण गांव के गुजर बध्यराव (बायराव ) के पुत्र भोज

<sup>(</sup>१) राजपूताने में जिस नाहड्राव पिंट्हार का नाम प्रसिद्ध है वह मंडोर का पिंट्हार महीं, किंतु मारवाड् ( भीनमाल ) का नागभट ( दूसरा ) होना चाहिये जो बड़ा ही प्रतापी और वीर राजा हुआ। उसीने मारवाड् से जाकर ककीज का महाराज्य अपने अधीन किया था। मंडोर के प्रतिहार अर्थात् आह्मण् हरिश्चंद्र के वंशज प्रध्म चावडों के और पीछे से रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत बने। उनके लेखों में जो वीरता के काम बतलाये हैं, वे उनके स्वतंत्र नहीं, किंतु अपने स्वामी के साथ रहकर किये हुए होने चाहियें, जैसे कि कक ( वाउक के पिता ) का मुद्गिगिर ( मुंगेर ) के गौड़ों के साथ की लड़ाई में यश पाना लिखा है, परंतु वास्तव में कक अपने स्वामी मारवाड़ के प्रतिहार वरसराज का सामंत होने से उसके साथ मुंगेर के युद्ध में गौड़ों से लड़ा था। ऐसे उदाहरण बहुत से मिल आते हैं कि सामंत लोग अपने स्वामी के साथ रहकर विजयी हुए हों तो उक्र विजय को अपने शिलालेखादि में अपने नाम पर अंकित कर देते हैं। भाटों की ख्यातों में केवल मंडोर के पिंड्हारों का ही उन्नेख मिलता है और मारवाड़ तथा कन्नोज के प्रतापी रघुवंशी प्रतिहारों के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा, जिसका कारण यही है कि भाट लोग बहुत पीछ़ से ख्यातें लिखने लगे और नाहड्राव ( नागभट दूसरे ) का नाम राजपूताने में अधिक प्रतिग्र होने से उसकी उन्होंने मंडोर का पिंड्हार मान लिया।

के घर में जा बैढी। इसिलिये पिड़िहारों ने गूजरों को मारकर उनका गांव लूट लिया (जैमती के गीत श्रव तक राजपूताने में गाये जाते हैं)। गूजर भोज के बेटे ऊदल ने श्रपने पिता का वैर लेने को वाघ पिड़िहार के पुत्र भुद्ध पर चढ़ाई की, राण नगर को लूटा श्रीर पिड़िहार वहां से भाग निकले। भुद्ध से चौथी पीड़ी में होनेवाले भीम के पुत्र किशनदास ने उचेरे (उचहरे, नागौद, बवेलखंड में) में राजधानी जा जमाई। इस समय प्रतिहारों का एक छोटा राज्य नागौद ही है श्रीर उनकी ज़मीदारियां ज़िले इटावा में तथा पंजाब में कांगड़े व होशियारपुर के ज़िलों में भी हैं।

## परमार वंश

परमारों के शिलालेखों तथा किव पद्मगुप्त(पिरमल)रिचत 'नवसाह-सांकचरित' काव्य श्रादि में परमारों की उत्पत्ति के विधय में लिखा है कि 'श्राब् पर्वत पर विसष्ट ऋषि रहते थे, उनकी गौ ( नंदिनी ) को विश्वामित्र छल से हर ले गये, इसपर विसष्ट ने कुद्ध हो मंत्र पढ़कर श्रपने श्राग्निकुंड में श्राहुति दी जिससे पक बीर पुरुष उस कुंड में से प्रकट हुआ, जो शत्रु को परास्त कर गौ को पीछी ले श्राया, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उसका नाम 'परमार' अर्थात् शत्रु को मारनेवाला रक्खा। उस बीर पुरुष के वंश का नाम परमार हुआ,'। इस प्रकार परमारों की उत्पत्ति मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज,

श्रमोघवर्ष) के पीछे के शिलालेकों तथा संस्कृत पुस्तकों में मिलती है, परंतु मुंज के ही समय के पंडित हलायुध ने राजा मुंज को ब्रह्मचत्र कुल का कहा है। परमारों की उत्पत्ति के विषय में हम ऊपर (पृ० ६६-६७ श्लौर उनके टिप्पणों में) विस्तार से लिख श्राये,हैं।

परमारों का मूल राज्य श्रावू के श्रासपास के प्रदेश पर था जहां से जाकर उन्होंने मारवाड़, सिंघ, वर्तमान गुजरात के कुछ श्रंश तथा मालवे श्रादि में श्रापने राज्य स्थापित किये थे।

आबू के परमारों का मूल पुरुष धूमराज हुआ, परंतु वंशावली उससे नहीं किंतु उसके वंशधर सिंधुराज से नीचे लिखे अनुसार मिलती है—

- (१) सिंधुराज—केराडू (जोधपुर राज्य में) से मिले हुए वि॰ सं० १२६८ (ई० स० ११६१) के शिलालेख में, जो वहां के परमार सोमेश्वर के समय का है, सिंधुराज को मरुमंडल (मारवाड़) का महाराज लिखा है । जालोर का सिंधुराजेश्वर का मंदिर उक्क सिंधुराज का बनाया हुआ होना चाहिये।
- (२) उत्पत्तराज (सं०१ का उत्तराधिकारी)—वसंतगढ़ (वसिष्ठपुर, वटनगर, सिरोही राज्य में) से मिले हुए परमार राजा पूर्णपाल के समय के वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के शिलालेख में वंशावली उत्पत्तराज से शुरू होती है।
  - (३) श्रारएयराज (सं०२ का पुत्र)।
  - (४) कृष्णराज (सं०३ का पुत्र)—उसको कान्हड्देव भी कहते थे।
- (४) धरणीवराह (सं० ४ का पुत्र )—कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य निर्वल होने पर उनके सामंत स्वतंत्र होने लगे । मूलराज नामक सोलंकी ने श्रपने मामा चावदृष्यंशी सामंतिसह (भूयड़) को मारकर उसका राज्य छीना श्रीर वह गुजरात की राजधानी पाटण (श्रणहिलवाड़े) की गदी पर

दूरं सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण सा हता ।
तेनानिन्ये मुनेर्घेनुर्दिनश्रीरिव मानुना ॥ ६६ ॥
परमार इति प्रापत् स मुनेर्नाम चार्थवत् ।....। ७९ ॥
पद्मार (परिमंत)रचित 'नवसाहसाङ्कचरित', सर्ग ११ ।

(१) सिधुरानो महारानः समभून्यरुमगडले ॥ ४ ॥

( केराडू का शिलालेख, अप्रकाशित )

(२) हिं, टॉ. रा; खंड १, ४० ४३२।

बैठ गया । उसने धरणीवराह पर भी चढ़ाई की थी जिससे उस(धरणी-वराह)ने हस्तिकुंडी (ह्युंडी, जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ ज़िले में) के राष्ट्रकूट (राठोड़) राजा धवल की शरण ली, ऐसा धवल के वि० सं० १०४३ (ई० स० १८७) के शिलालेख से पाया जाता है'। मूलराज ने वि० सं० १०१७ से १०४२ तक राज्य किया, अतएव धरणीवराह पर उसकी चढ़ाई इन दोनों संवतों के बीच किसी वर्ष में होनी चाहिये। राजपूताने में ऐसा प्रसिद्ध है कि परमार धरणीवराह के १ भाई थे जिनको उसने अपना राज्य बांट दिया, और उनकी १ राजधानियां नव कोटी मारवाड़ कहलाई। इस विषय का एक छुण्य भी प्रसिद्ध है', परंतु उस प्रसिद्ध में कुछ भी सत्यता पाई नहीं जाती। अनुमान होता है कि वह छुण्य किसीने पीछे से बनाया हो। उसके बनानेवाले को एरमारों के प्राचीन इतिहास का ठीक ठीक ज्ञान नहीं था।

- (६) महीपात (सं०४ का पुत्र)—उसका दूसरा नाम देवराज मिलता है। उसका एक दानपत्र वि० सं० १०४६ (ई० स० १००२) का मिला है, जो अब तक प्रकाशित नहीं हुआ।
- (७) धंधुक (सं०६ का पुत्र)—उसने गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) की सेवा को स्वीकार न किया जिससे भीमदेव उसपर कुद्ध हुआ (अर्थात् चढ़ आया) तब वह आबू छोड़कर धारा (धारा नगरी, धार) के
  - (१) यं मूलादुदमूलयद्गुरुवलः श्रीमूलराजो नृषो दप्पींघो घरणीवराहनृपति यद्वद्वि(द्द्वि)पः पादपं। श्रायातं भुवि कांदिशीकमभिको यस्तं शरणयो दघौ दंष्ट्रायामिव रूढमूढमहिमा कोलो महीमण्डलं ॥ १२॥ ए. ई; जि० १०, ए० २१।
  - (२) मंडोवर सामंत, हुवो श्रजमैर सिद्धसुव । गढ पूंगल गजमल्ल, हुवो लोद्रवे भार्याभुव ॥ श्रव्ह पत्ह श्ररवह, भोजराजा जालंघर । जोगराज घरघाट, हुवो हांसू पारकर ॥ नवकोट किराडू संजुगत, थिर पंचार हर थपिया । भरणीवराह घर भाइयां, कोट बांट जू जू दिया ॥

राजा भोज के पास चला गया, जब कि वह चित्तोड़ में रहता था। भीमदेव ने माग्वाटवंशी (पोरवाड़) महाजन विमल (विमलशाह) को श्राबू का दंडपति (हािकम) नियत किया, जिसने धंधुक को चित्तोड़ से बुलाकर भीमदेव के साथ उसका मेल करा दिया; फिर उस (धंधुक) की श्राज्ञा से वि० सं० १०८८ में श्राबू पर (देलवाड़ा गांव में) विमलवसती (विमलवसही) नामक करोड़ों रुपयों की लागत का श्रादिनाथ का मंदिर बनवाया । कारीगरी में उस मंदिर की समता करनेवाला दूसरा कोई मंदिर हिन्दुस्तान में नहीं है । धंधुक की राणी श्रमृतदेवी से पूर्णपाल नामक पुत्र और लाहिनी नामक कन्या हुई। दूसरी राणी से, जिसके नाम का पता नहीं चलता, कृष्णराज का जन्म हुशा। लाहिनी का विवाह विश्वहराज के साथ हुशा था जिसको संगमराज का प्रपौत्र, दुर्लभराज का पौत्र श्रीर चच का पुत्र बतलाया है। लाहिनी विध्वा हो जाने पर श्रपने

(१) तत्कुलकमलमरालः कालः प्रत्यथिमंडलीकानां ।
चंद्रावतीपुरीशः समजिन वीराप्रणीर्धेषुः ॥ ४ ॥
श्रीमीमदेवस्य नृपस्य सेवाममन्यमानः किल धंधुराजः ।
नरेशरोषाच ततो मनस्वी धाराधिपं मोजनृपं प्रपेदे ॥ ६ ॥
प्राग्वाटवंशाभरणं वभूव रत्नप्रधानं विमलाभिधानः। ।।।।।।
ततश्च भीमेन नराधिपेन प्रतापवहिनिर्विमलो महामितः ।
क्रतोर्बुदे दंडपितः सतां प्रियो प्रियंवदो नंदन्न जैनशासने ॥ ८ ॥
श्रीविक्रमादित्यनृपाद्म्यतीतेऽष्टाशीति याते शरदां सहस्रे ।
श्रीत्रादिदेवं शिखरेर्बुदस्य निवेशितं श्रीविमलेन वंदे ॥ ११ ॥

श्चाबू पर विमलशाह के मंदिर के जीखोंद्धार संबंधी वि॰ सं॰ १३७८ के श्रप्रकाशित शिलाक्षेख से।

> राजनकश्रीधांधुके कुढं श्रीगुर्जरेश्वरं । प्रसाद्य भक्तथा तं चित्रकूटादानीय तद्गिरा ॥ ३६ ॥ वैक्रमे वसुवस्वाशा १०८८ मितेऽब्दे भूरिरैव्ययात् । सत्प्रासादं स विमलवसत्याह्वं व्यधापयत् ॥ ४० ॥ जिनप्रभसूरिराचित 'तीर्थकस्प' में श्रर्बदकस्प।

(२) इस मंदिर की सुंदरता के विये देखो ऊपर प्र० २३।

भाई पूर्णपाल के पास आ रही और वि० सं० १०६६ में उसने वसिष्ठपुर (वसं-तगढ़, सिरोही राज्य में ) में सूर्य के मंदिर और सरस्वती वापी (बावड़ी) का जीर्णोद्धार कराया'। लाहिनी के नाम से अब तक वह बावड़ी लाणवाव (लाहिनी वापी) कहलाती है।

- (=) पूर्णपाल (सं० = का पुत्र )—उसके समय के तीन शिलालेख मिले हैं जिनमें से दो वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के श्रीर तीसरा वि० सं० ११०२ (ई० स० १०४४) का है। उत्पलराज से लगाकर पूर्णपाल तक की वंशावली वि० सं० १०६६ के वसंतगढ़ के शिलालेख में मिलती है। पूर्णपाल का उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई कृष्णराज हुआ।
- (१) कृष्णुराज दूसरा (सं० द का छोटा भाई)—गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) ने उसको क़ैंद किया, परंतु नाडौल के चौहान राजा बालप्रसाद ने उसे मुक्त करा दिया । उसके समय के दो शिलालेख भीनमाल से मिले हैं जो वि० सं० १११७ अप्रीर ११२३ (ई० स० १०६० श्रीर १०६६) के हैं। कृष्ण्राज से दो शाखें, एक आबू की और दूसरी केराडू की, फंटी हों ऐसा अजुमान होता है। यहां तक आबू के परमारों की वंशावली श्रंखलाबद्ध मिलती है, आगे की वंशावली तेजपाल (वास्तुपाल के भाई) के बनाय हुए आबू पर देलवाड़ा के लूणवसही नामक नेमिनाथ के मंदिर की वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) की प्रशस्ति में मिलती है, परंतु पूरी नहीं। उसमें लिखा है कि परमार वंश में धंधुक, धुवभट आदि राजा हुए, फिर रामदेव हुआ, आगे रामदेव से वंशावली ग्रह की है। उसके आदि पद से स्पष्ट है कि रामदेव के पूर्व और भी राजा हुए, परंतु उनके नाम उस प्रशस्ति में नहीं दिये गए। जब तक उन नामों

<sup>(</sup>१)वसंतगढ़ का वि० सं० १०११ का शिलालेख (ए. इं; जि०, १ ए० १२-१४।

<sup>(</sup>२) जज्ञे भूभृत्तदनु तनयस्तस्य बालप्रसादो
भीमद्भगभृत्तरणयुगलीमईनव्याजतो यः ।
कुर्वन् पीडामतिव(ब)लतया मोचयामास कारा—
गाराद्भूमीपतिमपि तथा ऋष्णदेवाभिधानम् ॥ १८ ॥
ए. हं, जि० ६, ए० ७४-७६ ।

<sup>(</sup>३) बंब. गैज़ेटियर; जि॰ १, भा॰ १, ए० ४७२-७३।

<sup>(</sup> ४ ) वही; जि० ३, सा० १, ५० ४७३-७४।

का पूरा पता न लगे तब तक कृष्णराज के पीछे शायद एक या दो नाम रह गये हों ऐसा मानकर हम रामदेव से आगे की वंशावली लिखते हैं।

- (१०) भ्रवमट—किसका पुत्र था इसका भी निश्चय नहीं हो सका, ऐसी दशा में कृष्णराज के वंश में उसका होना मानना पहता है।
- (११) रामदेव—उसका पूर्णपाल या कृष्णराज से क्या संबंध था यह भी अब तक ज्ञात नहीं हुआ।
- ( १२ ) विक्रमसिंह ( सं० ११ का उत्तराधिकारी )—हेमचंद्र ( हेमाचार्य ) ने अपने 'द्वयाश्रयमहाकाव्य' में लिखा है कि गुजरात के सोलंकी राजा कुमारपाल ने अजेमर के चौहान राजा आना (अर्णोराज, आनक्षदेव, आनाक ) पर चढ़ाई की उस समय त्रावृ का राजा विक्रमिंसह कुमारपाल के साथ था<sup>9</sup>। जिनमंडना-पाध्याय ने अपने 'कुमारपाल-प्रबंध' में लिखा है कि विक्रमसिंह लड़ाई के समय श्राना ( श्रर्णोराज ) से मिल गया जिससे क्रमारपाल ने उसको क़ैद कर श्राव का राज्य उसके भतीजे यशोधवल को दिया। वस्तुपाल के श्राबू के मंदिर की प्रशस्ति में रामदेव के पीछे यशोधवल का नाम दिया है, परंत हेमचंद्र कुमारपाल के समय के ही लेखक होने से उनका कथन निर्मूल नहीं कहा जा सकता। सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर पर दो चढ़ाइयां की थीं, परंतु पिछले जैन लेखकों ने दोनों को मिलाकर गड़बड़ कर दिया है। पहली चढ़ाई वि० सं० १२०१ ( ई० स० ११४४ ) के श्रासपास हुई जिसमें कुमारपाल की विजय हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता; दूसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ (ई० स० ११४०) में हुई जिसमें वह विजयी हुआ। विक्रमासिंह के समय पहली चढाई हुई होगी क्योंकि अजारी गांव ( सिरोही राज्य में ) से यशोधवल के समय का एक शिलालेख<sup>3</sup> वि० सं० १२०२ ( ई० स० ११४४ ) का मिला जिसमें उसको महामंडलेश्वर कहा है।

(१३) यशोधवल (सं०१२ का भतीजा)—वि० सं०१२०२ में विद्यमान था। उसने कुमारपाल के शत्रु मालवे के राजा बह्माल को मारा था<sup>8</sup>। बह्माल का

<sup>(</sup>१) 'द्वचाश्रयकाष्य'; सर्ग १६, श्लो० ३३-३४।

<sup>(</sup>२) इं० ऐं; जि० ४१, ए० १६४-६६।

<sup>(</sup>३) यह शिलालेख राजपूताना म्यूजिश्रम् (श्रजमेर) में सुरवित है।

<sup>(</sup> ४ ) रोदःकंदरवर्षिकीर्त्तिलहरीलिसामृतांशुद्युते— रप्रवृम्नवशो यशोधवल इत्यासीत्तनृजस्ततः ।

नाम मालवे के परमारों के शिलालेखादि में नहीं मिलता, संभव है कि वह उनका कोई वंशधर हो जिसने अपने पुरुषाओं का सोलंकियों के हाथ में गया हुआ राज्य पीछा लेने का भंडा उठाया हो और उसमें मारा गया हो, अथवा किसी राजा का उपनाम (खिताब) हो जिसका निर्णय अब तक नहीं हुआ। यशेधवल के दो पुत्र धारावर्ष और प्रल्हादनदेव थे।

(१४) धारावर्ष (सं० १३ का पुत्र )—वह त्रावृ के परमारों में बड़ा प्रासिख श्रौर पराकमी हुन्ना। गुजरात के राजा कुमारपाल ने कोंकण (उत्तरी) के राजा (मिल्लकार्जुन) पर दो चढ़ाइयां भेज उसको मारा, उनमें वह भी कुमारपाल की सेना के साथ था श्रौर उसने श्रपनी वीरता बतलाई थीं । 'ताजुल् मत्रासिर' नामकी फ़ारसी तवारीख़ से पाया जाता है कि हिजरी सन् ४६३ के सफर (वि० सं० १२४३ पौष या माघ=ई० स०११६६) महीने में कुतबुद्दीन पेवक ने श्रणहिलवाड़े पर चढ़ाई की । उस समय श्रावृ के नींचे (कायद्रा गांव के पास) बड़ी लड़ाई हुई जिसमें धारावर्ष गुजरात की सेना के दो मुख्य सेनापितयों में से एक था। इस लड़ाई में गुजरात की सेना हारी, परंतु उसी जगह थोड़े ही समय पहले जो एक दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें शहाबुद्दीन गोरी धायल होकर भागा था<sup>3</sup>, उस लड़ाई में भी धारावर्ष का लड़ना पाया जाता है। उसके समय गुजरात पर कुमारपाल, श्रजयपाल, मूलराज (दूसरा) श्रौर भीमदेव (दूसरा) ये चार सोलंकी राजा हुए। बालक राजा भीमदेव (दूसरे) के समय में उसके मंत्रियों तथा सरदारों ने उसका राज्य कमशः दवा लिया श्रौर वे स्वतंत्र बन बैठे तब धारावर्ष भी स्वतंत्र हो गया था, परंतु जब गुजरात पर

यश्रौद्धक्यकुमारपालनृपतिप्रत्यर्थितामागतं

मत्वा सत्वरमेष मालवपतिं बल्लालमालव्धवान् ॥ ३४ ॥

श्राबु पर के तेजपाल के मंदिर की वि० सं० १२८७ की प्रशस्ति से ( ए० हूं; जि० ८, ए० २१०-११ )

- (१) वहीं; प्रशस्ति श्लोक ३६।
- (२) इलियट; हिस्टरी श्राफ्त 'इंडिया;' जि० २, ए. २२६-३०।
- (३) मन्त्रिभिमांद्रज्ञीकैश्र बलवद्भिः शनैः शनैः ।

नालस्य भूमिपालस्य तस्य राज्यं व्यभज्यत ॥ ६१ ॥

'कीर्तिकौसुदी;' सर्ग २ ।

दिचिए के यादव राजा सिंहए ने तिथा दिल्ली के सुलतान शमशुद्दीन अरुतमश ने चढ़ाई की; उस विकट समय में घोलका के बघेल (सोलंकी) सामंत वीरध्यल तथा उसके मंत्री पोरवाड़ (प्राग्वाट) महाजन वस्तुपाल और तेजपाल के आग्रह से मारवाड़ के अन्य राजाओं के साथ वह भी गुजरात के राजा की सहायता करने को फिर तैयार हो गया । वह बड़ा ही वीर और पराक्रमी राजा था। पाटनारायए के मंदिर के वि० सं० १३४४ (ई० स० १२८७) के शिलालेख में लिखा है कि घारावर्ष एक बाए से तीन मैंसों को बींध डालता था । इस कथन की साची आबू पर अवलेश्वर मंदिर के बाहर मंदािकनी नामक बड़े कुंड के तट पर धतुष सिहत पत्थर की बनी हुई राजा घारावर्ष की खड़ी मूर्ति दे रही है जिसके आगे पूरे कद के तीन मैंसे पास पास खड़े हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक के शरीर के आरपार समान रेखा में एक एक छिद्र बना है। उसकी दो राणियां श्रापरदेवी और गीगादेवी नाडोल के चौहान राजा केल्हए की पुत्रियां धीं, जिनमें से गीगादेवी उसकी पटराणी थी। उसके राज्यसमय का एक दानपत्र और कई शिलालेख वि० सं० १२२० से १२७६ तक के मिले हैं जिनसे निश्चित है कि उसने कम से कम ४७ वर्ष तक राज्य किया था।

'पृथ्वीराज रासे' में लिखा है कि आबू के परमार राजा सलख की पुत्री इच्छनी से गुजरात के राजा भीमदेव ( दूसरा, भोलाभीम ) ने विवाह करना चाहा, परंतु यह बात सलख तथा उसके पुत्र जैतराव ने स्वीकार नहीं की और इच्छनी का संबंध चौहान पृथ्वीराज से कर दिया। इसपर कुद्ध हो भीम ने आबू पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में सलख मारा गया। उसके पीछे पृथ्वीराज ने भीम को परास्त कर आबू का राज्य जैतराव को दिया और इच्छनी से विवाह कर लिया। यह सारी

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प०; भाग ३, ५० १२३-२४, और ५० १२४ के टिप्पण १, ३ और ४।

<sup>(</sup>२) एकवार्यानिहतं त्रिलुलायं यं निरीद्त्य कुरुयोधसद्द्यं । पाटनारायण की प्रशस्ति; श्लो॰ ३४ (मूललेख की झाप से )।

<sup>(</sup>३) धारावर्ष का वि० सं० १२२० ज्येष्ट सुदि १ का शिलालेख कायदा गांव (सि-रोही राज्य में) से मिला है जो राजपूताना म्यूज़ियम् (श्रजमेर) में सुरचित है श्रीर १२७६ का मकावल गांव (सिरोही राज्य में) से थोड़ी दूर एक छोटे से ज्ञालाव की पाल पर खड़े हुए संगमरमर के श्रठपहलू स्तंभ पर खुदा है।

कथा किएत है क्योंकि आबू पर स्त्तख या जैतराव नाम का कोई परमार राजा ही नहीं हुआ। पृथ्वीराज ने वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से १२७६ (ई० स० ११६२) तक राज्य किया, और वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) से १२७६ (ई० स० १२१६) तक आबू का राजा घारावर्ष था जिसके कई शिला-लेख मिल चुके हैं।

धारावर्ष का छोटा भाई मल्हादनदेव (पालनसी) वीर एवं विद्वान् था। उसकी विद्वान् और वीरता की बहुत कुछ प्रशंसा प्रसिद्ध किव सोमेश्वर ने अपनी रची हुई 'कीर्तिकौमुदी' नामक पुस्तक तथा वस्तुपाल के वनवाए हुए लूण्वसही नामक आबू पर देलवाड़ा गांव के नेमिनाथ के मंदिर की विश् सं० १२८७ की प्रशस्ति में की है। मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा सामंतसिंह और गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल की लड़ाई में, जिसमें अजयपाल घायल हुआ, प्रल्हादन ने बड़ी वीरता से लड़कर गुजरात की रचा की थीं। प्रल्हादन का रचा हुआ 'पार्थपराकम व्यायोग'' (नाटक) भी मिल चुका है, जो उसकी लेखनी का उज्ज्वल रक्ष है। उसने अपने नाम से प्रल्हादनपुर नगर बसाया जो अब पालनपुर नाम से गुजरात में प्रसिद्ध है।

(१४) सोमासिंह (सं०१४ का पुत्र)—उसने श्रपने पिता से शस्त्रविद्या श्रौर चचा (प्रव्हादन) से शास्त्रविद्या को पढ़ा था<sup>४</sup>। उसके समय में मंत्री वस्तुपाल

(१) श्रीप्रह्लादनदेवोभूद्दितयेन प्रसिद्धिमान् । पुत्रत्वेन सरस्वत्याः पतित्वेन जयश्रियः ॥ २०॥ 'कीर्तिकोसुदीः' सर्ग १।

(२) इं० ऐं; जि० १३, ए० १००-१०२।

(३) संस्कृत में नाटक के मुख्य १० भेद माने गये हैं, जिनमें से एक 'ब्यायोग' कहलाता है। व्यायोग किसी प्रसिद्ध घटना का प्रदर्शक होता जिसमें युद्ध का प्रसंग श्रवश्य होता है, परंतु वह स्त्री के निमित्त न हो। उसमें एक ही श्रंक, धीरोद्धत वीर पुरुष नायक, पात्रों में पुरुष श्रधिक श्रोर खियां कम श्रोर मुख्य रस वीर तथा रौद्र होते हैं। 'पार्थ-पराकम व्यायोग' 'गायकवाड़ श्रोरिऍटल सीरीज़' में छुप चुका है।

(४) धारावर्षसुतोऽयं जयित श्रीसोमसिंहदेवो यः । पितृतः शौर्यं विद्यां पितृन्यकाद्दानमुभयतो जगृहे ॥ ४० ॥ ५० हं, जि० ८, ए० २११ । के छोटे भाई तेजपाल ने आवू पर देखवाड़ा गांव में लूणवसही नामक नेमिनाथ का मंदिर, जो आबू के सुंदर मंदिरों में दूसरा हैं, करोड़ों रूपये लगाकर अपने पुत्र लूणसिंह (लावण्यसिंह) के श्रेय के लिये वि० सं० १२८७ (ई० स० १२६०) में बनवाया। उसकी पूजा आदि के लिये सोमसिंह ने बारठ परगने का डवाणी गांव उक्त मंदिर को भेट किया । उसी गांव से मिले हुए वि० सं० १२६६ आवण सुदि १ के शिलालेख में उक्त मंदिर तथा तेजपाल और उसकी स्त्री अनुपमादेवी के नामों का उन्नेख हैं। सोमसिंह के समय के तीन शिलालेख अब तक मिले हैं जो वि० सं० १२८६ तक के हैं । वह गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (दूसरे) का सामंत था। उसने अपने जीतेजी अपने पुत्र कृष्णराज (कान्हड़देव) को युवराज बना दिया था और उसके हाथकुर्च के लिये नाणा गांव (जोधपुर राज्य के मोड़वाड़ इलाक़े में) दिया था।

- (१६) कृष्णराज-तीसरा (सं०१४ का पुत्र)—उसको काम्हदृदेव भी कहते थे।
- (१७) प्रतापसिंह (सं०१६ का पुत्र)—उसके विषय में पाटनारायण के मंदिर के वि० सं०१३४४ के शिलालेख में लिखा है कि उसने जैत्रकर्ण को परास्त कर दूसरे वंश में गई हुई चंद्रावतीं का उद्धार किया अर्थात् दूसरे वंश के राजा

<sup>(</sup>१) उक्र मंदिर की सुंदरता श्रादि के लिये देखों ऊपर पूर २३-२४।

<sup>(</sup> २ ) ए० इं; जि० म, ए० २२२, पंक्रि ३१ वीं।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १२८७ की दो प्रशस्तियां आवू पर वस्तुपाल के मंदिर में लगी हुई हैं (ए० इं, जि० ८, ए० २०८-२२) और वि० सं० १२६३ का शिलालेख देवखेत्र (देव-चेत्र, सिरोही राज्य में ) के मंदिर में लगा हुआ (अधकाशिश) है।

<sup>(</sup>४) सिरोही राज्य के काळागरा नामक यांव से एक शिलालेख वि० सं० १३०० का मिला है जिसमें चंदावती के महाराजाधिराज शाल्हणसिंह का नाम है। यह किस वंश का या इस संबंध का उक्त लेख में कुछ भी उल्लेख नहीं है। पाटनाशयण के मंदिर के वि० सं० १३४४ के शिलालेख में कृष्णराज के पीछे प्रतापसिंह का नाम है, शाल्हणसिंह का नहीं; ऐसी दशा में संभव है कि शाल्हणसिंह कृष्णराज का ज्येष्ठ पुत्र हो और उस (शाल्हणसिंह) के पीछे प्रतापसिंह राजा हुआ हो। शिलालेखों में ऐसे उदाहरण कभी कभी मिल आते हैं कि एक माई के पीछे दूसरा माई राजा हुआ हो तो वह ( दूसरा ) अपने बढ़े भाई का नाम छोड़ अपने पिता के पीछे अपना नाम लिखाता है, परंतु जब तक अन्य लेखों से हमारे इस अनुमान की पुष्टि न हो तब तक हम आल्हणसिंह को आबू के परमारों की वंशावली में क्यान देना उचित नहीं समकते।

जैत्रकर्ण ने चंद्रावती लेली थी, उसको परास्त कर वहां पर पीछा परमारों का राज्य जमाया। जैत्रकर्ण शायद मेवाड़ का राजा जैत्रासिंह हो। प्रतापसिंह का मंत्री ब्राह्मण देल्हण था, जिसने वि० सं० १३४४ में पाटनारायण के मंदिर का जीर्णोद्धार करवा कर उसपर ध्वजा-दंड चढ़ाया।

(१व) विक्रमसिंह (सं०१७का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१३४६ (ई०स०१२६६) का वर्माण गांव (सिरोही राज्य में) के ब्रह्माणस्वामी नाम के सूर्यमंदिर के एक स्तंभ पर खुदा है, जिसमें उसका खिताब 'महाराजकुल' (महारावल) लिखा है। आबू पर तेजपालें के मंदिर की वि० सं०१२८७ की दूसरी प्रशस्ति में आबू के परमार राजा सोमसिंह को भी राजकुल (रावल) लिखा है जिससे अनुमान होता है कि जैसे मेवाड़ के राजाओं ने पीछे से राजकुल (रावल) श्रीर महाराजकुल (महारावल) ख़िताब धारण किये वैसे ही आबू के परमारों ने भी धारण किये थे। विक्रमसिंह के समय जालोर के चौहानों ने आबू के परमारराज्य का पश्चिमी ग्रंश दबा लिया और उसके ग्रंतिम समय में, अथवा उसके पुत्र या वंशज से वि० सं०१३६८ (ई० स०१३११) के आसपास राव लुंभा ने आबू तथा उसकी राजधानी चंद्रावती छीनकर आबू के परमार राज्य की समाप्ति की और वहां चौहानों का राज्य स्थापित किया।

श्रावृ के परमारों के वंशधर दांता (श्रावृ के निकट गुजरात में) के परमार हैं, उनका जो इतिहास गुजराती 'हिंदराजस्थान' में छुपा है उससे पाया जाता है कि उसके संग्रह करनेवाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का कुछ भी श्वान न था, जिससे 'प्रवंधिवतामिंगं' श्रादि में मालवे के परमारों का जो कुछ इतिहास मिला उसे संग्रह कर दांता के परमारों को मालवे के परमारों का वंशध्य घर टहरा दिया। फिर मुंज, सिंधुल श्रौर प्रसिद्ध राजा भोज के पीछे कमशः उदयकरण (उदयादित्य), देवकरण, खेमकरण, संताण, समरराज श्रौर शालिखाहन के नाम दिये हैं। उसी शालिवाहन का वि० सं० १३४ में होना श्रौर शक संवत् चलाना भी लिखा है। यह सब इतिहास के श्रंधकार में बहुधा किएता वृत्तान्त लिख मारा है। दांता के परमार वास्तव में श्रावृ के राजा कृष्णराज (कान्हड़देव) दूसरे के वंशधर हैं।

## आबू के परमारों का वंश्रृंधृत्त

१-सिंधुराज (धूमराज का वंशज ) २-उत्पलराज ३-श्रारखयराज ४-कृष्णराज ४-धरगीवराह ६-महीपाल (देवराज) वि० सं० १०४६ ७-घंधक

**--**पूर्णपाल वि० सं० १०६६-११०२

६-कृष्णराज (दूसरा) वि० सं० १११७-२३

१०-ध्रुवभट

११-रामदेव

१२-विक्रमसिंह वि० सं० १२०१(?)

१३-यशोधवल वि०सं० १२०२

१४-धारांवर्ष

वि० सं० १२२०-७६

१४-सोमसिंह

वि० सं० १२८७-६३

१६-कृष्णराज (तीसरा)

१७-प्रतापसिंह

वि० सं० १३४४

१८-विक्रमसिंह

वि० सं० १३४६

जालोर (जोधपुर राज्य में ) से परमारों का एक शिलालेख वि० सं० जालोर के ११४४ (ई० स० १०८७) का मिला है जिसमें वहां के परमारों परमार के कमशः ये सात नाम मिलते हैं—

(१) वाक्पतिराज, (२) चंदन, (३) देवराज, (४) श्रपराजित, (४) विज्जल, (६) धारावर्ष श्रीर (७) वीसल । वीसल की राणी मेलरदेवी ने सिंधुराजेश्वर के मंदिर पर उक्त संवत् में सुवर्ण का कलश चढ़वाया। ये राजा श्रावृ के परमारों की छोटी शाखा में होने चाहियें। यह शाखा श्रावृ के कौन से राजा से फटी इसका कुछ भी हाल श्रव तक जानने में नहीं श्राया, परंतु जालोर का वाक्पतिराज श्रावृ के महीपाल (देवराज) का समकालीन प्रतित होता है, ऐसी दशा में जालोर की शाखावाले श्रावृ के परमार धरणीवराह के वंशज हों तो श्राश्चर्य नहीं।

किराडू (जोधपुर राज्य में) के शिवालय के एक स्तंभ पर वहां के परमारों का एक लेख खुदा हुआ है जो वि० सं० १२१८ (ई० स० ११६१) किराडू के परमार आश्विन सुदि १ का है। उसका एक तिहाई श्रंश नष्ट हो गया है तो भी जो कुछ रचित है उसमें श्रावृ के परमार राजा कृष्णराज (दूसरे) के नींचे लिखे हुए वंशधरों के नाम मिलते हैं।

- (१) सोच्छ्राज ( कृष्णुराज का पुत्र )।
- (२) उदयराज (सं०१ का पुत्र)—वह गुजरात के सोलंकी राजा जय-सिंह (सिद्धराज) का सामंत था और उसके लिये चोड, गौड, कर्णाट और मालवे में लड़ाइयां लड़ा था।
- (३) सोमेश्वर (सं०२ का पुत्र)—वह प्रारंभ में जयसिंह (सिद्धराज) का सामंत श्रीर हपापात्र था। जयसिंह की हपा से सिंधुराजपुर के राज्य की, जो पहले छूट गया था, फिर से प्राप्त कर कुमारपाल (सिद्धराज जयसिंह का उत्तराधिकारी) की हपा से उसे सुदृढ़ किया श्रीर किराहू में बहुत समय तक वह राज्य करता रहा। वि० सं०१२१८ (ई० स०११६१) श्राश्विन सुदि १ सुख्वार को उसने राजा जज्जक से १७०० घोड़े दंड में लिये श्रीर उसके दो किले तखुकोइ (तंनौट, जैसलमेर राज्य में) श्रीर नवसर (नौसर, जोध-पुर राज्य में) भी छीन लिये, श्रंत में जज्जक को चौलुक्य (सोलंकी)

<sup>(</sup>१) यह लेख अब तक अप्रकाशित है।

राजा (कुमारपाल) के अधीन कर वे क़िले आदि उसको पीछे दे दिये<sup>3</sup>, जिस्सिकी यादगार में किराडू का वह लेख ख़ुदवाया गया था।

श्रावू के परमारों की ऊपर लिखी हुई शाखाओं के श्रातिरिक्त जोधपुर राज्य में कहीं कहीं श्रीर भी परमारों के लेख मिलते हैं, परंतु उनमें वंशावली न होने से हमने उन्हें यहां स्थान नहीं दिया।

मालवे के परमारों के शिलालेखों तथा 'नवसाहसांकचरित' आदि पुस्तकों में उनका उत्पत्ति-स्थान आबू पर्वत वतलाया है, जिससे अनुमान होता है कि वे मालवे के परमार आबू से उधर गये हों। आबू का उत्पत्तराज (ऊपलदे) और मालवे का उपेंद्र (कृष्णराज) एक ही व्यक्ति हो, यदि यह अनुमान ठीक हो तो यही मानना पड़ेगा कि उत्पत्तराज ने मालवा विजय किया हो और वहां का राज्य उसके पुत्र वैरिसिंह को मिला हो। मालवे के परमारों के अधीन राजपूताने के कोटा राज्य का दिल्ली विभाग, भालावाड़ राज्य, वागड़, तथा प्रतापगढ़ राज्य का पूर्वी विभाग रहना पाया जाता है। उनकी मूल राजधानी धारानगरी थी, फिर उज्जैन हुई, और भोज के समय पीछी धारानगरी में राजधानी स्थापित की गई। उनकी नामावली नीचे लिखे अनुसार मिलती है—

 १ कृष्ण्राज—उसका दूसरा नाम उपेंद्र मिलता है। उदयपुर की प्रशस्ति में उसके विषय में लिखा है कि उसने कई यहा किये श्रीर श्रापने ही पराक्रम से बड़ा राजा होने का सम्मान प्राप्त किया'। 'नवसाहसांकचरित' में लिखा है कि 'उसका यश जो सीता के श्रानंद का हेतु था, हनुमान की नाई समुद्र को उहांचन कर गया'। इसका श्रमिप्राय यही होना चाहिये कि सीता नाम की विदुषी श्रीर कितत्वशालिनी स्त्री ने उसके यश का कोई श्रंथ लिखा हो। सीता नाम की विदुषी श्री का 'प्रबंधचिंतामिण' श्रीर 'भोजप्रवंध' में भोज के समय में होना लिखा है, परंतु उसका कृष्ण्राज के समय में होना विशेष संभव है। कृष्ण्राज के दो पुत्र वैरिसिंह श्रीर डंबर्रासेंह थे, जिनमें से वैरिसिंह उसका उत्तराधिकारी हुशा श्रीर डंबर्रासेंह को वागड़ ( डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा राज्य ) का इलाक़ा जागीर में मिला।

- (२) वैरिसिंह (सं०१ का पुत्र)।
- (३) सीयक (सं०२ का पुत्र)।
- (४) वाक्पतिराज ( सं० ३ का पुत्र )—उसके विषय में उदयपुर (ग्वालियर राज्य में ) के शिलालेख में लिखा है कि उसके घोड़े गंगासमुद्र (गंगा-सागर या गंगा श्रौर समुद्र ) का जल पीते थे, श्रर्थात् वहां तक उसने धावा किया हो।
- (४) वैरिसिंह दूसरा (सं०४ का पुत्र )—उसको वज्रटस्वामी भी कहते थे। उसने श्रपनी तलवार की धारा (धार) से शत्रुत्रों को मारकर धारा (धारानगरी) का नाम सार्थक कर दिया।
- (६) श्रीहर्ष (सं०४ का पुत्र)—उसको सीयक (दूसरा) श्रौर सिंहभट भी कहते थे। उसने दक्षिण के राठोड़ राजा खोट्टिगदेव पर चढ़ाई की। नर्मदा-तट पर खलिघट्ट में उससे लड़ाई हुई जिसमें राठोड़ों की हार हुई। इस लड़ाई

<sup>(</sup>१) ए. इं: जि० १, ए० २३४।

<sup>(</sup>२) उपेन्द्र इति सञ्जन्ने राजा सूर्येन्दुसिन्नमः ॥ ७६ ॥ सदागतिप्रवृत्तेन सीतोङ्गसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्यालङ्घ्यत सागरः ॥ ७७ ॥

में वागड़ का स्वामी परमार कंकदेव, जो श्रीहर्ष का कुटुंबी था, हाथी पर चढ़-कर लड़ता हुआ मारा गया । िकर आगे बढ़कर वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में दित्तण के राठोड़ों की राजधानी मान्यखेट (मालखेड़, निज़ाम राज्य में ) नगर को लूटा । उसने हुणों को भी जीता था। उसी वर्ष उसके राज्य में धन-पाल किव ने अपनी विदुषी बिहन सुंदरी के लिये 'पाइश्रलच्छीनाममाला' नामक प्राकृत कीष बनाया। श्रीहर्ष का एक दानपत्र वि० सं० १००४ माघ विद अमावास्या का मिला है । उसके दो पुत्र मुंज और सिंधुराज (सिंधुल) थे जिनमें

(१) श्रीहर्षदेव इति स्नोट्टिगदेवलच्मी जप्राह यो युधि नगादसमप्रतापः ॥ उदयपुर की प्रशस्ति (ए. इं; जि॰ १, ए॰ २३४)।

तस्यान्वये करिकरोद्ध्रवा(वा)हुदयडः श्रीकंकदेव इति लब्ध(ब्ध)जयो व(व)भृव । \*\*\* ॥ श्रारूढो गजपृष्ठमद्भुतस(श)रासारै रखे सर्व्वतः क्यर्णाटाधिपतेर्व्व(ब्बी)लं विदलयंस्तवर्म्मदायास्तटे ।

श्रीश्रीहर्षनृपस्य मालवपतेः कृत्वा तथारिचयं यः स्वर्गो सुमटो ययौ सुरवधूनेत्रोत्पलैर्राञ्चतः ॥

अर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य में ) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि॰ सं॰ ११३६ की भशस्ति की छाप से ।

> चन्चनामाभवत्तस्माद्श्रातृसूनुर्महानृषः । रणेःःःः।। २८ ॥

विख्यातः करवालघातदं लितद्विट्कुंभिकुंभस्थलः । यः श्रीखोडिकदेवदत्तसमरः श्रीसीयकार्थे कृती

रेवायाः खिल[घड]नामनि तटे युध्वा प्रतस्थे दिवं ॥ २६ ॥

पाणाहेंडा (बांसवाड़ा राज्य में ) के मंडलेश्वर के मंदिर की वि० सं० १११६ की श्रशस्ति की छाप से ।

(२) विक्रमकालस्स गए अउग्तिसुत्तरे सहस्सम्मि (१०२६)।
मालवनरिंदधाडीए लूडिए मनखेडिम्मि ॥
'पाइश्रबच्छीनाममाला' श्लो० ११८।

(३) 'पुरातत्व' ( गुजराती ); वि० सं० १६७६-८०, प्र० ४४-४६। २४ से मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ।

(७) मुंज (सं०६ का पुत्र)—उसके विरुद् वाक्पितराज, अमोधवर्ष, उत्पलराज, पृथिवीवल्लभ और श्रीवल्लभ मिलते हैं। उसने कर्णाट, लाट, केरल और चोल के राजाओं को अधीन किया', चेदि देश के कलचुरि(हैहय)-वंशी राजा युवराजदेव (दूसरे) को जीतकर उसके सेनापितयों को मारा और उस (युवराजदेव) की राजधानी त्रिपुरी पर तलवार उठाई (अर्थात् उसको लूटा); ऐसे ही [राजा शिक्तकुमार के समय] मेवाड़ पर चढ़ाई कर आधाटपुर (आहाड़) को तोड़ा और चिचोड़गढ़ तथा मालवे से मिला हुआ उक्त गढ़ के निकट का प्रदेश अपने राज्य में मिला लिया । कर्णाट देश के चालुक्य (सोलंकी) राजा तैलप पर चढ़ाई की, परंतु उसमें वह केद हुआ और कुछ समय बाद वहीं मारा गया ।

मेरतुंग ने श्रपनी 'प्रवंधिचन्तामिए' में लिखा है कि "श्राज्ञा के विरुद्ध चलने के कारण मुंज ने श्रपने भाई सिंधुल को राज्य से निकाल दिया था तब वह गुजरात के कासहूद नामक स्थान में जा रहा। कुछ समय पीछे वह मालवे में लौटा तो मुंज ने उसकी आंखें निकलवाकर पिंजरे में क़ैद कर दिया और उसके पुत्र भोज को मारने की आज्ञा दी इत्यादि<sup>6</sup>"। यह कथा इतिहास के अभाव में किल्पत खड़ी की गई है क्योंकि मुंज और सिंधुराज के समय जीवित रहने-वाले पद्मगुप्त( परिमल )रिचत 'नवसाहसांकचरित' और धनपालरिचत 'तिलकमंजरी' नामक पुस्तकों से पाया जाता है कि मुंज को श्रपने भतीजे भोज

उदयपुर की प्रशस्ति ( ए. ई; जि॰ १, पृ॰ २३४ )।

(३) भंक्लाघाटं घटाभिः प्रकटिमव मदं मेदपाटे भटानां जन्ये राजन्यजन्ये जनयित जनताजं रगां मुंजराजे ।

ए. इं; जि॰ १०, ५० २०।

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० १, ए० २२७।

<sup>(</sup>२) युवराजं विजित्याजौ हत्वा तद्वाहिनीपतीन् । खङ्कमूर्द्धीकृतं येन त्रिपुर्यो विजिगीषुरा। ॥

<sup>(</sup>४) ना. प्र. पः भा० ३, पृ० ४।

<sup>(</sup> ४ ) 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, ए० ७४-७७।

<sup>(</sup>६) 'प्रबंधिंतामिण'; ए० ११-१८।

पर बड़ी प्रीति थी, और उसके योग्य होने से ही मुंज ने उसको अपने राज्य पर अभिषिक्ष कर दिया था अर्थात् गोद ले लिया था, और जब वह (मुंज) तैलप से लड़ने को गया उस समय राज्य का प्रबंध अपने भाई सिंधुराज को सौंप गया था। मुंज उस लड़ाई के पीछे मारा गया और उस समय भोज के बालक होने से ही उसका पिता सिंधुराज राजा हुआ था।

मुंज स्वयं श्रच्छा विद्वान् श्रौर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। उसके दर-बार में घनपाल, 'नवसाहसांकचिरत' का कत्ती पद्मगुत्त (परिमल), 'दशरूपक' का कर्ता धनंजय, दशरूपक पर 'दशरूपावलोक' नामक टीका लिखनेवाला धनिक (धनंजय का भाई), 'पिंगलछंदसूत्र' पर 'मृतसंजीवनी' टीका का कर्त्ता हलायुध श्रौर 'सुभाषितरत्नसंदोह' का कर्त्ता श्रमितगति श्रादि प्रशिद्ध विद्वान् थे। मुंज का बनाया हुश्रा कोई ग्रंथ श्रव तक नहीं मिला, परंतु सुभाषित के संग्रह ग्रंथों में उसके बनाए हुए श्लोक मिलते हैं।

उसके समय के दो दानपत्र वि० सं० १०३१ और १०३६ (ई० स० ६७४ और ६७६) के मिले हैं । वि० सं० १०४० में अमितगति ने 'सुभाषितरत्नसंदोह' की रचना की उस समय वह राज्य पर था और वि० सं० १०४० और १०४४ (ई० स० ६६३ और ६६७ ) के वीच तेलप के यहां मारा गया । उसके प्रधान मंत्री का नाम रुद्रादित्य था।

- (१) तस्याजायत मांसलायतभुजः श्रीमोज इत्यात्मजः । श्रीत्या योग्य इति श्रतापवसितः स्थातेन मुञ्जास्यया यः स्त्रे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्ये अभिषकः स्वयं ॥ ४३ ॥ 'तिलकमंत्ररी'।
- (२) वि० सं० १०३१ का दानपन्न इं. ऐं; जि० ६, प्र० ४१-४२ में और १०३६ का इं. ऐं; जि० १४, प्र० १६० में प्रकाशित हो चुका है।
  - (३) समारूढे पूतित्रदशनसर्ति विकमनुषे
    सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशिषकें (१०५०)।
    समाप्ते पंचम्यामवति धर्राण मुंजनुपतौ
    सिते पच्चे पौषे बुधहितिमिदं शास्त्रमनधं ॥ ६२२॥
    'सुभाषितरःनसंदोह'।
  - ( ४ ) 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, ए० ७७।

- (द) सिंघुराज (संख्या ७ का छोटा भाई)—उसको सिंघुल भी कहते थे ख्रौर उसके बिरुद कुमारनारायण और नवसाहसांक थे। मुंज ने अपने जीतेजी भोज को गोद ले लिया परंतु उस(मुंज) के मारे जाने के समय वह बालक था इसलिये सिंघुराज गद्दी पर बैठा था। उसने हुए। कोसल (दिल्णकोसल ), वागड़, लाट और मुरलवालों को जीता अौर इस नवीन साहस के कारण ही उसने 'नवसाहसांक' पदवी धारण की हो। पद्मग्रुप्त (परिमल) किन उसके समय में उसके चिरित का 'नवसाहसांक' काव्य लिखा, परंतु उसमें पेतिहासिक बातें बहुत कम हैं। उक्क काव्य से पाया जाता है कि उसके मंत्री का नाम रमांगद था। सिंघुराज ने नागकन्या (नागवंश की राजकुमारी) शशिप्रभा के साथ विवाह किया था। सिंघुराज वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६) से कुछ ही पूर्व गुजरात के चौलुक्य (सोलंकी) राजा चामुंड-राज के साथ की लड़ाई में मारा गया ।
- (१) भोज (सं० द का पुत्र)—उसका विख्द त्रिभुवननारायण मिलता है। वह वड़ा दानी, विद्वान और रणरासिक था। उदयपुर (ग्वालियर राज्य में) के शिलालेख से पाया जाता है कि 'उसने कैलाश से लगाकर मलय पर्वत (दिल्लिण में) तक के देशों पर राज्य किया (इसमें अतिशयोक्ति का होना संभव है), तथा चेदिश्वर (चेदि देश का राजा), इंद्रस्थ, तोग्गल, भीम आदि को प्वं कर्णाट, लाट और गुर्जर (गुजरात) के राजाओं तथा तुरुष्कों (मुसलमानों) को जीता। उसके काम, दान और ज्ञान की समानता कोई नहीं करता था। वह कविराज (कवियों में राजा के समान) कहलाता था, उसने केदार, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडीर (१), काल (महाकाल), अनल और खद्र के मंदिर बनवाए थे । उसके देहांत समय धारा नगरी पर शत्रुक्षणी अंधकार

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि॰ १, पृ० २२८।

<sup>(</sup>२) 'नवसाहसांकचरित'; सर्ग १०, श्लो० १४-१६।

<sup>(</sup>३) ना. प्र. प; भाग १, पृ० १२१-२४।

<sup>(</sup> ४ ) ए. इं; जि० १, प्र० २३४, श्लो० १७।

<sup>(</sup> ४ ) चेदीश्वरेंद्ररथ[तोग्ग]ल[मीमसु]ख्या-न्करणाटिलाटपतिगूर्ज्वरराट्तुरुष्कान् । यद्वत्यमात्रविजितानवलो[नय] मौला

छा गया था। ऊपर लिखे हुए राजाओं में से चेदीश्वर चेदि देश का हैहय-(कलचरि)वंशी राजा गांगेयदेव था, जिसके भोज से परास्त होने का उल्लेख मिलता है। इंद्रस्थ और तोग्गल कहां के राजा थे यह अब तक जाना नहीं गया; भीम गुजरात का सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम ) था जिसके समय भोज के सेनापति कुलचंद्र ने गुजरात पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की. ऐसा 'प्रवंधचिन्ता-मिए। से पाया जाता है। दिवाण के सोलंकी तैलप ने मंज को मारा जिसका बदला सिंधुराज न ले सका, परंतु भोज ने तैलप के पौत्र जयसिंह पर चढाई कर उसको पराजित किया। सोलंकियों के शिलालेखों में जयसिंह को भोजरूपी कमल के लिये चंद्रमा के समान बतलाया है , परंतु भोज के वंशज उदयादित्य के समय के उदयपुर ( ग्वालियर राज्य में ) के शिलालेख में भोज को कर्णाटक के राजा (सोलंकी जयसिंह) को जीतनेवाला लिखा है। वांसवाड़े से मिले हुए राजा भोज के वि० सं० १०७६ ( ई० स० १०२० ) माघ सुदि ४ के दानपत्र में कोंकण-विजयपर्विण (-कौंकण जीतने के उत्सव ) पर घाघदोर ( ? व्याघदोर, वागीडोरा, बांसवाड़ा राज्य में ) भोग ( विभाग ) के वटपद्रक ( बड़ौदिया ) गांव में, छींछा ( चींच, बांसवाड़ा राज्य में ) स्थान ( गांव ) के रहनेवाले भाइल ब्राह्मण को १०० निवर्त्तन ( भूमि का नाप, बीघा ) भूमि दान करने का उल्लेख हैं<sup>3</sup>। इससे स्पष्ट हैं कि सोलंकी जयसिंह पर की चढ़ाई में भोज ने विजयी होकर मुंज के मारे जाने का बदला लिया था। अवंती के राजा भोज ने सांभर के चौहान राजा वीर्यराम को मारा ऐसा 'पृथ्वीराजविजय महाकाव्य' में उल्लेख हैं । भोज के श्रंतिम समय

> दोष्णां व(ब)लानि कलयंति न [योड्ड]लो[कान् ] ॥ केदाररामेस्र (श्र)रसोमनाथ [सुं]डीरकालानलरुद्रसत्नैः । सुराश्र[यै]र्व्याप्य च यः समन्ताद्यथार्थसंज्ञां जगर्ती चकार ॥

> > ए. इं; जि॰ १, पृ० २३४-३६।

- (१) 'प्रबंधचिंतामणि'; पृ० ८०।
- (२) 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, ए० ८६।
- (३) ए. इं; जि० ११, ५० १म२-म३।
- ( ४ ) वीर्थरामसुतस्तस्य वीर्थेण स्यात्स्मरोपमः । यदि प्रसचया दृष्टचा न दृश्येत पिनाकिना ॥ ६५ ॥

में गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव (प्रथम) छोर चेदि के राजा कर्ण ने, जो गांगेयदेव का पुत्र था, धारानगरी पर चढ़ाई की, उसी समय भोज का देहांत हुआ और उसके राज्य में अव्यवस्था हो गई।

राजा मोज प्रसिद्ध विद्वान् था। उसने श्रलंकार शास्त्र पर 'सरस्वतीकंठाभरण', योगशास्त्र पर 'राजमार्तंड,' ज्योतिष के विषय में 'राजमृगांक' श्रीर 'विद्वजनमंडन', शिल्प का 'समरांगण' पेसे ही एक व्याकरण का ग्रंथ तथा 'श्रंगारमंजरीं-कथा' श्रादि कई ग्रंथ संस्कृत में लिखे। उसके बनाए हुए 'कूर्मशतक' नामक दो प्राकृत काव्य भी शिलाओं पर खुदे मिले हैं। घारानगरी में 'सरस्वतीकंठा-भरण' (सरस्वती सदन) नामक पाठशाला वनवाई थी जिसमें कूर्मशतक, भर्ते-हिर की कारिका श्रादि कई पुस्तके शिलाओं पर खुदवाकर रक्खी गई थीं। भोज के पीछे भी उदयादित्य, श्रर्जुनवर्मा श्रादि ने कई पुस्तकों को शिलाओं पर खुदवाकर वहां रखवाया, परंतु फिर वहां मुसलमानों का राज्य होने से उन्होंने उस विद्यामंदिर को तोड़कर उसके स्थान में मसजिद बनवा दी, जो श्रव 'कमाल मौला' नाम से प्रसिद्ध है, श्रीर उसके श्रंदर की पुस्तकादि खुदी हुई शिलाओं में से कहर्यों के श्रक्तर टांकियों से तोड़कर उनको फरी में जड़ दीं, श्रीर कितनी एक को उत्तरी लगा दीं जो श्रव वहां से निकाल ली गई हैं। उनमें से दोनों कूर्मशतक काव्य और 'पारिजातमंजरी' नाटिकावाली शिलाएं प्रसिद्धि में श्रा चुकी हैं'।

यह राजा स्वयं विद्वान् और विद्वानों का गुण्याहक था। विद्वानों को एक एक स्होक की रचना पर लाख लाख रुपये देने की उसकी स्थाति अब तक चली आती है। भोजप्रवंध के कत्ती बज्ञाल पंदित तथा प्रवंध- चिंतामणि के कर्त्ता मेरुतुंग ने कालिदास, वररुचि, सुवंधु, वाण, अमर, राजशेखर, माघ, धनपाल, सीता पंडिता, मयूर, मानतुंग आदि अनेक विद्वानों का भोज की सभा में रहना तथा सम्मान पाना लिखा है, परंतु उनमें से कुछ तो भोज से बहुत पहले हुए थे इसलिये उनकी नामावली विश्वास योग्य नहीं है। धनपाल

श्रगम्यो यो नरेन्द्राणां सुधादीधितिसुन्दरः । जन्ने यशक्षयो यश्च मोजेनावन्तिमूभुजा ॥ ६७ ॥

'पृथ्वीराजविजय'; सर्ग १ ।

<sup>(</sup>१) 'कूर्मशतककान्य', ए. इं; जि॰ द, पृ॰ २४३-६०, श्रीर 'पारिजातमंजरी', ए. इं; जि॰ द, पृ॰ १०१-२२ में छुप चुकी है।

भोज के समय जीवित था श्रीर उसीके समय उसने तिलकमंजरी कथा की रचना की थी। श्रानंदपुर (गुजरात में) के रहनेवाले वज्रट के पुत्र ऊवट ने भोज के समय यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता पर भाष्य वनाया था।

ऊपर लिखी हुई सरस्वतीकग्ठाभरण पाठशाला के अतिरिक्त भोज ने चित्तोड़ के किले में, जहां वह कभी कभी रहता था, त्रिभुवननारायण का विशाल शिवमंदिर बनवायां, जिसका जीणोंद्वार महाराणा मोकल ने वि० सं० १४८५ (ई० स० १४२८) में कराया था। इस समय उस मंदिर को अद्वद्जी (अद्भुतजी) का मंदिर और मोकलजी का मंदिर भी कहते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा है कि पद्मराज नामक पान बेचनेवाले ने, जो कश्मीर के राजा अनंतदेव का प्रीतिपात्र था, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए सुवर्ण से कपटेश्वर (कोटेर, कश्मीर में) में एक कुंड बनवाया और राजा मोज ने यह नियम किया कि में अपना मुंह सद्दा 'पापसद्दन' तीर्थ (कपटेश्वर के कुंड) के जल से घोऊंगा, इसलिये पद्मराज ने उस कुंड के जल से मरे हुए अनेक काच के कलश बरावर पहुंचाते रहकर भोज के उस कठिन प्रण को पूरा कियां। भोजपुर (भोपाल) की बड़ी विशाल भील भी, जिसको मालवे (मांडू) के सुलतान हुशंगशाह ने नुड़वाया, भोज की बनाई हुई मानी जाती है ।

भोज के समय के दो दानपत्र अब तक मिले हैं, जिनमें से बांसवाड़े का वि० सं० १०७६ (ई० स० १०१६) का, और दूसरा वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२१) का है । शक सं० १६४ (वि० सं० १०६६) में भोज ने 'राजमृगांक करण" लिखा और उसके उत्तराधिकारी जयसिंह का पहला लेख (दानपत्र) वि० सं० १११२ का है, इसलिये भोज का देहान्त वि० सं० १०६६ और १११२ के बीच किसी वर्ष हुआ होगा।

( १० ) जयसिंह ( सं० ६ का उत्तराधिकारी)—भोज की मृत्यु के समय

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प०; भाग ३, प्र० १-१८ ।

<sup>(</sup>२) कल्ह्याः, 'राजतरंगियाी'; तरंग ७, श्लोक १६०-६३।

<sup>(</sup>३) ई. ऐं; जि० १७, ए० ३४०-४२; और उसका नक्शा ए० ३४८ के पास ।

<sup>(</sup>४) वि० सं० १०७६ का दानपत्र ए. ई; जि० ११, ए० १८२-८३ तक और १०७८ का ई० ऐ; जि० ६, ए० १३-१४ में प्रकाशित हुआ है।

<sup>(</sup>४) ए. इं; जि॰ १, ए० २३२-३३।

धारानगरी शबुश्रों के हाथ में थी, परंतु उनके लौट जाने पर जयसिंह मालवे का राजा हुआ। उसका एक दानपत्र वि० सं० १११६ (ई० स० १०४४) का मिला है , श्रौर एक शिलालेख वि० सं० १११६ का बांसवाड़ा राज्य के पाणा- हेड़ा गांव के मंडलीश्वर के मंदिर में लगा हुआ है, जिसका श्रमुमान एक तिहाई श्रंश जाता रहा है। उसमें उक्त राजा की वीरता के वर्णन के साथ उसके सामंत वागड़ के परमार मंडलीक (मंडन) के विषय में लिखा है कि उसने बड़े बलवान दंडाधीश (सेनापित) कन्ह को पकड़कर उसके हाथी घोड़ों सहित जयसिंह के सुपुर्द किया । कन्ह किस राजा का सेनापित था यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ। वि० सं० १११६ के पीछे जयसिंह श्रधिक काल तक राज करने न पाया हो ऐसा श्रमुमान होता है।

(११) उदयादित्य (सं०१० का उत्तराधिकारी)—जयसिंह के समय तक धारा के राज्य की स्थिति सामान्य ही पाई जाती है। उदयादित्य ने शत्रुओं का उपद्रव मिटाकर सांभर के चौहान राजा विश्रहराज (तीसरे, वीसलदेव) की सहायता से अपने राज्य की उन्नति की और विश्रहराज के ही दिये हुए सारंग नाम के बड़े ताते तुरंग पर सवार होकर गुजरात के राजा कर्ण (भीमदेव के पुत्र) को जीता । यह लड़ाई भीमदेव की चढ़ाई का बदला लेने को हुई होगी। भोज ने चौहान वीर्यराम को मारा था, परंतु उदयादित्य ने सांभर के चौहानों से मेल कर लिया हो यह संभव है । उसने अपने नाम से उदयपुर नगर

- (१) ए. इं; जि० ३, पृ० ४८-२०।
- (२) येनादाय रखे कन्हं दंडाधीशं महाबलं । श्रिपतं जयसिंहाय साधं गजसमन्वितं ॥ २६ ॥ पाखाहेडा का वि० सं० १९१६ का शिलालेख (अप्रकाशित)।
- (३) मालवेनोदयादित्येनास्मादेवाप्यतोत्रतिः ।

  मन्दाकिनी ह्दादेव लेमे पूर्यमध्यिना ॥ ७६ ॥

  सारंगारूयं तुरङ्गं स ददौ तस्मै मनोजवम् ।

  नह्युचैश्रवसं चीरसिन्धोरन्यः प्रयच्छति ॥ ७७ ॥

  जिगाय गूर्जरं कर्या तमश्रं प्राप्य मालवः ।…॥७८ ॥

'पृथ्वीराजविजय'; सर्ग १।

<sup>(</sup> ४ ) 'वीसलदेव रासा' नामक हिंदी कान्य्र में मालवे के राजा भोज की पुत्री राजमती का

( ग्वालियर राज्य में ) बसाया जहां से परमारों के कई एक शिलालेख मिले हैं। उदयादित्य भी विद्यानुरागी था। धारानगरी में भोज की बनवाई हुई पाठशाला के स्तंभों पर नरवर्मा के खुदवाप हुए नागवंध में संस्कृत के वर्ण तथा नामों और धातुओं के प्रत्यय विद्यमान हैं, जो उदयादित्य की योजना है। उनके साथ उसके नाम के रुशेक खुदे हैं । ऐसे ही संस्कृत के पूरे वर्ण और नागवंध में प्रत्यय, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पीछे की छुत्री में लगी हुई एक प्रशस्ति की श्रंतिम शिला के खाली अंश पर तथा ऊन गांव में भी खुदे हुए हैं और उदयादित्य के नाम का रुशेक भी उनके साथ खुदा है। उसके दो पुत्रों—लक्ष्मदेव और नरवर्मा—तथा एक पुत्री श्यामलदेवी के नाम शिलालेखों में मिलते हैं। श्यामलदेवी का विवाह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजा विजयसिंह से हुआ था, उससे श्राल्ह खुदेवी नाम की कन्या हुई जो चेदिदेश के हैह यवंशी (कलचुरि, करचुली) राजा गयकर्शदेव के साथ ब्याही गई थी ।

विवाह चौहान राजा वीसलदेव (विमहराज, तीसरे) के साथ होना लिखा है चौर धजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२२६ के वीजोल्यां ( मेवाह में ) के चहान पर खुदे हुए बड़े शिलालेख में वीसल की रागी का नाम राजदेवी मिलता है। राजमती चौर राजदेवी एक ही राजपुत्री के नाम होने चाहियें, परंतु भोज ने सांमर के चौहान राजा वीर्यराम को मारा था, ऐसी दशा में भोज की पुत्री राजमती का विवाह वीसलदेव के साथ होना संभव नहीं। उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया था ध्रतपुत्र संभव है कि यदि वीसलदेव रोग सहन सहीं। उदयादित्य ने चौहानों से मेल कर लिया था ध्रतपुत्र संभव है कि यदि वीसलदेव रासे के उक्र कथन में सत्यता हो तो राजमती उदयादित्य की पुत्री या बहिन हो सकती है।

(१) उदयादित्यदेवस्य वर्ण्यानागकृपाणिका । कवीनां च नृपाणां च तोषा .....॥

भोज की पाठशाला के स्तंभ पर नागवंधों के जपर खुदा हुआ लेख, श्लोक दूसरा।

- (२) 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; ए० ७१, टिप्पण् ६; छौर लिपिपत्र २५वां।
- (३) पृथ्वीपतिर्व्विजयसिन्ह(सिंह) इति प्रवर्षमानः सदा जगित यस्य यशः सुघां शुः ।
  तस्याभवन्मालवमगढलाधिनाथोदयादित्यस्ता सुरूपा
  शृङ्गारिगी श्यामलदेन्युदारचरित्रचिनतामगिर्गिचतश्रीः । । ।।
  तस्मादान्हग्रदेन्यजायत जगद्रचाचमाङ्गपते –
  रेतस्यान्निजदीर्घवन्श(वंश)विशदप्रेंखत्यताकाकृतिः ॥
  विवाहविधिमाधाय गयकगर्गानरे सरः ।

उदयपुर से मिले हुए एक शिलालेख में, जो बहुत पुराना नहीं है, उदयादित्य का वि॰ सं॰ १११६, शक सं॰ ६८१ में राजा होना लिखा है जो असंभव नहीं, परंतु वह लेख संशयरहित नहीं है। उदयादित्य के समय के अब तक दो शिलालेख मिले हैं, जिनमें से एक उदयपुर (ग्वालियर राज्य में) का वि॰ सं॰ ११३७ (ई॰ स॰ १०८०) का और दूसरा भालरापाटन (राजपूताना में) का वि॰ सं॰ ११४३ का है।

भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के एक पुत्र जगदेव की रोचक कथा मिलती है। उसमें उसकी वीरता, स्वामिमिक्त श्रौर उदारता का वहुत कुछ वर्णन है। उसके विषय में यह भी लिखा है कि घर के द्वेष के कारण वह गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज) की सेवा में जा रहा श्रौर श्रपनी वीरता तथा स्वामिमिक्त के कारण जयसिंह की प्रीति सम्पादन कर उससे बड़ी जागीर भी पाई। उदयादित्य ने श्रपने पीछे श्रपने छोटे पुत्र जगदेव को ही श्रपना राज्य दिया श्रादि। इस कथा का बहुतसा श्रंश किएत होने पर भी इतना तो निश्चित है कि मालवे के परमारों में जगदेव (जगदेव) नामक कोई उदार पुरुष श्रवश्य हुआ था, क्योंकि मालवे के परमार राजा श्रर्जुनवर्मा ने 'श्रमस्शतक' पर 'रिसिक्संजीवनी' टीका लिखी जिसमें वह जगदेव (जगदेव) की प्रशंसा का एक स्थोक उद्धत कर उसको श्रपना पूर्वपुरुष वतलाता है।

(१२) लक्ष्मदेव (सं०११ का पुत्र)—उसने त्रिपुरी पर हमला कर शत्रुत्रों का नाश किया और वह तुरुष्कों (मुसलमानों) से भी लड़ा था। निःसंतान होने से उसके पीछे उसका भाई राजा हुआ।

(१३) नरवर्मा (सं०१२ का छोटा भाई)—'प्रबंधविंतामणिं' से पाया जाता है कि गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज) श्रपनी माता सहित सोमनाथ की यात्रा को गया हुआ था, उस समय मालवे के राजा यशोवर्मा ने गुजरात

चके प्रीतिम्परामस्यां शिवायामिव शंकरः॥

भेराघाट का शिलालेख ( ए. इं; जि॰ २, प्र॰ १२ )

<sup>(</sup>१) ए. इं; जि० ४ का परिशिष्ट; लेखसंख्या ६८ श्रीर टिप्पगा १।

<sup>(</sup>२) इं० ऐं; जि० २०, पृ० ६३।

<sup>(</sup>३) संवत् ११४३ वैशाख सुदि १० अधेह श्रीमदुदयादित्यदेवकल्याण्विजयराज्ये । यह शिलालेख भालरापाटन के म्यूजियम् में सुरक्तित है ।

राज ) के साथ की लड़ाई चलती रही, श्रंत में हाथियों से धारा नगरी का दिलिए दरवाज़ा तुड़वाया गया श्रीर जयसिंह ने धारा में प्रवेश कर यशोवमी को उसकी राणियों सिहत क़ैद किया श्रीर १२ वर्ष की लड़ाई के उपरांत वह श्रपनी राजधानी को लौटा । इस युद्ध में विजय पाकर जयसिंह ने 'श्रवतिनाय' विरुद्ध धारण किया श्रीर मालवे के बड़े श्रंश पर उसका श्रधिकार हो गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध वित्तोड़गढ़ तथा उसके पास का मालवे से मिला हुशा प्रदेश, जो मुंज के समय से मालवे के परमारों के राज्य में चला श्राता था, श्रव मालवे के साथ जयसिंह के श्रधीन हुशा। इसी तरह वागड़ ( ट्रंगरपुर श्रीर बांसवाड़ा ) भी उसके हाथ श्राया। यह विजय वि० सं० ११६२ श्रीर ११६४ के बीच किसी वर्ष हुई होगी क्योंकि वि० सं० ११६२ मार्गशीर्ष विव ३ का तो यशोवमी का दानपत्र अ

(२) तत्र स्वजयकारपूर्वकं द्वादशवार्षिके विग्रहे संजायमानेऽद्य मया धारा-भक्कानन्तरं ० ('प्रबंधिंचतामिणः' ए० १४२-४३)।

कृत्वा विग्रहमुग्रसैन्यनिवहैयों द्वादशान्दप्रमं
प्राग्द्वारं विदलय्य पष्टकरिणा मंक्त्वा च धारापुरी ।....॥४१॥
जयसिंहसूरि का 'कुमारपाजचरित'; सर्ग १।

कृत्वा विग्रहसुत्रमाग्रहवशाज्जग्राह धारां धरा-धीशो द्वादशवत्तरैर्बहुतरं विश्वचिरं मत्तरम् ।...॥ ३४॥ देशान्विजित्य तरियाप्रमितैः स वर्षैः सिद्धाधियो निजपुरं पुनराससाद ॥ ३८॥

चारित्रसुंदरगाणि का 'कुमारपालचरित्र'; सर्ग १, वर्म २। (३) इं, पें; जि॰ ११, प्र॰ ३४१।

<sup>(</sup>१) लिखराज जयलिंह की इस विजय के संबंध में गुजरात के प्राचीन इतिहास-क्षेसकों में मतभेद हैं। हेमचंद्र अपने 'द्वाश्रयकान्य' में (१४। २०-७४), अरिसिंह अपने 'सुकृतसंकीर्तन' में (२। २४-२४; ३४) और मेरुतुंग अपनी 'प्रवंधितामिंगि' में (ए० १६४) मालवे के राजा यशोवमां को क़ैद करना मानते हैं, परंतु सोमेश्वर अपनी 'कीर्तिकी सुदी' में (२। ३१-३२), जिनमंडनगिण अपने 'कुमारपालप्रवंध' में (पत्र ७। १) और जयसिंहसूरि अपने 'कुमारपालचरित' में (१।४१) नरवमों को क़ैद करना बतलाते हैं। सास्तव में बात यह है कि सिद्धराज जयसिंह ने नरवमों के समय मालवे पर चढ़ाई की, उसका देश विजय करता हुआ आगे बदता गया और १२ वर्ष तक लड़ते रहने पर यशोवमां के समय विजय प्राप्त हुई जैसा कि उपर तलवाके और उज्जैन के शिलाजेसों से बतलाया गया है।

मिल चुका है, और जयांसेंह का एक शिलालेख उज्जैन की कमेटी (म्यूनिसि-पलटी) में रक्ला हुआ मेरे देखने में आया जो पहले वहां के एक दरवाज़े में लगा था, जहां उसकी खुदी हुई बाजू भीतर की ओर थी जिससे दरवाज़ा गिराये जाने के समय उस लेख का पता लगाथा। वह शिलालेख वि० सं० ११६४ ज्येष्ठ घदि १४ का है, जिसमें जयांसेंह का मालवे के राजा यशोधमेंदेव (यशोधमों) को जीतना तथा उस समय अवंतिमंडल (मालवे) में उसकी तरफ़ से शासक (हाकिम) नागर जाति का महादेव होना लिखा हैं। जयांसेंह (सिद्धराज) का जीता हुआ मालवे का राज्य उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल तक गुजरात के सोलंकियों के अधीन रहा, परंतु कुमारपाल के अयोग्य उत्तराधिकारी अजयपाल के मारे जाने पर मालवे के परमार फिर स्वतंत्र हो गये। यशोवमी के दो दानपत्र मिले हैं जो वि० सं० ११६१ अौर ११६२ के हैं। उसके तीन पुत्र जयवर्मा, अजयवर्मा और लदमीवर्मी थे।

- (१४) जयवर्मा (सं० १४ का पुत्र)—वह नाममात्र का राजा या गुजरात के सोलंकियों की अधीनता में रहा होगा। उसका नाम कहीं कहीं ताम्रपत्रों में छोड़ भी दिया है।
- (१६) श्रजयवर्मा (सं०१४ का छोटा भाई)—वह श्रपने बड़े भाई का उत्तराधिकारी हुश्रा हो या उसका राज्य उसने छीना हो। उसके समय से मालवे के परमारों की दो शाखें हो गई, बड़ी शाखावाले श्रपने को मालवे के स्वामी मानते रहे श्रौर छोटी शाखावाले 'महाकुमार' कहलाते थे। महाकुमार
- (२) महाकुमार लक्सीवर्मदेव के वि० सं० १२०० के दानपत्र में यशोवर्मा के वि० सं० ११६१ के दान का उन्नेख है (इं. पें; जि० १६, पू० ३५३)।

<sup>(</sup>३) इं. पें; जि० १६, पू० ३४३।

उद्यवमां के वि० सं० १२४६ के दानपत्र में लिखा है कि 'परमभट्टारक महा-राजाधिराज परमेश्वर जयवमां का राज्य अस्त होने ( छूटने ) पर महाकुमार लक्ष्मीवर्मा ने अपनी तलवार के बल से अपना राज्य जमाया'। इससे अनुमान होता है कि अजयवर्मा ने जयवर्मा का राज्य छीना उस समय लक्ष्मीवर्मा जयवर्मा के पन्न में रहा हो और कुछ इलाका दवा बैठा हो। महाकुमार हरिश्चंद्रवर्मा के दानपत्र में जयवर्मा की छपा से उसका राज्य पाना लिखा है जो ऊपर के कथन की पृष्टि करता है। हम यहां पर मालवे के परमारों की दोनों शाखाओं का संबंध नीचे लिखे हुए वंशवृत्त में बतलाकर छोटी शाखा का परिचय पहले देंगे, तदनंतर बड़ी शाखा का।



महाकुमार लक्ष्मीवर्मा का एक दानपत्र वि० सं० १२०० ( ई० स० ११४३) श्रावण सुदि १४ का मिला है । उसके पुत्र महाकुमार हिरश्चंद्रवर्मा का एक दानपत्र पीपिलया नगर (भोपाल राज्य में) से मिला है जिसमें दो दानों का उन्नेख हैं; एक वि० सं० १२३४ पौष विद श्रमावास्या को श्रीर दूसरा वि० सं० १२३६ वैशाख सुदि १४ को दिया गया था । उसके पुत्र महाकुमार उद्यवर्मा का दानपत्र वि० सं० १२४६ वैशाख सुदि १४ का मिला है । वि० सं० १२७२ तक वड़ी शाखा का राजा श्रर्जुनवर्मा विद्यमान था, जैसा कि श्रागे वतलाया जायगा। उसके निःसंतान मरने पर उद्यवर्मा का भाई देवपाल मालवे का राजा हो गया। श्रव श्रागे वड़ी शाखा का परिचय दिया जाता है।

<sup>(</sup>१) इं. पें; जि० १६, प्र० २४४।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जि० १६, ए० ३४२-४३।

<sup>(</sup>३) बंगा. ए. सो. ज; जि० ७, ए० ७३६ ६

<sup>(</sup>४) इं. पें; जिल १६, ए० २४४-४४ ।

(१७) विध्यवमी (सं०१६ का पुत्र)-गुजरात के सोलंकी राजा कुमा-रपाल के उत्तराधिकारी अजयपाल के समय से ही गुजरात का राज्य शिथिल होने लगा था और वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) में उसके मरने पर उसका वालक पुत्र मूलराज (वालमूलराज) गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बैठा श्रीर दो वर्ष राज्य कर वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७८) में मर गया। उसके पीछे उसका छोटा भाई भीमदेव (दूसरा ) बाल्यावस्था में ही गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठा। तब ही से गुजरात के राज्य की दशा बिगड़-ती गई और सामंत लोग स्वतंत्र होते गये। उसके राज्य की अवनति के समय विध्यवर्मा गुजरात से स्वतंत्र हो गया हो, यह संभव है। वि० सं० १२७२ के अर्जुनवर्मा के दानपत्र में विध्यवर्मा को वीरमूर्धन्य (वीरों का अप्रणी) और गुजरातवालों का उच्छेद करनेवाला कहा है'। सोमेश्वर कवि अपने 'सुरथो-त्सव' काव्य में गुजरात के सेनापति से पराजित होकर राजा विध्यवमी का रण-खेत छोड़ जाना और उक्त सेनापति का गोगास्थान नामक पत्तन को तोड़ना तथा वहां महल के स्थान पर कुआ खुदवाना लिखता है । विध्यवर्मा भी विद्या-तुरागी था। उसका सांधिविब्रहिक बिल्हण कवि ( कश्मीरी विल्हण से भिन्न ) था। सपादलक्त ( अजमेर के चौहानों के अधीन का देश ) के अंतर्गत मंडल-कर ( मांडलगढ़, उदयपुर राज्य में ) का रहनेवाला जैन पंडित श्राशाधर सपा-दलच पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने तथा उनके अत्याचार के कारण श्रपना निवास-स्थान छोड़कर विध्यवर्मा के समय मालवे में जा रहा और उक्र विल्हण पंडित से उसकी मैत्री हुई ।

- (१) तस्मादजयवर्माभूज्जयश्रीविश्वतः सुतः ॥

  तत्स् नुर्वीरमूर्द्वन्यो धन्योत्पत्तिरजायत ।

  गुर्जरोच्छेदनिर्वेद्यो विंध्यवर्मा महासुतः ॥

  श्रमेरिकन श्रोरिपेटेल सोसाइटी का जर्नल; जि० ७, ५० ३२-३३।
- (२) भाराधीशे विन्ध्यवर्मययवन्ध्यक्रोभाष्मातेऽप्याजिमुत्सृज्य याते । गोगस्थानं पत्तनं तस्य भङ्कत्वा सौधस्थाने खानितो येन कृपः॥३६॥ 'सुरथोस्तव'; सर्ग १४।
- (३) ब्राशाधर के 'धर्मामृतशास्त्र' के ब्रंत की प्रशस्ति; श्लोक १-७।

- (१६) सुभटवर्मा (सं०१७ का पुत्र)—उसकी सोहड़ भी कहते थे जो सुभट का प्राकृत रूप हैं। उसके समय मालवे के परमार स्वतंत्र हुए हों इतना ही नहीं किंतु गुजरात पर चढ़ाई करने को भी समर्थ हो गये थे। 'प्रबंधिंचतामिए' में लिखा है कि गुजरात के राजा भीमदेव (दूसरे, भोलाभीम) के समय मालवे के राजा सोहड़ (सुभटवर्मा) ने गुजरात को नाश करने की इच्छा से उसपर चढ़ाई कर दी, परंतु भीमदेव के मंत्री ने उसको समभाकर लौटा दिया'। 'कीर्ति-कीमुदी' से पाया जाता है कि धारा के राजा (सुभटवर्मा) ने गुजरात पर चढ़ाई की जिसको बधेल लवणप्रसाद ने लौटा दिया। लवणप्रसाद भीमदेव का सामंत था श्रीर उसके राज्य की बिगड़ी हुई दशा में गुजरात के राज्य का छल काम उसीकी इच्छा के श्रनुसार होता था। श्रर्जुनवर्मा के दानपत्र में सुभटवर्मा के प्रताप की दावाशि का गुजरात में जलने का जो उन्नेख है', उसकी पृष्टि ऊपर लिखे हुए गुजरातवालों के दोनों कथनों से होती है।
- (१६) श्रर्जुनवर्मा (सं०१८ का पुत्र)—उसके वि० सं०१२७२ के दान-पत्र में लिखा है कि उसने बाललीला समान युद्ध में अयसिंह को भगाया था<sup>3</sup>। उसके राजगुरु मदन (बालसरस्वती) की रची हुई 'पारिजातमंजरी' (विजयश्री) नाटिका से उसका गुजरात के राजा जयसिंह के साथ पर्व-पर्वत (पावागढ़) के पास युद्ध होना पाया जाता है जिसमें जयसिंह भाग गया था। गुजरात के निर्वल राजा भीमदेव (दूसरे) से उसका राज्य उसके छुदंबी जयसिंह ने कुछ काल के लिये छीन लिया था, वही जयसिंह श्रर्जुनवर्मा से हारा होगा। उसका एक दानपत्र वि० सं० १२८० का मिल चुका है, जिसमें उसका नाम जयंतसिंह लिखा है जो जयसिंह का रूपान्तरमात्र है।

बंगा. ए. सो. ज; जि० ४, पृ० ३७८-७३।

<sup>(</sup>१) 'प्रबंधचिंतामणि'; पृ० २४१।

<sup>(</sup>२) भूपः सुभटवर्म्मीते धर्मो तिष्ठन्महीतलम् ॥ यस्य ज्वलति दिग्जेतुः प्रतापस्तपनद्यतेः । दावाग्निसुमनाद्यापि गर्जन्गुर्जरपत्तने ॥

<sup>(</sup>३) बाललीलाहवे यस्य जयासिंहे पलायिते । जर्नेख त्राफ़ दी त्रमेरिकन् त्रोरिपेंटल् सोसाइटी; जि० ७, ए० २४–२७ । (४) इं. पें; जि० ६, ए० १६६–६८ ।

'प्रबंधचिन्तामणि' में लिखा है कि राजा भीमदेव (दूसरे ) के समय श्रर्जुनवर्मा ने गुजरात का नारा किया था<sup>9</sup>। अर्जुनवर्मा विद्वान, कवि और गानाविद्या में निष्णु था। उसके समय के तीन दानपत्र मिले हैं जिनमें से एक वि० सं० १२६७ फाल्गुन सुदि १० का मंडपदुर्ग ( मांडू ) से दिया हुन्ना, दुसरा वि० सं० १२७० वैशाख वदि स्रमावास्या का भगकुञ्छ (भड़ौच, गुजरात में) से श्रौर तीसरा वि० सं० १२७२ भाइपद सुदि १४ का रेवा ( नर्मदा ) और कपिला के संगम पर श्रमरेश्वर तीर्थ से दिया हुआ है। इन तीनों दानपत्रों की रचना राजगुरु मदन ने ही की थी। पहले दो ताम्रपत्रों के लिखे जाने के समय अर्जुनवर्मी का महासांधिविद्राहिक विव्हण पंडित था, परंतु तीसरे दानपत्र के समय उस पद् पर राजा सलखण था। उसके मंत्री का नाम नारायण था। श्रर्जुनवर्मा का देहान्त वि० सं० १२७२ और १२७४ के बीच किसी वर्ष हुआ होगा, क्योंकि वि० सं० १२७४ मार्गशीर्ष सुदि ४ के हरसोड़ा गांव (मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िल में ) से मिले हुए देवपाल के समय के शिलालेख में उस( देवपाल )को महाराजाधिराज श्रौर परमेश्वर धारानगरी का राजा. परमभङ्गरक. कहा है।

(२०) देवपाल (स०१६ का कुटुंबी)—श्रर्जुनवर्मा के पुत्र न होने से उसके पीछे छोटी शाखा के वंशधर महाकुमार हिरिश्चंद्रवर्मा का दूसरा पुत्र देवपाल मालवे का राजा हुआ। उसका उपनाम (विरुद्द) 'साहसमझ' था। उसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। पहला शिलालेख वि० सं०१२७४ का उपर लिखा हुआ हरसोड़ा गांव का और दी उदयपुर (ग्वालियर राज्य में) से मिले हैं जो वि० सं०१२८६ और १२८६ के हैं। उसका एक दानपत्र मांधाता से भी मिला है जो वि० सं०१२६२ भाद्रपद सुदि १४ का है '। उसके समय हिजरी सन् ६२६ (वि० सं०१२८८ में दिल्ली के सुलतान शमशहीन अलतमश ने मालवे पर चढ़ाई कर साल भर की लड़ाई के बाद

<sup>(</sup>१) 'प्रबंधचिंतामणि'; पृ० २४०।

<sup>(</sup>२) इं. ऐं; जि० २०, प्र० ३११।

<sup>(</sup>३) वहीं; जि० २०, पृ० द३।

<sup>(</sup>४) वहीं; जि० २०, पृ० द३।

<sup>(</sup>४) ए. इं; जि० ६, पृ० १०म-१३।

ग्वालियर को विजय किया, फिर भेलसा श्रीर उज्जैन लिया श्रीर उज्जैन में महा-काल के मंदिर को तोड़ा, परंतु मालवे पर सुलतान का कृब्ज़ा न हुशा। सुलतान के लूटमार कर चले जाने पर वहां का राजा देवपाल ही रहां। देव-पाल के समय श्राशाधर पंडित ने वि० सं० १२८४ में नलकच्छुपुर (नालछा, धार से २० मील) में रहते समय 'जिनयज्ञकल्प' तथा वि० सं० १२६२ में 'त्रिषष्टिस्मृति' नाम की पुस्तकें रचीं श्रीर वि० सं० १३०० में सटीक 'धर्मामृत-शास्त्र' की रचना की जब कि मालवे का राजा जयतुगिदेव थां; श्रतएव देव-पाल की मृत्यु वि० सं० १२६२ श्रीर १३०० के वीच किसी समय हुई होगी। उसके दो पुत्र जयतुगिदेव श्रीर जयवर्मा थे जो उसके पीछे कमशः राजा हुए।

(२१) जयतुगिदेव (सं०२० का पुत्र)—उसको जयसिंह और जैत्रमञ्ज भी कहते थे। उसके समय का एक शिलालेख राहतगढ़ से (वि० सं०१३१२ का<sup>3</sup>) श्रीर दूसरा (वि० सं०१४ श्रर्थात् १३१४ का, जिसमें शताब्दी के श्रंक छोड़ दिये गये हैं) कोटा राज्य के श्रदू नामक स्थान से मिला है"। मेवाड़ का गुहिलवंशी राजा जैत्रसिंह श्रर्थुण (बांसवाड़ा राज्य में) में जयतुगिदेव से लड़ा था"। उसका देहांत वि० सं०१३१४ में हुआ।

(२२) जयवर्मा दूसरा (सं०२१ का छोटा भाई)—उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१३१४ माघ विद १ का, और एक दानपत्र वि० सं०१३१७

धर्मामृतशास्त्र के ग्रंत की प्रशस्ति।

श्वेतांबर जैन साधुत्रों में जैसे अनेक अंथों के रचयिता हेमचंद्राचार्य हुए वैसे ही दिगं-बर जैनों में आशाधर पंडित ने भी अनेक अंथों की रचना की।

<sup>(</sup>१) ब्रिग; फ्रिरिश्ता; जि०१, पृ०२१०-११।

<sup>(</sup>२) पंडिताशाधरश्चके टीकां च्वोदच्चमामिमां ॥ २८ ॥
प्रमारवंशवाद्धीदुदेवपालनृपात्मजे ।
श्रीमज्जैतुगिदेवेतिस्थाम्नावतीनवत्यत्तं ॥ ३० ॥
नलकच्छुपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेतिधत् ।
विक्रमान्दशतेब्वेषा त्रयोदशतु कार्तिके ॥ ३१ ॥

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि० २०, पृ० = ४।

<sup>(</sup> ४ ) 'भारतीय प्राचीनलिपिमाला'; पृ० १८२ का टिप्पग् ६ ।

<sup>(</sup> ४ ) मा च व . भाग ३. प० १३२-३४।

ज्येष्ठ सुदि ११ का' मंडप दुर्ग ( मांडू ) से दिया हुआ मिला है, जिसमें उसके सांधिविग्रहिक का नाम मालाधर पंडित और महाप्रधान का नाम राजा अज-यदेव होना लिखा है।

(२३) जयसिंह तीसरा (सं०२२ का उत्तराधिकारी)—वि० सं०१३४४ के कवालजी के कुंड (कोटा राज्य में) के शिलालेख में, जो रण्धंभोर के प्रसिद्ध चौहान राजा हंमीर के समय का है, लिखा है कि जैत्रसिंह (हंमीर के पिता) ने मंडप (मांडू) में रहे हुए जयसिंह को बार बार सताया, मालवे के उस राजा के सैकड़ों योद्धाश्रों को भंपाइथा घट्ट (भपायता के घाटे) में हराया श्रोर उनको रण्स्तंभपुर (रण्थंभोर) में क़ैद रक्खा । जयसिंह (तीसरे) के समय का एक शिलालेख वि० सं०१३२६ वैशाख सुदि ७ का मिला है ।

(२४) श्रर्जुनवर्मा दूसरा (सं०२३ का उत्तराधिकारी)—उपयुक्त कवालजी के कुंड के शिलालेख में राण्यंभोर के चौहान राजा हंमीर के विषय में लिखा है कि उसने युद्ध में श्रर्जुन ( श्रर्जुनवर्मा ) को जीतकर बलपूर्वक उससे मालवे की लक्ष्मी को छीन लिया । 'हंमीरमहाकाव्य' में हंमीर की गहीनशीनी का संवत् १३३६ श्रीर 'प्रबंधकोष' के श्रंत की वंशावली में १३४२ दिया है। कवालजी के कुंडवाला शिलालेख वि० सं० १३४४ का है, इसलिये हंमीर ने वि० सं० १३३६ (या १३४२) श्रीर १३४६ के बीच श्रर्जुन ( श्रर्जुनवर्मा ) से मालवा या राण्यंभोर के राज्य से मिला हुशा मालवे का कुछ श्रंश छीना होगा।

<sup>(</sup>१) ए. इं: जि० १, ए० १२०-२३ ८

<sup>(</sup>२) ततोभ्युदयमासाद्य जैत्रसिंहरवित्रेवः । श्रापि मंडण्मध्यस्यं जयसिंहमतीतपत् ॥ ७ ॥ येन भंपाइथाघट्टे मालवेशभटाः शतं । व(ब)द्भा रणस्तंभपुरे चिप्ता नीताश्च दासतां ॥ ६ ॥ कवाखजी के कुंड की प्रशस्ति की छाप से ॥

<sup>(</sup>३) ए. ई; जि० १ का परिशिष्ट, लेखसंख्या २३२।

<sup>(</sup>४) सां(सा)माज्यमाज्यपरितोषितहव्यवाहो हंमीरभूपतिरविंव(द)त भूतधात्र्याः ॥ १० [॥] निर्ज्ञित्य येनार्जुनमानिमूर्द्धनिश्रीम्मीलवस्योज्जगृहे हटेन ॥ ११॥ कवाकाणी के कुंड की प्रशस्ति की छाप से ध

(२४) भोज दूसरा (सं०२४ का उत्तराधिकारी)—'हंमीरमहाकाव्य' में हंमीर की विजयपात्रा के वर्णन में लिखा है कि मंडलकृत दुर्ग (मांडू का किला) लेकर वह शीझ ही धारा को पहुंचा और परमार भोज को, जो दूसरे भोज के जुल्य था, नमाया'। यदि इस कथन में सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाले लेख के खुदे जाने (वि० सं०१३४४) और हंमीर की मृत्यु (वि० सं०१३४८) के बीच किसी वर्ष में होना खंमव है। धार में श्रव्दुल्लाशाह चंगाल की क्रवर के द्रवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है जिसमें चंगाल की प्रशंसा के साथ यह भी लिखा है कि उस कृवर के ऊपर के गुंवज की, जो अलाउद्दीन गोरी ने बनवाया था, महमूदशाह खिलजी ने मरम्मत करवाई। वह क्रवर हिजरी सन् ८४७ (वि० सं०१४१०) में बनी थी। उसमें यह भी लिखा है कि राजा भोज उस(चंगाल)की करामात देखकर मुसलमान हो गया था'। भोज (प्रथम) के समय तो मालवे में मुसलमान श्राये भी नहीं थे, संभव है कि पिछले श्रर्थात् दूसरे भोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त भोज के मुसलमान होने की कल्पना खड़ी कर ली हो।

(२६) जयांसेंह चौथा (सं०२४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख उदयपुर (ग्यालियर राज्य में) से मिला है जो वि० सं० १३६६ श्रावण वि६ १२ का है । उसके श्रांतिम समय के श्रासपास कमशः सारा मालवा मुसलमानों के श्रार्थान हो गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थिति में रह गये, परंतु समय पाकर वे लड़ते भी रहे थे।

जलालुद्दीन फीरोज़शाह खिलजी ने हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८) में उज्जैन को लिया श्रौर वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । दो वर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा श्रौर उसके भतीजे श्रलाउद्दीन ने भेलसा फतह कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। श्रनुमान होता है कि मुहम्मद तुग़लक के समय मालवे के परमार-राज्य का श्रंत हुशा। 'मिराते

<sup>(</sup>१) 'हंमीरमहाकाव्य'; सर्ग ६, श्लोक १८-१६।

<sup>(</sup>२) बंब. ए. सो. जः ई० स० १६०४ का एक्स्ट्रा नंबर, ए० ३४२।

<sup>(</sup>३) इं. पें; जि॰ २०, ए० ८४।

<sup>(</sup> ४ ) बिगः, फ़िरिश्ताः, जि॰ १, ४० ३०१ । इत्तियटः, हिस्टरी श्रॉफ इंडियाः, जि॰ ३, ४० १४७ ।

सिंकदरीं से पाया जाता है कि मुहम्मद तुग़लक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४००) के आसपास मालवे का सारा इलाका अज़ीज़ हिमार के सुपुर्द किया, जो पहले केवल धार का हाकिम नियत किया गया था।

मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां की एक शाखा अज़मेर ज़िले में आ बसी। उस शाखावालों का एक शिलालेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा हुआ है, जो वि० सं० १४३२ का है । उसमें लिखा है कि जिस परमार वंश में मुंज श्रीर भोज हुए उसी वंश में हंमीर-देव हुआ; उसका पुत्र हरपाल श्रीर हरपाल का महीपाल (महपा) श्रीर उसका पुत्र रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ की राणी राजमती ने, जो बाहड्मेर के राठोड् दुर्जनशस्य ( दुर्जनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाव बनवाया। ऊपर लिखा हुआ महीपाल ( महपा ) मेवाड़ के महाराणा मोकल के मारनेवाले 'चाचा' श्रीर 'मेरा' से मिल गया थाः जब राठोड़ राव रखमल ने वाचा व मेरा को मारा तब महपा भागकर मांड्र के सुलतान के पास चला गया। फिर उसने महाराखा कुंभा से अपना अपराध चमा कराया और वह उनकी सेवा में रहने लगा। राव रणमञ्ज को मारने में भी महपा शामिल था। उक्त लेख के रघनाथ (राघव) का बेटा कर्मचंद था जिसके यहां मेवाड़ का महाराखा सांगा श्रपने कंवरपदे के श्रापत्तिकाल में रहा था। कर्मचंद के जगमल श्रादि पुत्र थे। कर्मचंद की पत्नी रामादेवी ने वि० सं०१४८० आध्विन सुदि ४ को अपने नाम से रामासर ( रामसर गांव में ) तालाव बनवाया, ऐसा उक्क तालाव के लेख से पाया जाता है। पहले उक्क गांव का नाम श्रंबासर होना बतलाते हैं, परंतु रामासर तालाव के बनने के पीछे वह गांव रामसर कहलाया।

मालवे के परमार राजा वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र डंबरसिंह के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में वांसवाड़ा और ड्रंगरपुर के राज्य थे। वागड़ के परमार इस शाखावालों के कई शिलालेख मिले हैं जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी है। अर्थूणा से मिले हुए वि० सं० १२३६ के वामुंडराज के शिलालेख से पाया जाता है कि इस शाखा का मूलपुरुष

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० ११११-१२ की रिपोर्ट; पु० २, तोखसंख्या २।

<sup>(</sup>२) मूल केल की जाप से।

(२४) भोज दूसरा (सं०२४ का उत्तराधिकारी)—'हंमीरमहाकाव्य' में हंमीर की विजययात्रा के वर्णन में लिखा है कि मंडलकृत् दुर्ग (मांडू का किला) लेकर वह शीत्र ही धारा की पहुंचा और परमार भोज को, जो दूसरे भोज के जुल्य था, नमाया'। यदि इस कथन में सत्यता हो तो इस घटना का कवालजी के कुंडवाले लेख के खुदे जाने (बि० सं०१३४४) और हंमीर की मृत्यु (वि० सं०१३४८) के बीच किसी वर्ष में होना संभव है। धार में अब्दुल्लाशाह वंगाल की कबर के दरवाज़े में एक फारसी शिलालेख लगा हुआ है जिसमें वंगाल की प्रशंसा के साथ यह भी लिखा है कि उस कबर के उपर के गुंवज की, जो अलाउद्दीन गोरी ने बनवाया था, महमूदशाह खिलजी ने मरम्मत करवाई। वह कबर हिजरी सन् द४७ (वि० सं०१४१०) में बनी थी। उसमें यह भी लिखा है कि राजा मोज उस(चंगाल)की करामात देखकर मुसलमान हो गया था'। भोज (प्रथम) के समय तो मालवे में मुसलमान आये भी नहीं थे, संभव है कि पिछले अर्थात् दूसरे मोज की स्मृति होने के कारण पीछे से शिलालेख तैयार करनेवाले ने उक्त भोज के मुसलमान होने की कहपना खड़ी कर ली हो।

(२६) जयसिंह चौथा (सं०२४ का उत्तराधिकारी)—उसके समय का एक शिलालेख उदयपुर (ग्वालियर राज्य में) से भिला है जो वि० सं०१३६६ श्रावण वि६१२ का है । उसके श्रंतिम समय के श्रालपास कमशः सारा मालवा मुसलमानों के श्रधीन हो गया, जिससे हिन्दू राजा उनके सरदारों की स्थित में रह गये, परंतु समय पाकर वे लड़ते भी रहे थे।

जलालुद्दीन फीरोज़शाह खिलजी ने हि० स० ६६० (वि० सं० १३४८) में उज्जैन को लिया और वहां के कई मंदिरों को तोड़ा । दो वर्ष बाद फिर उसने मालवे पर चढ़ाई कर उसे लूटा और उसके भतीजे अलाउद्दीन ने भेलसा फतह कर मालवे का पूर्वी हिस्सा भी जीत लिया। अनुमान होता है कि मुहम्मद तुग़लक के समय मालवे के परमार-राज्य का अंत हुआ। 'मिराते

<sup>(</sup>१) 'इंमीरमहाकाब्य'; सर्ग ६, श्लोक १८-१६।

<sup>(</sup>२) बंब. ए. सो. ज; ई० स० ११०४ का एक्स्ट्रा नंबर, पृ० ३४२।

<sup>(</sup>३) इं. पें; जि० २०, पृ० दश।

<sup>(</sup> ४ ) त्रिगः, फिरिश्ताः, जि० १, ए० ३०१ । इतियटः, हिस्टरी ग्रॉफ इंडियाः, जि० ३,

सिंकदरी' से पाया जाता है कि मुहम्मद तुग़लक ने हि० स० ७४४ (वि० सं० १४००) के आसपास मालवे का सारा इलाक़ा अज़ीज़ हिमार के सुपुर्द किया, जो पहले केवल धार का हाकिम नियत किया गया था।

मालवे के परमारों का राज्य मुसलमानों के हस्तगत होने पर वहां की एक शाखा अज़मर जिले में आ बसी। उस शाखावालों का एक शिलालेख पीसांगण के तालाव की पाल पर खड़ा हुआ है, जो वि० सं० १४३२ का है । उसमें लिखा है कि जिस परमार वंश में मंज श्रीर भोज हुए उसी वंश में हंमीर-देव हुआ; उसका पुत्र हरपाल श्रीर हरपाल का महीपाल (महपा) श्रीर उसका पुत्र रघुनाथ ( राघव ) था। रघुनाथ की राखी राजमती ने, जो वाहड़मेर के राठोड़ दुर्जनशल्य ( दुर्जनसाल ) की पुत्री थी, यह तालाव वनवाया। ऊपर लिखा हुआ महीपाल (महपा) मेवाड़ के महाराणा मोकल के मारनेवाले 'चाचा' श्रौर 'मेरा' से मिल गया था; जब राठोड़ राव रणमह ने चाचा व मेरा को मारा तब महपा भागकर मांड के सलतान के पास चला गया। फिर उसने महाराणा कुंभा से अपना अपराध ज्ञमा कराया और वह उनकी सेवा में रहने लगा। राव रणमञ्ज को मारने में भी महपा शामिल था। उक्त लेख के रघनाथ ( राघव ) का बेटा कर्मचंद था जिसके यहां मेवाड़ का महाराखा सांगा श्रपने कुंवरपदे के श्रापत्तिकाल में रहा था। कर्मचंद के जगमत श्रादि पुत्र थे। कर्मचंद की पत्नी रामादेवी ने वि० सं०१४८० ग्राध्विन सुदि ४ को ग्रपने नाम से रामासर ( रामसर गांव में ) तालाव बनवाया, ऐसा उक्त तालाव के लेख से राया जाता है। पहले उक्त गांव का नाम श्रंवासर होना बतलाते हैं, परंत रामासर तालाव के बनने के पीछे वह गांव रामसर कहलाया।

मालवे के परमार राजा वाक्पतिराज के दूसरे पुत्र डंबरसिंह के वंश में वागड़ के परमार हैं। उनके अधिकार में वांसवाड़ा और डूंगरपुर के राज्य थे। वागड़ के परमार इस शाखावालों के कई शिलालेख मिले हैं जिनमें से दो में उनकी वंशावली दी है। अर्थूणा से मिले हुए वि० सं०१२३६ के वामुंडराज के शिलालेख से पाया जाता है कि इस शाखा का मूलपुरुष

<sup>(</sup>१) राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई॰ स॰ १६११-१२ की रिपोर्ट; पु॰ २, जेखसंख्या २।

<sup>(</sup>२) मूब बेख की झाप से।

डंबर्रासंह मालवे के राजा वैरिसिंह (प्रथम) का छोटा भाई था। उसके वंश में कंकदेव हुआ? जो मालवे के राजा श्रीहर्ष (सीयक) के समय कर्णाट के राजा (खोहिगदेव, राठोड़) के साथ के युद्ध में मारा गया। वि० सं० १११६ के पाणा- हेड़ा के लेख में डंवरसिंह का नाम नहीं दिया है, उसमें वंशावली धनिक से प्रारंभ होती है। धनिक के भाई का पुत्र चच्च हुआ। उसके पुत्र (कंकदेव) का खोहिगदेव के साथ की लड़ाई में मारा जाना उक्त लेख से पाया जाता है। इन दोनों तथा अन्य लेखों के अनुसार वागड़ के परमारों की नामावली नीचे लिखी जाती है।

- (१) डंबरसिंह (वाक्पतिराज का पुत्र)।
- (२) धानिक (संख्या १ का उत्तराधिकारी )—उसने महाकाल के मंदिर के पास धनेश्वर का मंदिर बनवाया ।
  - (३) चच (संख्या २ का भतीजा<sup>3</sup>)।
- (४) कंकदेव (सं०३ का उत्तराधिकारी या पुत्र )—वह हाथी पर चढ़कर मालवराज श्रीहर्ष के शत्रु कर्णाट के राजा खोहिगदेव की सेना का संहार करता हुआ नर्मदा के किनारे मारा गया। यह लड़ाई खलिघट नामक स्थान में हुई, ऐसा पाणाहेड़ा (बांसवाड़ा राज्य में) से मिले हुए मालवे के परमार राजा जयसिंह (प्रथम) और वागड़ के सामंत मंडलीक के समय के वि० सं०
  - (१) तस्यान्वये कमवशादुदपादिवीरः श्रीवैरिसिंह इति संमृतसिंहनादः ! · · · ।।

    तस्यानुजो डम्व(म्व)रसिंह इति प्रचंडदोईडचंडिमवशीकृतवैरिवृंदः! · · · ।।

    तस्यान्वये करिकरोद्धरवा(त्रा)हुदयडः श्रीकंकदेव इति लव्ध(च्घ)जयो व(ब,भूव ।

    श्रर्थया के लेख की छाप से ।
  - (२) श्रत्रासीत्यरमाखंशविततो लन्धा(न्धा)न्वयः पार्थिवो नाम्ना श्रीधनिको धनेश्वर इव त्यागैककलपद्भुमः ! । १६ ॥ श्रीमहाकालदेवस्य निकटे हिमपांडुरे । श्रीधनेश्वर इत्युच्चैः कीर्तनं यस्य राजते ॥ २७ ॥ पाणाहेका के शिलालेख की छाप से ।
  - (३) चन्चनामाभवत्तस्माद्श्रातृसूनुर्महानृपः । …॥

पारणहेड़ा के लेख की छाप से ।

- १११६ के शिलालेख से पाया जाता है ।
  - (४) चंडप (सं० ४ का पुत्र )।
- (६) सत्यराज (सं०४ का पुत्र)—उसका वैभव राजा भोज ने बढ़ाया श्रौर वह गुजरातवालों से लड़ा था। उसकी स्त्री राजश्री चौहानवंश की थी<sup>3</sup>।
  - (७) लिंबराज (सं०६ का पुत्र)।
- ( द ) मंडलीक (सं० ७ का छोटा भाई )—उसको मंडनदेव भी कहते थे। वह मालवे के परमार राजा भोज छौर जयसिंह (प्रथम ) का सामंत था। उसने बड़े बलवान सेनापित कन्ह को पकड़कर उसके घोड़ों छौर हाथियों सिहत जयसिंह के सुपुर्द किया और छपने नाम से पाणाहेडा गांव में मंडलेश्वर का मंदिर वि० सं० १११६ (ई० स० १०४६) में बनवाया ।
- (६) चामुंडराज (सं० द्र का पुत्र)—उसने वि० सं० ११३६ (ई० स० १०७६) में अर्थूणा (बांसवाड़ा राज्य में) गांव में मंडलेश्वर का शिवमंदिर बनवाया जिसके शिलालेख से पाया जाता है कि उसने सिंधुराज को नष्ट किया। सिंधुराज से अभिप्राय या तो सिंध के राजा या उक्त नाम के राजा से हो, परंतु उसका ठीक पता नहीं लगा। उसने अपने पिता मंडलीक (मंडनदेव) के नाम से मंडनेश (मंडलेश्वर) नामक शिवालय और मठ बनवाया। उसके समय के चार शिलालेख अर्थूणा से मिले हैं जो वि० सं० ११३६ , ११३७ , ११४७ और ११४६ के हैं।
- (१०) विजयराज (सं० ६ का पुत्र)—उसका सांधिविग्रहिक वालभ जाति के कायस्थ राजपाल का पुत्र वामन था। उसके समय के दो शिलालेख

<sup>(</sup> ३ ) देखो ऊपर पृ० १८१ और उसका टिप्पण १ ।

<sup>(</sup>२) पाणाहेंड़ा का शिलालेख, श्लो० ३२।

<sup>(</sup>३) राजपूताना म्यूजियम् (ग्रजमेर) की ई० स० १९१६-१७ की रिपोर्ट, पू० २, लेखसंख्या २।

<sup>(</sup> ४ ) वही; ई० स० १६१४-१४, पृ० २, लेखसंख्या १ ।

<sup>(</sup>१) वहीं; ई० स० १६१४-११, पृ० २, लेखसंख्या २ ।

<sup>(</sup> ६ ) इस शिलालेख का उपर का आधा ग्रंश राजपूताना म्यूजियम् ( श्रजमेर ) में सुरचित है ( इसका नीचे का आधा ग्रंश, जो पहले विद्यमान था, नहीं मिला )।

<sup>(</sup>७) राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) की ई० स० १६१४-१४ की रिपोर्ट; पृ० २, लेखसंख्या ३।

वि० सं० ११६४<sup>9</sup> श्रीर ११६६<sup>२</sup> (ई० स० ११०८ श्रीर ११०६) के मिले हैं। विजयराज के वंशजों के नामों का पता नहीं लगा क्योंकि विजयराज के पीछे का कोई शिलालेख श्रव तक नहीं मिला है। वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७६) से कुछ पूर्व मेवाड़ के गुहिल राजा सामंतिसह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पीछे वागड़ के बड़ौदे पर श्रपना श्रधिकार जमाया; फिर उसने तथा उसके वंशजों ने कमशः सारा वागड़ इन परमारों से छीन लिया। श्रव वागड़ के परमारों के वंश में सौंथ (महीकांटा इलाका, गुजरात) के राजा हैं।

वागड़ के परमारों की राजधानी उत्थू एक नगर ( अर्थू एा ) थी। अब तो वह प्राचीन नगर नष्ट हो गया है और उसके पास अर्थू एा गांव नया बसा है, परंतु परमारों के समय में वह बड़ा वैभवशाली नगर था। अब भी वहां कई एक बड़े बड़े मंदिर खड़े हैं और कई एक को गिराकर उनके द्वार आदि को लोग उठा ले गये, जो दूर दूर के गांवों के नये मंदिरों में लगे हुए देखने में आये हैं। अर्थू एा गांव का नया जैन मंदिर भी, वहीं के पुराने मंदिरों से स्तंभ आदि लाकर खड़ा किया गया है।

<sup>(</sup>१) राजपूताना न्यूज़ियम् (अजमेर) की ई० स० १६१७-१८ की रिपोर्ट; पृ० २, लेखसंख्या २।

<sup>(</sup>२) यह शिलाक्षेस राजपूताना म्यूज़ियम् ( ध्रजमेर ) में सुरक्षित है ।

## मालवे और वागड़ के परमारों का वंशवृत्त ।



[ इसके आगे का वंशवृत्त ए० २१० में देखो ]

## मालवे के परमारों का वंशवृत्त ( अवशेष )



मुंहणोत नैणसी ने श्रपनी ख्यात में परमारों की नीचे लिखी हुई ३४(३६) शाखाएं दी हैं—

१-पंवार (परमार) । २-सोढ़ा । ३-सांखला । ४-भाभा । ४-भायल । ६-पेस । ७-पाणीसवल । द-विद्या । ६-बाहल । १०-छाहड़ । ११-मोटसी । १२-हुबढ़ (हुरड़) । १३-सीलोरा । १४-जैपाल । १४-कंगवा । १६-काबा । १७-ऊंमट । १६-घांघु । १६-घुरिया । २०-भाई । २१-कछोड़िया । २२-काला । २३-कालमुहा । २४-केरा । २४-खुंटा । २६-ढल । २७-ढेखल । २६-जागा ।

२६-द्वंडा । ३०-गूंगा । ३१-गैहलङा । ३२-कलीलिया । ३३-कूंकणा । ३४-पीथ-लिया । ३४-डोडा । ३६-बारङ् ।

इन शालाओं में से श्रव मुख्य परमार, सोढ़ा, सांखला, ऊंमट श्रीर वारकृ हैं। नैएसी के कथन से मालूम होता है कि किराड़ (श्रावृ) के राजा घरणिवराह का पुत्र छाहड़ हुआ जिसके तीन पुत्र सोढ़ा, सांखला श्रीर वाघ थे। सोढ़ा से सोढ़ा शाला श्रीर सांखला से सांखला शाला चली। ऊंमट शाला किससे चली यह श्रनिश्चित हैं, परंतु उस शाला के राजगढ़ के राजाओं की जो वंशावली भाटों ने लिखाई वह विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें पहले के नाम बहुधा कृत्रिम धरे हुए हैं श्रीर संवत् भी श्रग्रुद्ध हैं, जैसे कि मालवे के प्रसिद्ध राजा भोज का वि० सं० ३६३ श्रावण विद १४ को गही बैठना श्रादि। इसी तरह भोज के वंशजों की जो नामावली दी है वह भी कृत्रिम ही है। उक्त वंशावली में भोज से नवीं पीढ़ी में घरतीद्रहाक राजा का नाम दिया है जो श्रावृ का प्रसिद्ध घरणीवराह होना संभव है। माटों ने ऊंमट शाला को घरणीवराह के वंशज उमरसुमरा (सिंध के राजाओं) की शाला में बतलाया है जो विश्वास के योग्य नहीं है। संभव है कि घरणीवराह के ऊंमट नामक किसी वंशघर से ऊंमट शाला चली हो। वारकृ शाला किससे चली यह भी श्रीनिश्चित है। वारकृ शाला में इस समय दांता के महाराणा हैं जो श्रावृ के परमार राजा धंधुक के

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैण्सी की ख्यात; पत्र २१।२। नैण्सी ने जो ३४ शाखाओं के नाम दिये हैं उनमें से अधिकतर का तो अब पता ही नहीं चलता। माटों की भिन्न भिन्न पुस्तकों में दिये हुए इन शाखाओं के नाम भी परस्पर नहीं मिलते। वंशभास्कर में भी परमारों की ३४ शाखाएं होना लिखा है, परंतु उसमें दिये हुए १७ नाम नैण्सी से नहीं मिलते, जो ये हैं—डाभी, हुण, सामंत, सुजान, कुंता, सरविडया, जोरवा, नल, मयन, पोसवा, सालाउत, रब्बिडया, थलवा, सिंघण, कुरड, उल्लंगा और बावला ('वंशभास्कर'; प्रथम भाग, पृ० ४६७—६६ )। 'वंशभास्कर' में परमार से लगाकर शिवसिंह तक २१४ पीढ़ियां लिखी हैं। उनमें अंत के थोड़ेसे नामों को, जो बीजोक्यां के परमारों के हैं, छोड़कर बाक़ी के बहुधा सब नाम किएत हैं। आबू के परमारों में तो पृथ्वीराज रासे के अनुसार सलख और जैतराव नाम ही दिये हैं, ये दोनों नाम भी किएत हैं। ऐसे ही मालवे के प्रसिद्ध राजा मोज का परमार से १६०वीं पीढ़ी में होना लिखा और भोज के दादा का नाम शिवराज दिया है। सिंधुल, भोज और मुंज के यूसांत के लिये 'भोजप्रबंध' की दुहाई दी है। इन बातों से पाया जाता है कि भाटों को प्राचीन इतिहास का कुछ भी ज्ञान न था जिससे उन्होंने सूठी वंशाविसयां गढ़त कर लीं।

पुत्र कृष्ण्राज (कान्हड्देव) दूसरे के वंशज हैं, श्रतएव संभव है कि वारड़ शाखा उक्त कृष्ण्राज के किसी वंशधर से चली हो। श्रावृरोड रेल्वे स्टेशन से ३ मील टूर हृषीकेश के मंदिर के निकट एक दूसरे मंदिर में सभामंडए के एक ताक में एक राजपूत वीर श्रीर उसकी स्त्री की खड़ी मूर्तियां एक ही श्रासन एर वनी हुई हैं। पुरुष की मूर्ति के नीचे 'वारड जगदेव' श्रीर स्त्री की मूर्ति के नीचे 'वाइ केसरदेवी' नाम खुदे हुए हैं; वाइ शब्द का 'इ' श्रज्ञर पुरानी शैली का होने से श्रनुमान होता है कि वारड़ शाखा वि० सं० की १३वीं शताब्दी के श्रासपास फंटी हो।

नैणुसी ने लिखा है कि सोढ़ा से सातवीं पीढ़ी में घाराविस्स (धारा-वर्ष) था जिसका एक पुत्र आसराव पारकर का स्वामी और दूसरा दुर्जनसाल उमरकोट का स्वामी हुआ। सोढ़ा पहले सिंघ में सुमरों के पास जा रहा था। उन्होंने उसे राताकोट जागीर में दिया। पीछे हंमीर सोढ़ा को जाम तमाइची ने उमरकोट की जागीर दी।

नैणसी ने सांखलों के संबंध में पहले तो धरणीवराह के पत्र छाहड़ के एक बेटे का नाम सांखला दिया, परंत आगे चलकर यह भी लिख दिया कि छाहड़ के तीसरे पुत्र बाध के बेटे वैरसी ने मंदियाड़ के पड़िहारों से लड़ते समय श्रोसियां (कारी) की माता की जात (मन्नत) बोलकर प्रतिज्ञा की थी कि पाइहारों पर मेरी जय हुई तो कमल पूजा करूंगा। विजयी होने के उपरान्त वह अपनी मतिक्षा के अनुसार देवी को अपना मस्तक चढ़ाने लगा, तब माता ने उसका हाँचे पकड़ लिया श्रीर प्रसन्न होकर ऋपना शंख उसे दिया श्रीर कहा कि शंख बजाकर सांखला कहला, तब से सांखला नाम प्रासिद्ध हुन्ना। यह कथा भाटी की गढ़ंत है, वास्तव में छाहड़ के दूसरे पुत्र सांखला के वंशज सांखले कहलाये। उनका दिकाना पहले कंस्पकोट (मारवाड़ में ) था। पीछे सांखले महीपाल के पुत्र रायसी ( राजसिंह ) ने दहियों से जांगलू लिया; फिर सांखले मेहराज को जोधपुर के राठोड़ राव चुंडा ने नागोर इलाके का गांव मुंडेल जागीर में दिया। मेहराज के पुत्र हरभम (हरबू) की, जो पीर माना जाता है, राव जोघा ने वेंगटी गांव शासन कर दिया श्रीर उसके वंशज वहां रहने लगे। बिलोचों के दबाब से तंग ऋकर राणा माणुकराव का पुत्र नापा जोधपुर त्राकर राव जोधा के पुत्र बीका को ले गया श्रीर उसकी जांगलू का स्वामी बनाया।

इस समय ऊंमट शाखा में राजगढ़ श्रौर नरसिंहगढ़ के राज्य मालवे (ऊंमट-वाड़े में) में हैं। बारड़ शाखा का एक राज्य दांता (गुजरात में) है। सोढ़ों की जागीरें श्रब तक उमरकोट इलाक़े में हैं। बखतगढ़ के टाकुर श्रौर मथवार के राणा (दोनों मालवे में), बाघल (सिमला हिल स्टेट्स में) के राजा, बीजोल्यां (मेवाड़) के राव तथा श्रन्य छोटे छोटे जागीरदार परमार वंश के हैं। सूंथ (महीकांटा एजन्सी में) के महाराणा वागड़ के परमारों के वंशघर हैं श्रौर वे श्रपने को लिबदेव (लिंबराज) की संतित में बतलाते हैं। बुंदेलखंड में छतरपुर के महाराजा श्रौर बेरी के जागीरदार परमार वंश के हैं, परंतु श्रव वे बुंदेलों में मिल गये हैं। पेसे ही देवास (दोनों) के महाराजा श्रौर धार के महाराजा भी परमारवंशी हैं, परंतु श्रव वे मरहटों में मिल गये हैं।

### सोलंकी वंश ।

गुप्तों के पीछे एक समय ऐसा था कि उत्तरी भारत में थाएेश्वर के प्रतापी राजा हर्ष ( हर्षवर्द्धन ) का और दिल्ला भारत में सोलंकी पुलुकेशी ( दूसरे ) का राज्य था। इस प्रतापी ( सोलंकी ) वंश के राजा बड़े दानी और विद्यानुरागी हुए हैं। उनके सैकड़ों शिलालेख और दानपत्र मिले हैं, और अनेक विद्वानों ने उनकी गुण्प्राहकता के कारण उनका थोड़ा बहुत हतिहास अपनी अपनी पुस्तकों में लिखा है। ऐसा माना जाता है कि इनका राज्य प्रारंभ में अयोध्या में था जहां से ये दिल्ला में गये, फिर गुजरात, काठियावाड़, राजपूताने और वधेलखंड में उनके राज्य स्थिर हुए। हमारे इस ग्रंथ का संबंध राजपूताने से ही है और गुजरात के सोलंकियों का अधिकार राजपूताने में सिरोही राज्य और जोधपुर राज्य के कितने एक अंश पर अधिक समय तक, और विचोड़ तथा उसके आसपास के प्रदेश और वागड़ पर थोड़ समय तक रहा था; इसलिये केवल गुजरात के सीलंकियों का, जिनका इतिहास बहुत मिलता है, यहां बहुत ही संदेप से परिचय दिया जाता है और उसमें भी विशेषकर राजपूताने के संबंध का।

इस समय सोलंकी और बघेल (सोलंकियों की एक शाखा) अपने को अग्निवंशी बतलाते हैं, और वसिष्ठ ऋषि के द्वारा आबू पर के आग्ने इंड से अपने मूल पुरुष चुलुक्य (चालुक्य, चौलुक्य) का उत्पन्न होना मानते हैं, परंतु सोलंकियों के वि० सं० ६३४ से १६०० तक के अनेक शिलालेखों, वानपन्नों तथा पुस्तकों में कहीं उनके अग्निवंशी होने की कथा का लेश भी पाया नहीं जाता। उनमें उनका चंद्रवंशी और पांडवों के वंशधर होना लिखा है । वि० सं० १६०० के आसपास 'पृथ्वीराज रासा' बना, जिसके कर्ता ने इतिहास के अज्ञान में इनको भी अग्निवंशी ठहरा दिया और ये भी अपने प्राचीन इतिहास की अज्ञानता में उसीको ऐतिहासिक ग्रंथ मानकर अपने को अग्निवंशी कहने लग गये। गुजरात के सोलंकियों की नामावली नीचे दी जाती है।

(१) मूलराज ( राजि का पुत्र )—उसने श्रग्रहिलवाड़े ( पाटग ) के श्रंतिम चावड़ावंशी राजा सामंतसिंह को, जो उसका मामा था, मारकर गुज-रात का राज्य उससे छीन लिया। यह घटना वि० सं० १०१७ ( ई० स० ६६०) में हुई । उसने गुजरात से उत्तर में श्रपना श्रधिकार बढ़ाना शुरू कर श्राव के परमार राजा धरशीवराह पर चढ़ाई की, उस समय हटूंदी ( जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाक़े में ) के राष्ट्रकूट ( राठोड़ ) राजा धवल ने उसको श्रपनी शरण में रक्खा । मूलराज के वि० सं० १०४१ (ई० स० ६६४) के दानपत्र से पाया जाता है कि उक्त संवत में उसने सत्यपुर ( सांचोर, जोधपुर राज्य में ) ज़िले का वरणक गांव दान में दिया था. इससे निश्चित है कि श्रावू के परमारों का राज्य उसने अपने अधीन किया, क्योंकि उस समय सांचोर परमारों के राज्य में था। मलराज को इस प्रकार उत्तर में आगे बढ़ता देखकर सांभर के चौहान राजा विग्रहराज (दूसरे, वीसलेदव) ने उसपर चढ़ाई कर दी, जिससे मूलराज श्रपनी राजधानी छोडकर कथादुर्ग (कथकोट का किला, कच्छ राज्य में) में भाग गया। वित्रहराज साल भर तक गुजरात में रहा, और उसको जर्जर कर लौटा । उसी समय के श्रासपास कल्याण के सोलंकी राजा तैलप के सेनापित बारप ने भी, जिसको तैलप ने लाट देश जागीर में दिया था, उसपर चढ़ाई की, परंत्र बारप युद्ध में मारा गया। मूलराज सोरठ (दिस्णी काठियाबाड़) के चूडासमा (यादव) राजा ग्रहरिपु पर भी चढ़कर गया। उस समय ग्रहरिपु का मित्र

<sup>(</sup>१) सोलंकियों की उत्पत्ति के लिये देखों 'सोलंकियों का प्राचीन इतिहास'; प्रथम भाग, पुरु ३-१४।

<sup>ि (</sup>२) ना. प्र. प०; भाग ६, ए० २१४-६४ ६

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए० १७२ और टिप्पण १ ।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. प०; साम १, प० ४२० देश ।

कच्छ का जाड़ेजा (जाडेचा, यादव) राजा लाखा फूलाणी (फूल का बेटा) उसकी सहायता के लिये आया; लड़ाई में प्रहरिपु क़ैद हुआ और लाखा मारा गया'। इस लड़ाई में आबू का राजा, जो मूलराज की सेना में था, वीरता से लड़ा, ऐसा हेमचन्द्र (हेमाचार्य) के 'द्व्याश्रयकाव्य' से पाषा जाता है। मूलराज ने सिद्धपुर में च्द्रमहालय नामक बड़ा ही विशाल शिवालय बनवाया तथा उसकी प्रतिष्ठा के समय थाणेश्वर, कज्ञौज आदि उत्तरी प्रदेशों के ब्राह्मणों को बुलाया, और गांव आदि जीविका देकर उनको वहीं रक्खा। वे उत्तर (उदीची) से आने के कारण औदीच्य कहलाये और गुजरात में बसने के कारण औदीच्य ब्राह्मणों की गणना पीछे से पंचद्रविड़ों में हो गई, परंतु वास्तव में वे उत्तर के गौड़ ही हैं। उस समय तक ब्राह्मण जाति एक ही थी और उसमें गौड़ और द्रविड़ का भेद न था। यह भेद उससे बहुत पीछे हुआ। मूलराज ने वि० सं० १०१७ से १०४२ (ई० स० ६६० से ६६४) तक राज्य किया। उसके समय के तीन दान-पत्र मिले हैं जो वि० सं० १०३० से १०४१ तक के हैं।

- (२) चामुंडराज (सं०१ का पुत्र)—उसने मालवे के राजा सिंधुराज (भोज का पिता) को युद्ध में मारा<sup>8</sup>, तब से ही गुजरात के सोलंकियों श्रीर मालवे के परमारों के बीच वंशपरंपरागत वैर हो गया श्रीर वे बराबर लड़ते श्रीर श्रपनी बरवादी कराते रहे। चामुण्डराज बड़ा कामी राजा था जिससे उसकी बहिन वाविणीदेवी (चाचिणीदेवी) ने उसको पदच्युत कर उसके ज्येष्ठ पुत्र बस्तभराज को गुजरात के राज्यसिंहासन पर विठलाया। उसके तीन पुत्र वस्तभराज, दुर्लभराज श्रीर नागराज थे। उसने वि० सं०१०४२ से १०६६ (ई० स० ६६४ से १००६) तक राज्य किया।
- (३) वज्ञभराज (सं०२ का पुत्र)—उसने मालवे पर चढ़ाई की, परंतु मार्ग में ही बीमार होकर मर गया। उसने श्रतुमान ६ मास तक राज्य किया। उसका उत्तराधिकारी उसका छोटा भाई दुर्लभराज हुआ।
  - (४) दुर्लभयज (सं०३ का भाई)—उसका विवाह नाडौल के चौहान

<sup>(</sup>१) बंब, गैं; जि॰ १, साग १, पृ॰ १४६-६०।

<sup>(</sup>२) विएना श्रोरिऐंटल जर्नल; जि० ४, ए० ३००।

<sup>(</sup>३) ए. इं; जि० १०; ए० ७५-७६ ।

<sup>(</sup> ४ ) देखो ऊपर ए० २८८ ।

यहां ले श्राया था श्रौर उसका देहान्त होने पर उसके उत्तराधिकारी कुमार-पाल ने उसका पालन किया। सिद्धराज बड़ा ही लोकप्रिय, न्यायी, विद्या-रिसक श्रौर जैनों का विशेष सम्मान करनेवाला हुश्रा। प्रसिद्ध विद्वान् जैन श्राचार्य हेमचंद्र (हेमाचार्य) का वह बड़ा सम्मान करता था। उसके द्रवार में कई विद्वान् रहते थे, जैसे कि 'वैरोचनपराजय' का कर्चा श्रीपाल, 'किव-शिवा' का कर्चा जयमंगल (वाग्मट), 'गण्रह्ममहोद्धि' का कर्चा वर्द्धमान, तथा सागरचंद्र श्रादि। श्रीपाल तो उसके द्रवार का मुख्य किव था, जो कुमा-रपाल के समय भी उसी पद पर रहा था। वर्द्धमान ने 'सिद्धराजवर्णन' नामक ग्रंथ लिखा था'। सागरचंद्र ने भी सिद्धराज की प्रशंसा में कोई काव्य लिखा हो, पेसा 'गण्रह्ममहोद्धि' में उससे उद्धृत किये हुए श्लोकों से पाया जाता है'। वि० सं० ११४० से ११६६ (ई० स० १०६३ से ११४२) तक सिद्धराज ने राज्य किया। उसके कोई पुत्र न होने के कारण् उसके पीछे उपर्युक्त राजा कर्ण के बड़े भाई चेमराज के पुत्र देवप्रसाद का पौत्र (त्रिमुवनपाल का पुत्र) कुमारपाल गुजरात के राज्यसिंहासन पर बैठा।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः; भाग ३, पृ० मः, टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ३, ५० ६ के नीचे का टिप्पण।

<sup>(</sup>३) भाटों की ख्यातों में सिद्धराज जयसिंह के ७ पुत्र—कुमारपाल, बाघराव, गिहलराव, तेजसी ( तुनराव ), मलखान, जोवनीराव और सगितिकुमार ( शिक्ककुमार )—होना लिखा है और कुमारपाल को उसका उत्तराधिकारी तथा बाघराव से बघेल शाखा का चलना, बतलाया है, परंतु सिद्धराज के ७ पुत्र होने और बाघराव से बाघेला ( बघेल ) शाखा का चलना, ये दोनों कथन विश्वास के योग्य नहीं हैं । हेमचंद्रसूरि ( हेमाचार्य ) ने, जो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल दोनों के समय जीवित थे, अपने द्वयाअयकाव्य में लिखा है, कि जयसिंह को पुत्रमुखदर्शन का सुख न मिला । वह पैदल चलता हुआ देवपाटण ( वेरावल ) पहुंचा । वहां सोमनाथ का पूजन किया, तदनंतर अकेला मंदिर में बैठकर समाधिस्थ हो गया । शंकर ने प्रत्यक्त हो उसे दर्शन दिया, परंतु जब उसने पुत्र के लिये याचना की तो यही उत्तर मिला कि तेरे पींचे तेरे भाई त्रिभुवनपाल का पुत्र कुमारपाल राजा होगा ( 'द्वयाअयकाव्य,' सर्ग १४, श्लॉक ३७-४६ ) । चित्तोंक के किले से मिले हुए स्वयं कुमारपाल के शिलालेख में पुत्रप्राप्ति के लिये जयसिंह के सोमनाथ जाने तथा शंकर से याचना करने पर उसके पींचे कुमारपाल के राजा होने का उत्तर मिलना कहा है और वहीं भीमदेव से लगाकर कुमारपाल तक का संबंध भी बतलाया है—

पुत्रार्थे चरणप्र[चा]रविधिना श्रीसोमनायं ययौ ।

( ८ ) कुमारपाल (सं० ७ का कुद्धंबी )—वह गुजरात के सोलंकियों में सब से मतापी हुआ, परंतु राज्य पाने से पहले का समय उसने वड़ी ही आपत्ति में व्यतीत किया था. क्योंकि जयसिंह (सिद्धराज) उसको मरवाना चाहता था जिससे वह भेष बदलकर प्राण बचाता फिरता था। उसने अजमेर के चौहान राजा त्राना ( त्रणोंराज ) पर दो चढ़ाइयां कीं जिनमें से पहली वि० सं० १२०१ (ई० स० ११४४) के श्रासपास हुई; उसमें कुमारपाल को विजय प्राप्त हुई हो ऐसा पाया नहीं जाता। दुसरी चढ़ाई वि० सं० १२०७ ( ई० स० ११४० ) में की जिसमें यह विजयी दुश्रा था। पहली चढ़ाई में श्रावू का परमार राजा विक-मसिंह श्राना से मिल गया जिससे क्रमारपाल ने विक्रमसिंह को कैंद कर उसके भतीजे यशोधक्ल को श्राबु का राज्य दियां । कुमारपाल ने मालवे के राजा बल्लाल को मारा और कौंकण के शिलारावंशी राजा मल्लिकार्जुन पर दो बार चढ़ाई की। पहली चढ़ाई में उसकी सेना को हार खाकर लौटना पड़ा, परंतु दूसरी चढ़ाई में विजय हुई। इस चढ़ाई में चौहान सोमेश्वर ( पृथ्वीराज के पिता ) ने जिस-ने ऋपनी वाल्यावस्था ऋपने निनहाल में व्यतीत की थी ऋौर जयसिंह (सिद्धराज) तथा उसके ऋमानुयायी कुमारपाल ने बड़े स्नेह से जिसका पालन किया था, मल्लिकार्जुन का सिर काटा था<sup>र</sup>। कुमारपाल वड़ा प्रतापी श्रौर नीतिनिपुर था। उसके राज्यकी सीमा दूर दूर तक फैली दुई थी श्रीर मालवा

देवोप्यादिशतिसमः ः ः ः ः ॥
पूर्व श्रीमीमदेवस्य चेमराजसुतोभवत् ।
चमाचेमचमेर्मुख्यैथों रराज गुर्यैरि ॥
तस्मादेवप्रसादोमूदेवाराधनः । ः ॥
कौस्तुम इव रत्निधिस्रिभुवनपालाह्वयोभवत्तस्मात् । ः ॥
कुमारपालदेवाख्यः श्रीम। नस्यास्ति नंदनः । ः ॥
इति देवे ः ः ः ः ः ः ः ।

कुमारपाल का चित्तोड़ का शिलालेख ( श्रप्रकाशित )। ऐसा ही कृष्णकित के 'रत्नमा-ल', जिनमंडन के 'कुमारपालप्रबंध', जयसिंहसूरिके 'कुमारपालरित' श्रादि यंथों में लिखा है, वही विश्वास के योग्य है। कुमारपाल जयसिंह का पुत्र नहीं, किंतु कुटुंबी था।

<sup>(</sup>१) देखो उत्पर पृ० १७४।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. प.; भाग १, ५० ३६६ ।

तथा राजपूताने का कितना एक अंश भी उसके अधीन था। प्रसिद्ध जैन आवार्य हेमचंद्र (हैप्राचार्य) के उपदेश से उसने जैन धर्म स्वीकार कर अपने राज्य में जीवहिंसा को रोक दिया था। गुजरात के बाहर राजपूताने और मालवे में भी उसके कई शिलालेख मिले हैं। उसने वि० सं० ११६६ से १२३० (ई० स० ११४२-११७३) तक राज्य किया। उसके सब से बड़े भाई महीपाल का पुत्र अअयपाल उसके पीछे राज्य-सिंहासन पर बैठा।

- (६) अजयपाल (सं० द का भतीजा)—उस निर्वृद्धि राजा के समय से ही गुजरात के सोलंकियों के राज्य की अवनित का प्रारंभ हुआ। मेवाड़ के राजा सामंतिसिंह के साथ के युद्ध में हारकर बुरी तरह से वह घायल हुआ, उस समय आबू के परमार राजा धारावर्ष के छोटे भाई प्रस्हादन ने गुजरात की रत्ता की । उसने जैन धर्म का विरोध कर बहुत कुछ अत्याचार किया और वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७६) में अपने ही एक द्वारपाल के हाथ से वह मारा गया।
- (१०) मूलराज दूसरा (सं० ६ का पुत्र)—वह बाल्यावस्था में ही गुजरात का राजा हुआ जिससे उसकी बालमूलराज भी कहते हैं। उसके समय में सुलतान शहाबुद्दीन गोरी ने गुजरात पर चढ़ाई की थी, और आबू के नीचे (काध्यां गांव के पास) लड़ाई हुई जिसमें सुलतान घायल हुआ और हार खाकर लौट गया । फारसी इतिहासलेखक उस लड़ाई का भीमदेव के समय होना लिखते हैं, परंतु संस्कृत ग्रंथकारों ने उसका मूलराज के समय में होना माना है, जिसका कारण यही है कि उसी समय में मूलराज का देहांत और भीमदेव (दूसरे) का राज्याभिषेक हुआ था। मूलराज ने वि० सं० १२३३ से १२३४ (ई० स० ११७६ से ११७८) तक गुजरात पर राज्य किया।
- (११) भीमदेव दूसरा (सं०१० का छोटा भाई)—वह भोलाभीम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने भी बाल्यावस्था में राज्य पाया था जिससे उसके मंत्रियों तथा सामेतों ने उसका बहुतसा राज्य दबा लिया । कितने ही सामेत स्वतंत्र हो गये और उसके संबंधी जयंतिसंह (जैत्रसिंह) ने उससे अण्हिलवाड़े की गद्दी भी छीन ली थी, परंतु अंत में उसको वहां से हटना पड़ा। सोलंकियों की वघेल

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर ए० १७८।

<sup>(</sup>२) देखो जपर ए० १७६।

<sup>(</sup>३) देखो उपर प्र० १७६।

शाला के राणा अर्णोराज का पुत्र लवणप्रसाद और उसका पुत्र वीरधवल दोनों भीमदेव के पद्म में रहे। भीमदेव के समय कुतबुद्दीन ऐवक ने गुजरात पर चढ़ाई की और आबू के नीचे (कायद्रां गांव के पास) परमार धारावर्ष तथा गुजरात के अन्य सामंतों को, जो उसका मार्ग रोकने को खड़े थे, हराकर गुजरात को लूटा । भोलाभीम ने वि० सं० १२३४ से १२६८ (ई० स० ११७० से १२४१) तक राज्य किया। वह नाममात्र का राजा रहा, क्योंकि सारी राज्यसत्ता लवणप्रसाद और उसके पुत्र वीरधवल के हाथ में थी। उसके पीछे उसका कुटुंवी त्रिभुवन-पाल अण्डिलवाड़े की गद्दी पर वैटा जिसका उसके साथ क्या संबंध था यह अब तक ज्ञात नहीं हुआ।

(१२) त्रिसुवनपाल (सं०११ का उत्तराधिकारी)—वह मेवाड़ के राजा जैत्रसिंह के साथ कोट्टडक (कोटड़ा) के पास लड़ा अौर वि० सं०१३०० (ई० स०१२४३) के श्रासपास सोलंकियों की बधेल शाखा के वीरधवल के पुत्र वीसलदेव ने उससे गुजरात का राज्य छीन लिया।

वधेल या वधेले (वाधेले ) गुजरात के सोलंकियों की छोटी शाखा में हैं,
परंतु अब तक किसी पुस्तक या शिलालेख आदि से यह पता नहीं लगा कि

उनकी शाखा किस राजा से अलग हुई । भाटों की ख्यातों में तो
बचेले सोलंकी यह लिखा है कि सिद्धराज जयसिंह के ७ पुत्र थे जिनमें से दूसरे
पुत्र वाधराव के वंशज वधेल कहलाये । सिद्धराज जयसिंह के
कोई पुत्र न होने से ही उसका कुटुंबी कुमारपाल उसका उत्तराधिकारी हुआ।
धा, जैसा कि ऊपर (पृ०२१८) बतलाया जा चुका है । पेसी दशा में भाटों का
कथन विश्वास के योग्य नहीं हो सकता । सोलंकियों के इतिहास से संबंध
रखनेवाली पुस्तकों से पाया जाता है कि सोलंकी वंश की दूसरी शाखा के
धवल नामक पुरुष का विवाह कुमारपाल की मौसी के साथ हुआ था, जिसके
गुर्भ से अणोराज (आनाक, आना) ने जन्म लिया। उस(अणोराज)ने कुमारपाल की अच्छी सेवा बजाई, जिससे प्रसन्न होकर कुमारपाल ने उसको व्याझपुल्ली (बधेल, अणुहिलवाड़े से १० मील पर) गांव दिया और उक्त गांव के नाम

<sup>(</sup>१) देखी जपर पृ० १७६।

<sup>(</sup>२) ला. म्न. प.; भरग ३, प्र० २, दिष्पण १।

पर उसके वंशज व्याव्रपल्लीय या बघेल कहलाये । इस कथन को हम भाटों के उपर्युक्त कथन से श्रिधिक विश्वासयोग्य समभते हैं।

श्रर्गोराज का पुत्र लवणपसाद भीमदेव ( दूसरे ) का मंत्री बना श्रीर उसकी जागीर में घोलके का परगना श्राया । लवणप्रसाद की स्त्री मदनराज्ञी से वीरथवल का जन्म हुन्ना। बुद्धावस्था में लवणप्रसाद ने राजकाज वीरथवल के सुपुर्द कर दिया जिससे वही (वीरधवल) भीमदेव के राज्य का संचालक हुन्ना। वह वीर प्रकृति का पुरुष था। उसने भद्रेश्वर ( कच्छ में ), वामनस्थली (वनथली, काठियावाड़ में ) और गोधरा के राजाश्रों को विजय किया। श्राबृ का परमार धारावर्ष तथा जालोर का चौहान उदयसिंह स्रादि मारवाड़ के ध राजा गुजरात से स्वतंत्र बन गये थे, परंतु जब दक्षिण से यादव राजा सिंहण श्रीर उत्तर से दिल्ली का सुलतान शमशुद्दीन श्रन्तमश गुजरात पर चढ़ाई करने-वाले थे, उस समय वीरधवल उन चारों राजाओं को फिर गुजरात के पच में लाया । उसके मंत्री वस्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई ( पोरवाड़ जाति के महाजन ) थे, जिन्होंने उसके राज्य को बड़ी उन्नति दी, श्रौर जैन धर्म के कामों में अगिशत द्रव्य व्यय किया। ये दोनों भाई बड़े ही नीतिनिपण थे। वस्तपाल वीरपुरुष था इतना ही नहीं, किंतु प्रसिद्ध विद्वान भी था, और अनेक विद्वानों को उसने बहुत कुछ धन दिया था। सोमेश्वर ने 'कीर्तिकौमदी' में, बालचंद्र-सूरिने 'वसंतविलास' में, श्रारिसिंह ने 'सुकृतसंकीर्तन' में श्रीर जिनहर्ष ने 'वस्तुपा-लचरित' में उसका विस्तृत चरित्र लिखकर उसकी कीर्ति को श्रमर कर दिया है। 'उपदेशतरंगिणी', 'प्रबंधचिन्तामणि', 'प्रबन्धकोष' ( चतुर्विशति प्रवन्ध ), 'हंमीर-मदमर्दन', 'वस्तुपाल तेजःपाल प्रशस्ति', 'सुकृतकल्लोलिनी' त्रादि पुस्तको तथा अनेक शिलालेखों में इन दोनों भाइयों का बहुत कुछ वर्णन मिलता है। वस्तुपाल ने 'नरनारायणानंद' महाकाव्य लिखा और उसकी कविता सुभाषित ग्रंथों में भी मिलती है। तेजपाल ने आबू पर देलवाड़ा गांव में अपने पुत्र ल्लासिंह के नाम से करोड़ों रुपये लगाकर लूखवसही नामक नेमिनाथ का अपूर्व मंदिर वि० सं० १२८७ में बनवाया। वीरधवल का देहान्त वि० सं० १२६४ या १२६४ में हुआ। उसके तीन पुत्र प्रतापमञ्ज, वीरम और वीसल थे। प्रतापमञ्ज का देहांत

<sup>(</sup>१) बंब. गै; जि० १, भाग १, पृ० १६८।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. प.; भाग ३, ५० १२४ और टिप्पण ४ ।

वीरधवल की जीवित दशा में हो गया था, जिससे उसकी जागीर का हक़दार वीरम था। उसने पिता के मरते ही अपने को उसका उत्तराधिकारी मान लिया, परंतु उसके उद्धत होने के कारण मंत्री वस्तुपाल ने वीसलदेव का पच्च लेकर उसी को धोलके की जागीर का स्वामी बनाया। वीरम कुछ इलाक़ा दवाकर एक दो वर्ष गुजरात में रहा। फिर वहां से भागकर अपने श्वसुर जालोर के चौहान उद्यसिंह के यहां जा रहा और वस्तुपाल के यन से वहीं मारा गर्या। यहां तक इन घोलका के बघेलों का राजपूताने से कोई संबंध न था, और वे राजा नहीं किंतु गुजरात के राजाओं के संगमत थे। वीसलदेव घोलके का स्वामी होने के पीछे वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के आसपास अणहिलवाड़े के राजा त्रिभुवनपाल का राज्य छीनकर गुजरात के राज्य-सिंहासन पर बैठ गया. तब से उसका संबंध राजपूताने से हुआ।

- (१) वीसल (धोलके के राणा वीरधवल का तीसरा पुत्र)—उसको विश्वमल्ल श्रौर विश्वल भी कहते थे। गुजरात काराज्य छीनने के पीछे वह मेवाड़ श्रौर मालवे के राजाश्रों से लड़ा। उस समय मेवाड़ का राजा जैत्रसिंह या उसका पुत्र तेजसिंह श्रौर मालवे का राजा परमार जयतिगदेव या जयवर्मा (दूसरा) होना चाहिये। मालवे के उक्त राजा के साथ की लड़ाई के संबंध में गणपति व्यास ने 'धाराध्वंस' नामक काव्य भी लिखा था। वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक उसने गुजरात पर राज्य किया श्रौर उसके पीछे उसके वड़े भाई प्रतापमञ्ज का पुत्र श्रर्जुनदेव गुजरात का राजा हुआ।
- (२) अर्जुनदेव का बिरुद् निःशंकमल्ल था। उसके समय का एक शिलालेख वि० सं०१३२० (ई० स०१२६३) का अजारी गांव (सिरोही राज्य) में गोपालजी के मंदिर की फ़र्श में लगा हुआ है, जिससे पाया जाता है कि उसके समय तक आबू के परमार किसी प्रकार गुजरात की अधीनता में थे। उसका राजत्वकाल वि० सं०१३१८ से १३३१ (ई० स०१२६१ से १२७४) तक रहा। उसके दो पुत्र रामदेव और सारंगदेव थे।
- (३) रामदेव (सं०२ का पुत्र)—उसने थोड़े ही समय तक राज्य किया जिससे उसका नाम किसी ने छोड़ दिया और किसी ने लिखा भी है।
  - (१) ना. प्र. प.; भाग ४, पृ० २७० का टिप्पण्।

- (४) सारंगदेव (सं० ३ का छोटा भाई)—उसके समय का वि० सं० १३४० (ई० स० १२६३) का शिलालेख आबू पर विमलशाह के मंदिर की दीवार में लगा हुआ है। उसने गोगदेव को, जो पहले मालवे के राजा का प्रधान था परंतु पीछे से अवसर पाकर जिसने वहां का आधा राज्य बंटवा लिया था, हराया, ऐसा फारसी तवारीखों से पाया जाता है। सारंगदेव ने वि० सं० १३३१ से १३४३ (ई० स० १२७४ से १२६६) तक शासन किया।
- (४) कर्णदेव (सं०४ का पुत्र)—गुजरात में वह करणवेला (घेला= पागल) के नाम से श्रव तक प्रसिद्ध हैं। उसके समय वि० सं०१३४६ (ई० स०१२६६) में दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी के छोटे भाई उलग्रख़ां तथा नस्नतख़ां जलेसरीने गुजरात पर चढ़ाई कर कर्णदेव का राज्य छीन लिया। राजा भागकर देवगिरी के यादव राजा रामदेव के पास जा रहा। इस प्रकार गुजरात के सोलंकी-राज्य की समाप्ति हुई।

## गुजरात के सोलंकियों का वंशकृत्व

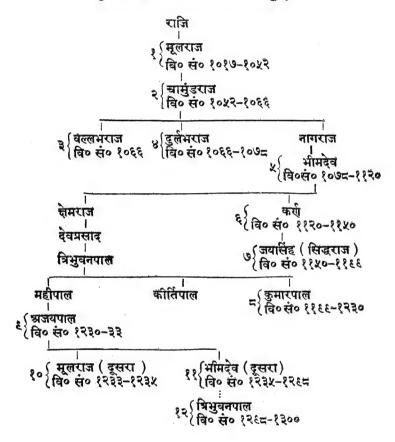

#### गुजरात के बघेलों का वंशवृच



सोलंकियों की शाखाएं—मुंद्रणोत नैगुसी ने अपनी ख्यात में सोलंकियों की नीचे लिखी हुई १२ शाखाएं वतलाई हैं—

१—सोलंकी । २-वाघेला ( वघेल ) । ३-खालत । ४-रहवर । ४-वीरपुरा । ६-खेराड़ा । ७-वहेला । द-पीथापुरा । ६-सोमतिया । १०-डहर, ये सिंघ में तुर्क ( मुसलमान ) हो गये । ११-मूहड़, ये भी सिंघ में मुसलमान हो गये । १२-रूमा, ये मुसलमान हो गये और ठट्टे की तरफ हैं ।

कर्नल टॉड के गुरु यति ज्ञानचंद्र के मांडल (मेवाड़ में ) के उपासरे में मुभे दो ऐसे पत्रे मिले जिनमें सोलंकियों की शाखाओं के ये नाम ऋधिक हैं—

महीड़ाः श्रलमेचा, थोकडेडा, कंठपाहिडा, तंबकरा, टीला, हींसवाटा, राणकरा (राणकिया), मसुंडरा, डाकी, बड़सूका, कुणीदरा, भुंणगोता, भंडगरा, डाहिया, बुवाला, खोढोरा, लाहा, म्हेलगोत, सुरकी, नाथावत, राया, बालनोत और कठूकड़ा। सोलंकियों के एक भाट की पुस्तक में नीचे लिखी हुई उनकी और शाखाएं मिलीं— लंघा, तीगक, सरवरिया, तातिया और कुलभोर। ये शाखाएं तथा ऐसे ही राजपूरों के अन्य वंशों की भिन्न भिन्न शाखाएं भी अधिकतर उनके निवासस्थानों के नामों पर प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि राण या राजक (भिजाय) में रहने से राज्-करा या राज्विया; बघेल गांव में रहने से वघेला आदि, एरंतु कुछ शाखाएं प्रसिद्ध पुरुषों के नामों से भी चली हैं, जैसे कि नाथ या नाथसिंह से नाथावत, वालन से बालनोत आदि।

मुसलमानों के गुजरात छीनने के पीछे का सोलंकियों का बृतांत भाटों की स्थातों में एकसा नहीं भिलता। एक स्थात से पाया जाता है कि सोलंकियों के एक वंशघर देवराज ने देल एपुर बसाया। उसके पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र सुजादेव देलणुपुर का स्वामी हुआ और दूसरे पुत्र वीरधवल ने लूणावाड़े में श्रपना राज्य स्थिर किया। सूजादेव का १०वां वंशधर देपा, राण या राणक (भिणाय, श्रजमेर ज़िले में ) में श्रा बसा। यहां बहुत समय तक सोलंकी रहे'। देपा का पुत्र भोज या भोजराज राण्क से लास ( लाखू ) गांव ( सिरोही राज्य में माळ-मगरे के पास ) में जा बसा। मुंहणोत नैणसी ने लिखा है कि भोज देपावत (देपा का पुत्र) और सिरोही के राव लाखा के बीच शतुता हुई और उनमें लड़ाइयां होती रहीं। राव लाखा ने ४ या ६ लड़ाइयों में हारने के पीछे ईडर के राव की सहायता से भोज को मारा श्रीर सेलिकियों से लास का ठिकाना छटा। फिर वे मेवाड़ के राला रायमल के पास कुंमलगढ़ पहुंचे। उस समय देसूरी का इलाक़ा मादबेचे चौहानों के श्रिधिकार में था। वहां के चौहान राणा की श्राज्ञा का पालन नहीं करते थे जिससे राणा तथा उसके कुंवर पृथ्वीराज ने भोज के पुत्रों को कहा कि मादड़ेचों को मारकर देसूरी का इलाक़ा ले लो। इस पर सोलंकी रायमल तथा उसके पत्र लांवतसी ने ऋर्ज की कि मादड़ेचे तो हमारे रिश्तेदार हैं। राणा ने उत्तर दिया कि दूसरी जागीर तो देने को नहीं है, तब उन्होंने मादडे़चों की मारकर १४० गांव सहित देसरी की जागीर अपने श्रिकार में कर ली?। रायमल के पत्र सांवतसी के वंश में रूपनगर ( मेवाड़ में )

<sup>(</sup> १ ) यह वृत्तांत कर्नल टॉड के गुरू यति ज्ञानचंद्र के उपासरे से मिली हुई सोलं-कियों की एक ख्यात से उद्धत किया गया है।

<sup>(</sup>२) संहणोत नैस्सी की ख्यात; पत्र ६२। २।

के और उस( सांवतसी ) के भाई शंकर के वंश में जीलवाड़े ( मेवाड़ में ) के सोलंकी हैं। जोधपुर राज्य के गोड़वाड़ इलाके में कोट नाम का ठिकाना भी इन्हीं देसूरी के सोलंकियों का है।

देसूरी के सोलंकी रायमल के पौत्र और सांवतसी के दूसरे पुत्र देला ने जावरे (मालवे में) जाकर वहां अपना राज्य स्थिर किया और मांडू के सुलतान से रावत का ख़िताब और प्रश्न गाँवों का पट्टा पाया । उसके वंशज अब तक जावरे में रहते हैं और उनकी वहां जागीर भी है। जावरे से ऊवर-बाड़ा और खोजनखेड़ा के ठिकाने फंटे। आलोट (देवास के बड़े हिस्से में) का ठिकाना भी जावरे से निकला हुआ माना जाता है और जावरे से ही खड़गूण (नीमाड़, इंदौर राज्य में) का ठिकाना फंटा।

ऊपर लिखे हुए देवराज से ऋाठवीं पीढ़ी में सूरजभाख या सूर्यभाख हुआ जिसके छोटे भाई गढ़माल ने देलखपुर से जाकर प्रथम नरवरगढ़ में ऋाँर वहां से टोड़े (जयपुर राज्य में ) में ऋपना ऋथिकार जमाया ।

सुंहणोत नैण्सी लिखता है कि नागरचाल का टोड़ा सोलंकियों का सूल निवासस्थान है और वहीं से सोलंकी अन्यत्र फैले हैं। टोड़े के सोलंकियों का खिताब राव था और वे कील्हणोत (कील्हण के वंशज) कह लाते थे। टोडड़ी में महिलगोते सोलंकियों का राज्य था। नैण्सी ने सिद्धराज से ७ वें पुरुष कान्हड के वेटे महलू का टोड़े में राज्य करना लिखा है (इसी महलू से महिलगोते सोलंकी कहलाये हों)। महलू का पुत्र दुर्जनसाल, उसका हरराज और हरराज का सुरताण हुआ। राव सुरताण हरराजीत टोडड़ी छोड़-कर राणा रायमल के पास चित्तोड़ में आ रहा अौर राणा ने उसको बदनोर का

<sup>(</sup> १ ) यति ज्ञानचंद्र के उपासरे से मिली हुई सोलंकियों की ख्यात से ।

<sup>(</sup>२) गुजरात छूटने के पाछे टोड़े से कई ठिकाने फंटे इसालिये टोड़े को उनका मूल निवासस्थान कहा है।

<sup>(</sup>३) नैसासी ने कीरहसा का श्राधिक परिचय नहीं दिया, परंतु यति ज्ञानचंद्र की स्यात में कीरहसा को उपर्युक्त गढ़माल का नवां वंशधर कहा है।

<sup>(</sup> ४ ) ज्ञानचंद्र के यहां की ख्यात में महलू नाम नहीं है, परंतु गढ़माल के पांचनें बंशधर का नाम महीपाल दिया है। शायद महीपाल और महलू एक ही हो।

<sup>(</sup>१) दोवे और टोडबी के सोलंकी एक ही शाखा के वंशघर थे। टोडे का इलाका

पट्टा जागीर में दिया। राव सुरताण की बेटी प्रसिद्ध तारादेवी का विवाह राणा रायमल के कुंवर पृथ्वीराज ( उड़णा पृथ्वीराज ) के साथ हुआ था। रायमल का छोटा पुत्र जयमल राव सुरताण से अप्रसन्न था जिससे उसने बदनोर पर चढ़ाई कर दी। राव सुरताण पहले ही से बदनोर छोड़ कर चला गया था। मार्ग में रात के समय दोनों की मुटभेड़ हुई, जिसमें राव के साले रतना सांखला के हाथ से जयमल मारा गया । नीमाड़ (इंदौर राज्य में ) में धरगांव, उही, श्रौर धर्मराज नामक टिकानों के सोलंकी टोड़े के सोलंकियों के वंशधर हैं। भोपाल इलाके में मैंगलगढ़, गढ़ा, सनोड़ा, कोल्खेड़ी और चांदवड़ ( सातलवाड़ी ) के टिकाने भी टोड़े के सोलंकियों से ही निकले हैं। मांडलगढ़ ( मेवाड़ में ) श्रौर बूंदी राज्य के सोलंकी भी टोड़े के सोलंकियों के ही वंशधर थे।

इस समय सोलंकियों के राज्य रीवां ( बघेलखएड में ), लूणावाड़ा श्रोर बांसदा ( दोनों गुजरात में ) हैं। रीवांवाले किस बघेल राजा के वंशधर हैं, यह श्रव तक निश्चित रूप से जाना नहीं गया। बघेलखंड में रीवां के श्रांतिरिक्त सु-हावल, जिरोहा, क्योंटी, सुहागपुर श्रादि बहुतसे दिकाने बघेलों के हैं जो रीवां से ही फंटे हैं। पालणपुर इलाक़े में थराद, दियोदर, महीकांटा इलाक़े में पेथापुर; रेवाकांटे में भादरवा, छालियेर श्रीर धरी सोलंकियों के, तथा पोइछा बघेलों का दिकाना है। बांसदे का राज्य कहां से श्रलग हुश्रा यह ठीक ठीक ज्ञात नहीं हो सका। सोलंकियों से गुजरात छूटने बाद उनका ठीक दीक वृत्तांत नहीं मिलता । यति ज्ञानचंद्र के यहां की स्थात में भी पुराने नाम तो बहुधा क- लिपत ही हैं, परंतु पिछली वंशाविलयों तथा कई ठिकानों के पृथक् होने का वर्णन विस्तार से दिया है। नैएसी की स्थात में सोलंकियों का पिछला इतिहास बहुत कम मिलता है।

'वंशभास्कर' में चालुक्य या चौलुक्य से लगाकर ऋर्जुनर्सिंह तक २१७

होता है कि टोड़े का सारा ह्लाका पढानों ने छीन लिया था जिससे राव सुरताण हरराजीत मैवाड़ के राणा रायमल के पास था रहा था। राव सुरताण ने यह प्रण किया था कि जो मुसे अपना टोड़े का राज्य पीछा दिलावेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री तारा का विवाह करूंगा। राणा रायमल के पुत्र प्रसिद्ध पृथ्वीराज ने उसका प्रण पूरा करने का वचन देकर तारा के साथ विवाह किया था जिसका सविस्तर कृतांत मैवाड़ के इतिहास में लिखा जायसा।

<sup>(</sup>१) नैयासी की स्वात; पत्र ६१। २ और ६२। १।

पीढ़ियां होना लिखा है' परंतु पिछले थोड़े से नामों को छोड़कर बहुघा पुराने नाम कृत्रिम ही घरे हुए हैं और उनका इतिहास भी विश्वास के योग्य नहीं है। गुजरात पर सोलंकियों का राज्य स्थापित करनेवाले मूलराज से जयसिंह (सिद्धराज) तक जो नाम दिये हैं वे भी बहुधा किएत हैं और सिद्धराज का वि० सं० ४४१ में राजा होना लिखा है'। ऐसी दशा में हमने उक्ष पुस्तक में दिये हुए सोलंकियों के बृत्तांत में से कुछ भी उद्भुत करना उचित नहीं समभा।

### नाग वंश

नाग वंश का आस्तत्व महाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता है।

महाभारत के समय अनेक नागवंशी राजा विद्यमान थे। तक्षक नाग के द्वारा

परीक्षित का काटा जाना और जनमेजय के सर्पसत्र में हज़ारों नागों की आहाति देना, एक रूपक माना जाय तो आश्यय यही निकलेगा कि परीक्षित नागवंशी तक्षक के हाथ से मारा गया जिससे उसके पुत्र ने अपने पिता के वैर में

हज़ारों नागवंशियों को मारा। नागों की अलौकिक शिक्ष के उदाहरण बौद्ध

प्रंथों तथा राजतरंगिणी आदि में मिलते हैं। तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, मिणागा

आदि इस वंश के प्रसिद्ध राजाओं के नाम हैं। तक्षक के वंशज तक्स्व, ताक,

टक्क, टाक, टांक आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। यह वंश भारतवर्ष के वड़े हिस्से

में फैला हुआ था। विष्णुपुराण में ६ नागवंशी राजाओं का पद्मावती (पेहोआ, ग्वालियर राज्य में), कांतिपुरी और मथुरा में राज्य करना लिखा हैं।

वायु और ब्रह्मांड पुराण नागवंशी नव राजाओं का चंपापुरी में और सात का

मथुरा में होना बतलाते हैंं। पद्मावती के नागवंशियों के सिक्के भी मालवे में

कई जगह पर मिले हैं। बाणभट्ट ने अपने 'हर्षचरित' में जहां कई राजाओं के

भिन्न भिन्न प्रकार से मारे जिने का उल्लेख किया है वहां नागवंशी राजा नागसेन

'विष्णुपुराण्'; श्रंश ४, श्रध्याय २४ ।

<sup>(</sup>१) वंशभास्कर'; प्रथम भाग, ए० ४५२-७२।

<sup>(</sup>२) वहीं; प्रथम भाग, पृ० ४६१।

<sup>(</sup>३) नवनागाः पद्मावत्यां कांतीपुर्यो मथुरायां

<sup>(</sup>४) नव नागास्तु भोत्त्यन्ति पुरी चम्पावर्ती नृपाः ।

मधुरां च पुरी रम्यां नागा भोत्त्यन्ति सप्त वै ॥

विकासकाराणः- ११ । २०२ और 'सक्तांक्रपाताः' २ । ७२ । ११४ ।

का, सारिका( मैना )द्वारा गुतभेद प्रकट हो जाने के कारण, मारा जाना माना है । कई नागकन्याओं के विवाह चित्रयों तथा ब्राह्मणों के साथ होने के उल्लेख भी मिलते हैं। मालवे के परमार राजा भोज के पिता सिंधुराज का विवाह नाग वंश की राजकन्या शशिप्रभा के साथ हुआ था। नागवंशियों की अनेक शाखाएं भी थीं; टांक या टाक शाखा के राजाओं का छोटासा राज्य वि० सं० की १४वीं और १४वीं शताब्दी तक यमुना के तट पर काष्टा या काठा

मध्य प्रदेश के चक्रकोट्य में वि० सं० की ११वीं से १४वीं श्रोर कवर्धा में १०वीं से १४वीं शताब्दी तक नागवंशियों का श्रधिकार रहा<sup>3</sup>। सिंद नामक पुरुष से चली हुई नाग वंश की सिंद शाखा का राज्य दक्षिण में कई जगह रहा। येलबुर्ग (निज़ाम राज्य में) के सिंद्वंशियों का राज्य वि० सं० की दसवीं से तेरहवीं शताब्दी तक विद्यमान था । राजपूताने में भी नागवंशियों का कुछ न कुछ श्रधिकार पुराने समय से होना पाया जाता है। नागोर (नागपुर, जोधपुर राज्य में), जिसको श्रहिच्छत्रपुर भी कहते थे, नागों का वहां श्रधिकार होना प्रकट करता है। कोटा राज्य में शेरगढ़ कस्बे के दरवाज़े के पास एक शिलालेख वि० सं० ५४७ (ई० स० ७६०) माघ सुदि ६ का लगा हुआ है जिसमें नीचे लिखे हुए नागवंशियों के चार नाम क्रमशः मिलते हैं—

विन्दुनाग, पश्चनाग, सर्वनाग और देवदत्त । सर्वनाग की राणी का नाम श्री (श्रीदेवी) था। देवदत्त वि० सं० ५४० में विद्यमान था। उसने वहां कोशवर्द्धन पर्वत के पूर्व में एक बौद्ध मंदिर और मठ बनवाया था, जिससे श्रनुमान होता है कि वह बौद्धधर्मावलंबी था, और उस समय तक राजपूताने में बौद्ध मत का श्रस्तित्व किसी प्रकार बना हुआ था। देवदत्त की उक्क लेख में

<sup>(</sup> १ ) नागकुलजन्मनः सारिकाश्रावितमन्त्रस्यासीचाशो नागसेनस्य पद्मावत्याम्। ( 'इर्षचरित': उच्छ्वास ६, पृ० १६८)।

<sup>(</sup>२) हिं. टॉ. रा, प्रथम खंड, पृ० ४६४।

<sup>(</sup>३) हीरालाल रायबहादुर; 'डिस्किप्टिव लिस्ट ऑफ इंस्क्रिपशन्स इन दी सेंट्रल ऑविन्सीज़ ऐंड बरार'; १० १६५-६४ ।

<sup>(</sup> ४ ) हिं. टॉ. रा; प्रथम खंड, पृ० ४६२-६४ ।

<sup>(</sup>१) इं. पें; जि. १४, पृ. ४४।

सामंत कहा है अतएव संभव है कि ये नागवंशी कन्नौज के रघुवंशी प्रतिहारों के सामंत हों।

श्रव तो राजपूताने में नागवंशियों का कोई ठिकाना या पुरुष भी नहीं रहा है।

यौधेय

यौधेय भारतवर्ष की एक बहुत प्राचीन स्त्रिय जाति हैं , जो बड़ी ही बीर मानी जाती थी। यौधेय शब्द 'युध' घातु से बना है जिसका अर्थ 'लड्ना' है। मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताब्दी पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिति ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उन्नेख किया है। यौधेयों का मुल निवासस्थान पंजाब था। श्रव इनको जोहिया कहते हैं। इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तटों पर का बहावलपुर राज्य के निकट का प्रदेश जोहियाबार कहलाता है। जोहिये राजपत श्रव तक पंजाब के हिसार श्रौर मोंटगोमरी ( साहिवाल ) ज़िलों में पाये जाते हैं। प्राचीन काल में ये लोग सदा स्वतंत्र रहते थे श्रीर इनके श्रलग श्रलग दलों के मुखिये ही इनके सेनापति श्रीर राजा माने जाते थे। पंजाब से दक्षिण में बढ़ते हुए ये लोग राजपूताने में भी पहुंच गये थे। महाज्ञत्रप रुद्रदामा के गिरनार के लेख से पाया जाता है कि क्तत्रियों में बीर का ख़िताब धारण करनेवाले यौधेयों को उसने नष्ट किया थारे। उसके पीछे गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने इनको श्रपने श्रधीन किया<sup>3</sup>। इनके सिक्के भी मिलते हैं; ये लोग स्वामिकार्तिक के उपासक होते थे। राजपूताने में भरत-पूर राज्य के बयाना नगर के पास विजयगढ़ के क़िले से वि० सं० की छठी शताब्दी के श्रासपास की लिपि में इनका एक द्रदा हुआ लेख भी मिला है (यौधेयगण्पुरस्कृतस्य महाराजमहासेनापतेः पु. )। बीकानेर के राजाश्रों ने इन( जोहियों )से कई लड़ाइयां लड़ी थीं, जिनका वृत्तांत बीकानेर के इति-हास में लिखा जायगा। श्रव राजपूताने में इस जाति का होना पाया नहीं जाता।

<sup>(</sup>१) युधिष्ठिर की एक स्त्री देवकी (जो शिबि जाति के गोवसेन की पुन्नी थी) से जो पुत्र उत्पन्न हुत्रा उसका नाम यौधेय रक्सा गया था, ऐसा महाभारत से पाया जाता है (महाभारत, आदिपर्व, ६३। ७४)।

<sup>(</sup>२) देखो जपर प्र० ६२, और उसी का टिप्पया ४।

<sup>(</sup>३) देखो जपर ए० ११७।

#### तंबर वंश

तंबर नाम को संस्कृत लेखक तोमर लिखते हैं और भाषा के प्रतकों में तंबर मिलता है। जिस समय कन्नीज पर रघुवंशी प्रतिहारों का राज्य था उस समय दिल्ली तथा प्रथुदक (पिहोन्ना, कुरुक्तेत्र में सरस्वती नदी के निकट) में तंबरों का राज्य था। प्रथुदक के तंबरों के शिलालेख से पाया जाता है कि वे कन्नीज के प्रतिहारों के अधीन थे । संभव है कि दिल्ली के तंबर भी उन्हीं के अधीन रहे हों। तंवरों का श्रव तक कोई ऐसा शिलालेख या ताम्रपत्र नहीं मिला जिसमें उनकी ग्रद वंशावली दी हो। भारों की ख्यातों में उनकी नामावली मिलती है. परंत एक ख्यात के नाम दुसरी से नहीं मिलते, इसलिये उन नामों पर श्रीर भाटों श्रादि के दिये हुए संवतों पर विश्वास नहीं हो सकता । अवुलक्षजुल ने 'अहिने श्रकवरी' में जो उनकी वंशावली दी है वह भी भाटों से ही ली हई होने से दसरे वंशों की वंशावलियों के समान निकम्मी है। भाटों की ख्यातों के कुछ नाम अवश्य ठीक होंगे, तो भी सारी वंशावली को ठीक करने के लिये अब तक कोई साधन उपस्थित नहीं हुआ । सांभर के चौहान राजा विग्रहराज के वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) के हर्षनाथ के मंदिर के शिलालेख में उक्र राजा के पूर्वज चंदनराज के विषय में लिखा है कि उसने तोमर (तंवर) राजा रुद्रेन को मारा था<sup>3</sup>। उसी शिलालेख में विश्वहराज के पिता सिंहराज की नोमर नायक सलवण (शालिवाहन) को हरानेवाला (या मारनेवाला) कहा है । परंत भाटों आदि की किसी नामावली में क्ट्रेन ( ठद्रपाल ) या सलवण का नाम नहीं है। तंवरों ने पराने इंद्रप्रस्थ के स्थान में दिल्ली वसाई, यह प्रसिद्धि चली आती है। दिल्ली के बसानेवाले राजा का नाम अनगपाल प्रसिद्ध है। फिरिश्ता हि॰ स॰ ३०७ (वि॰ सं॰ ६७६-७७) में तंबर वंश के राजा बादिला

<sup>(</sup> १ ) हिं. टॉ. रा.; पु० ३४६।

<sup>(</sup>२) हिं. टॉ. रा.; पृ० ३४८-४६।

<sup>(</sup>३) स्नुस्तस्याय भूपः प्रथम इव पुनर्गृवकाख्यः प्रतापी । तस्माच्छ्रीचंदनोभूित्त्वतिपतिभयदस्तोमरेशं सद्पै हत्वा रुद्रेनभूपं समर[भुवि] [ब]लाह्ये[न लब्धा] जयश्रीः ॥ ए. हुं; जि. २, ए० १२९ ।

<sup>(</sup> ४ ) देखी ऊपर ए० १४४, और टिप्पण र ।

(या वादिपत्ता ? नाम अगुद्ध है ) का क़स्वा इंद्रप्रस्थ बसाना, उसका ढिन्नी ( दिल्ली ) नाम से प्रसिद्ध होना, तथा उस राजा के पीछे आठ तंवर राजाओं का होना लिखता है। उसने श्रंतिम राजा का नाम शालियान ( शालियाहन) वतलाया है। तंबरों के पीछे वहां चौहानों का राज्य होना तथा उस वंश के मानकदेव. देवराज, रावलदेव, जाहरदेव, सहरदेव और पिथोरा ( पृथ्वीराज ) का वहां क्रमशः राज्य करना भी फिरिश्ता ने लिखा है, परंतु फिरिश्ता का लिखा हुआ हिंदुओं का पुराना इतिहास जैसा कल्पित है वैसा ही यह कथन भी कल्पित ही है. क्योंकि तंवरों से दिल्ली चौहान शाना के पुत्र विग्रहराज (वीसलदेव, चौथे) ने वि० सं० १२०७ के लगभग ली और तब से ही दिल्ली का राज्य अजमेर के राज्य का सूवा बना'। विग्रहराज के पीछे ऊपर लिखे हुए राजा नहीं, किंत अमरगांगेय ( अपरगांगेय, अमरगंगु ), पृथ्वीराज दूसरा ( पृथ्वीभट ), स्रोमे-श्वर और पृथ्वीराज (तीसरा) क्रमशः अजमेर के राज्य के स्वामी हुए थे<sup>र</sup>। श्रवुलफ्रजुल दिल्ली के बसाये जाने का संवत् ४२६ मानता है, यह भी विश्वास के योग्य नहीं है। यह प्रसिद्धि चली आती है कि तंवर अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया। उसी ने वहां की विष्णुपद नाम की पहाड़ी पर से प्रसिद्ध लोहे की लाट को. जिसको 'कीली' भी कहते हैं और जो वर्त्तमान दिल्ली से ध्मील दूर मिह-रोली गांव के पास कुतुब मीनार के निकट खड़ी है, उठाकर वहां खड़ी करवाई थी। उक्क लाट पर का प्रसिद्ध लेख राजा चंद्र (चंद्रगुप्त दूसरे ) का है जिसने वह लाट उक्त पहाड़ी पर विष्णु के ध्वजरूप से स्थापित की थी<sup>3</sup>। उसपर छोटे छोटे श्रीर भी पिछले लेख खुदे हैं जिनमें से एक 'संवत दिल्ली ११०६ श्रनंगपाल वहीं' है। उससे पाया जाता है कि उक्ष लेख के खुदवाए जाने के समय अनंगपाल का उक्त संवत् में दिल्ली बसाना माना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐवक की मसजिद के पास एक तालाव की पाल पर श्रनंगपाल के बनाये हुए एक मंदिर के स्तंभ श्रय तक खड़े हैं जिनमें से एक पर अनंगपाल का नाम भी खुदा हुआ है। पृथ्वीराज रासे के कर्ता ने अनंगपाल की पुत्री कमला का विवाह अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के साथ होना, उसी से पृथ्वीराज का जन्म होना तथा

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प्र., भाग १, ए० ४०४ और दिप्पण ४३।

<sup>(</sup>२) वही; भाग १, पृ० ३६३।

उसका श्रपने नाना श्रनंगपाल का राज्य पाना श्रादि जो लिखा है वह सारी कथा किएत है। पृथ्वीराज की माता दिल्ली के अनंगपाल की पूत्री कमला नहीं किंतु चेदि देश के राजा की पुत्री कर्पूरदेवी थीं । जयपुर राज्य का एक श्रंश श्रव तक तंवरों के नाम से तोरावाटी या तंवरावाटी कहलाता है श्रीर वहां तंवरों के ठिकाने हैं। वहां के तंबर दिल्ली के तंबरों के वंशधर माने जाते हैं श्रीर उनमें मुख्य ठिकाना पाटण का है। दिख्ली के तंवरों के वंशजों की दूसरी शाखा के तंवर वीरसिंह ने वि० सं० १४३२ ( ई० स० १३७४ ) के श्रासपास दिल्ली के सलतान फीरोज्शाह तुगुलक की सेवा में रहकर ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया श्रीर श्रनमान १८० वर्ष बाद मानसिंह के पत्र विक्रमादित्य के समय वह किला पीछा मुसलमानों ने ले लिया। विक्रमादित्य के पीछे उसके पुत्र रामसाह ने ग्वालि-यर का किला फिर लेना चाहा. परन्त उसमें सफलता न होने पर वह अपने तीन पुत्रों-शालिवाहन, भवानीसिंह श्रीर प्रतापसिंह-सहित मेवाड़ के महाराणा उद-यसिंह के पास चला गया श्रीर वि० सं० १६३३ (ई० स० १५७६ ) में महाराणा प्रतापसिंह के पन्न में रहकर हलदीयाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में श्रकवर की सेना से लडकर श्रपने दो पूत्रों सहित काम श्राया। केवल उसका एक पुत्र शालिवाहन बचने पाया। शालिवाहन के दो पुत्र श्यामसाह और मित्रसेन अकवर की सेवा में रहे। श्यामसाहके दो पुत्र संप्रामसाही श्रीर नारायणदास हुए।संप्रामसाही का पुत्र किशनसिंह और उसके दो पत्र विजयसिंह और हरिसिंह हुए जो मेवाइ के महाराणा के पास जा रहे थे।विजयसिंह का देहान्त वि० सं०१७≈१ में हुआ ।

भाटों को कछवाहों की ख्यात लिखते समय इतना तो शात था कि कछवा-हे ग्वालियर से राजपूताने में श्राये, और पीछे से ग्वालियर पर तंवरों का राज्य भी रहा, परंतु उनको इस बात का पता न था कि कछवाहे ग्वालियर से कव श्रौर किस तरह राजपूताने में श्राये, श्रौर तंवर कब श्रौर कैसे ग्वालियर के स्वामी हुए, जिससे उन्होंने यह कथा गढ़ंत कर ली कि ग्वालियर के कछवाहा राजा ईशासिंह ने वृद्धावस्था में श्रपना राज्य श्रपने भानजे जैसा ( जय-सिंह) तंवर की दान कर दिया। फिर ईशासिंह के पुत्र सोडदेव ने ग्वालियर

<sup>(</sup>१) बा. प्र. प., भाग १, पृष् ३,६६-४०० ।

<sup>(</sup> २ ) क्यालियर के तंवरों के लिये देखो हिं. टॉ. रा, मधम खंड, १०-३५० ४३ ।

से आकर द्यौसा (जयपुर राज्य में) में श्रापने वाहुबल द्वारा श्रपना नया राज्य वि॰ सं० १०२३ में स्थिर किया। यह सारी कथा कित्यत है, न तो ईशासिंह ने श्रपना ग्वालियर का राज्य तंवरों को दिया श्रौर न तंवरों का राज्य उस समय वहां था। ईशासिंह के पीछे भी ग्वालियर पर कछ्वाहों का ही राज्य रहा श्रौर बहां के राजा मंगलराज के पुत्र कीर्तिराज के छोटे भाई छुमित्र का पांचवां वंशधर ईशासिंह द्यौसा में श्राया श्रौर उसे छीनकर प्रथम वहां का स्वामी हुआ। इस विषय का विशेष वृत्तांत हम जयपुर राज्य के इतिहास के प्रारंभ में लिखेंगे।

दहिया वंश

संस्कृत शिलालेखों में इस वंश का नाम 'दधीचिक,' 'दिहयक' या 'दधीच' मिलता है और भाषा में दिहया कहते हैं। जोधपुर राज्य में पर्वतसर से चार मिल उत्तर किनसरिया गांव के पास की पहाड़ी पर केवाय माता के मंदिर के सभामंडए में लगे हुए दिहयावंशी सामंत चच्च के वि० सं० १०४६ के शिलालेख में उक्त वंश की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि 'देवताओं के द्वारा प्रहरण (शक्ष) की प्रार्थना किये जाने पर जिस दधीचि ऋषि ने अपनी हिड़ियां दे दी धीं उनके वंशज दधीचिक कहलायें। उक्त शिलालेख में दिहयों का वृत्तांत नीचे लिखे अनुसार मिलता है—

'द्धीचिक वंश में मेघनाद हुआ जिसने युद्धतेत्र में बड़ी वीरता बतलाई; उसकी स्त्री मासदा से बड़े दानी और वीर वैरिसिंह का जन्म हुआ, जिसकी धर्मपत्नी दुंदा से चच उत्पन्न हुआ। उसने विक् संक् १०४६ वैशास सुदि ३ को उत्पर लिखा हुआ भवानी का मंदिर बनवायां । उसके दो पुत्र यशःपुष्ट और उद्धरण हुए। चच (सांभर के) चौद्दान राजा सिंहराज के पुत्र दुर्लभराज का सामंत था।

दिश्यों का दूसरा शिलालेख उसी मंदिर के पास के एक स्मारक-स्तंभ पर खुदा हुआ है जिसका आशय यह है कि वि० सं० १३०० ज्येष्ठ सुदि १३ सोमवार के दिन दिहया रा (राणा) कीर्तसी (कीर्तिसिंह) का पुत्र रा विकंन (विक्रम) राणी माइलदेवी सहित स्वर्ण को सिधारा। उक्क रा० के पुत्र जगधर से माता पिता के निमित्त वह (स्थान, स्मारक) बनवाया ।

<sup>(</sup>१) ए. हैं; जिल १२, ए० ४६-६१। (२) ए. हैं; जिल १२, ए० ४८।

दहियों का तीसरा शिलालेख मंगलाणे (जोधपुर राज्य के मारोठ ज़िले में) से वि० सं० १२७२ ज्येष्ठ विद ११ रिववार का मिला है जो उस वंश के महा-मंडलेश्वर कदुवराज के पुत्र पदमसिंह (पद्मसिंह) के वेटे महाराजपुत्र जयत्रस्यंह (जयंतसिंह) का है। उस समय रणस्तंमपुर (रणथंभोर, जयपुर राज्य में) का राजा चौहान वाल्हणदेव थां। श्रव तक दहियों के यही तीन शिलालेख मिले हैं।

मुंहणोत नैण्सी ने पर्वतसर (जोधपुर राज्य में) में रहते समय दिहयों का वृत्तांत अपनी ख्यात के लिये वि० सं० १७२२ के आसोज महीने में संग्रह किया। उसने लिखा है कि 'दिहयों का मूल निवासस्थान नासिक-ज्यंबक के पास होकर बहनेवाली गोदावरी नदी के निकट थालनेरगढ़ था। दिहयों के ठिकाने देरावर, पर्वतसर (जोधपुर राज्य में), सावर, घटियाली (अजमेर ज़िले में), हरसोर और मारोठ (दोनों जोधपुर राज्य में) थे। नैण्सी ने द्धीच के पीछे की इनकी वंशावली इस प्रकार दी है—

दधीच, विमलराजा, सिवर, कुलखत (१), अतर, अजैवाह (अजयवाह), विजैवाह, सुसल, सालवाहन (शालिवाहन) जिसकी राणी हंसावली थी, नरवाण, देड मंडलीक (देरावर में हुआ), चृहड मंडलीक, गुणरंग मंडलीक, देराव (देवराज) राणा, भरह राणा, रोह राणा, कडवाराव (कडवराव) राणा, कीरतसी (कीर्तिसिंह) राणा, वैरसी (वैरिसिंह) राणा और चाच राणा। इसने गांव सिणह- द़िया (किनसरिया) के पास की पहाड़ी पर देवी का मंदिर बनवाया। उधरण, (उद्धरण) पर्वतसर और मारोठ का स्वामी हुआ आदि (आगे १७ नाम और भी दिये हैं)। नेणसी की वंशावली में जिसको कीरतसी लिखा है उसको किनसरिया के शिलालेख में मेघनाद कहा है। ये दोनों नाम एक ही राजा के हो सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे के तीनों नाम नेणसी और शिलालेख में वरावर मिलते हैं; ऐसी दशा में नेणसी की दिहयों की पिछली वंशावली विश्वास के योग्य है। अब तो दिहयों का एक ठिकाना सिरोही राज्य में कैर नाम का है। जालोर का गढ़ (जोधपुर राज्य में) भी दिहयों का बनाया हुआ माना जाता है। अब जोधपुर राज्य के जालोर, वाली, जसवंतपुरा, पाली, सिवाना, सांचोर और मालानी ज़िलों में दिहिये हैं, परंतु वहां उनकी जागीरें नहीं रही हैं।

<sup>(</sup>१) इं. पें; जि॰ ४१, पृ० ८७-८८ ।

<sup>(</sup>२) नैगासी की ख्यात; पत २६।

### दाहिमा वंश

जोधपुर राज्य के गोठ श्रीर मांगलोद गांवों के बीच दिधमती माता का प्रसिद्ध मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर के श्रासपास का प्रदेश प्राचीन काल में दिधमती (दाहिम) चेत्र कहलाता था। उस चेत्र में से निकले हुए ब्राह्मण, राजपूत, जाट श्रादि दाहिमे ब्राह्मण, दाहिमे राजपूत, दाहिमे जाट कहलाय, जैसे कि श्रीमाल (भीनमाल) नगर के नाम से श्रीमाली ब्राह्मण, श्रीमाली महाजन, श्रीमाली जिड़िये श्रादि । दाहिमे राजपूतों का प्राचीन काल में कोई बड़ा राज्य नहीं रहा, वे सामंतों की दशा में ही रहे। राजपूताने में इस वंश का श्रव तक कोई शिलालंख या ताम्रपत्र नहीं मिला है। चौहान पृथ्वीराज के मंत्री कैमास (कदंबवास) का दाहिमा होना माना जाता है। श्रव तो उनकी कोई जागीर भी नहीं है।

# निकुंप वंश

निकुंप या निकुंभ राजपूत सूर्यवंशी हैं। वे अपनी उत्पत्ति सूर्यवंशी राजा निकुंभ से मानते हैं। निकुंभवंशियों का राज्य वि० सं० की १२वीं और १२वीं शताब्दी में बंबई इहाते के खानदेश ज़िले में रहा, जिनके ताम्रपन्नादि में वहां के राजाओं की वंशावली मिलती हैं। राजपूताने में भी पहले निकुंभवंशि थे। अलवर, और जयपुर राज्य के उत्तरी विभाग पर उनका अधिकार होना तथा वहां पर उनका कई गढ़ बनवाना अब तक प्रसिद्ध है। पहले जयपुर की तरफ का उनका हलाका मुसलमानों ने छीन लिया था, तो भी अलवर की ओर उनका अधिकार बना रहा, परंतु लोदियों के समय में वह भी मुसलमानों के हाथ में चला गया। मेवाड़ के मांडलगढ़ ज़िले में भी पहले उनकी जागीर थी। अब तो राजपूताने में न तो निकुंभों की कोई जागीर है और न कोई निकुंभ चंशी रहा है। हरदोई ज़िले में निकुंभों का ठिकाना विरवा–हथौरा है। पहले ये दोनों ठिकाने अलग अलग थे, परंतु पीछे से मिल गये। वहां के निकुंपवंशी अलवर के इलाक़े से अपना वहां जाना बतलाते हैं। सरनेत भी निकुंपों की एक शाखा मानी जाती है, जिनके ठिकाने सतासी, आंवला और गोरखपुर (ज़िला गोरखपुर, युक्त प्रान्त में) हैं।

<sup>(</sup>१) हिं. टॉ. रा.: प्रथम खंड, पू० ४६०-६१ |

#### डोडिया वंश

संस्कृत शिलालेखों तथा एक दानपत्र में इस वंश का नाम डोड मिलता हैं श्रीर राजपताने के लोगों में डोडिया नाम प्रसिद्ध है। डोडिये परमारों की शाखा में माने जाते हैं और वे भी अपनी उत्पत्ति आवू पर वसिष्ठ के अधिकंड के मंडप में लगे हुए केले के डोडे से होना बतलाते हैं, जो असंभव है, परंत यह कयन उनका परमारों की शाखा में होना प्रकट करता है। बुलंदशहर से, जिस-का प्राचीन नाम बारण था, मिले हुए वि० सं० १२३३ के दानपत्र में डोड वंश के राजाओं की १६ पीढ़ियों के नाम मिलते हैं। वि० सं० १०७४ (ई० स० १०१८) में गुज़नी के ख़लतान महमूद ( ग्रज़नवी ) ने मथुरा पर चढाई की उस समय मथुरा नगर वुलंदशहर (वारण) के राजा हरदत्त डोड के श्रिधिकार में थारे। श्रजमेर के चौहान राजा विग्रहराज (वीसलदेव) ने वि० सं० १२०७ के श्रास-पास दिल्ली का राज्य और हांसी का किला लेकर उनकी अजमेर के राज्य में मिलाया। विग्रहराज के पीछे पृथ्वीराज ( दूसरे, पृथ्वीभट ) के समय हांसी का किला उसके मामा गुहिलवंशी किल्हण के शासन में था । पृथ्वीराज (दूसरे) के समय के वि॰ सं॰ १२२४ माघ सुदि ७ के हांसी के शिलालेख से पाया जाता है कि वहां का किला किल्हण ने डोडवंशी वल्ह के पुत्र लक्मण की अध्यक्षता में तैयार कराया था<sup>3</sup>। उदयपुर राज्य में जहाज़पुर ज़िले के श्रांवलदा गांव से मिले हुए चौहान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२३४ भाइपद सुदि ४ के शिलालेख में डोड रा( राव ) सिंघ रा (सिंहराव ) के पुत्र सिंदराउ (सिंदराव ) का नाम मिलता है । गागरीन (कोटा राज्य में ) में भी पहले डोडियों का

<sup>(</sup>१) उक्र शिलालेख में डोडवंशी राजाओं के ये नाम क्रमशः दिये हैं-

चंद्रक (?), धरणीवराह, प्रभास, भैरव, रुद्र, गोविंदराज, यशोधर, हरदत्त, त्रिभुव-नादित्य, भोगादित्य, कुलादित्य, विक्रमादित्य, पद्मादित्य, भोजदेव, सहजादित्य (राजराज) और श्रनंग । श्रनंग वि० सं० १२३३ के वैशास में विद्यमान था।

<sup>(</sup>२) इलियट; 'हिस्टरी ऑफ इंडिया'; जि० २, ५० ४४६।

<sup>(</sup>३) इं. ऐं; जि० ४१, पू० १६।

<sup>(</sup>४) ना. प्र. प.; भाग १, ए० ४०३, टिप्पण ४०। मेनाइ (उदयपुर राज्य) के पूर्वी विभाग तथा हाड़ोती में चौहानों के समय डोडियों की जागीरें थीं, जो खीचियों ने छीन खीं ख्रोर उनसे हाड़ों ने जीं ऐसी प्रसिद्ध है (इं. ऐं; जि० ४३, ए० १८)।

श्रधिकार होना माना जाता है। श्रव राजपूताने में उदयपुर राज्य के श्रंतर्गर होडियों का एक ठिकाना सरदारगढ़ (लावा') है जो वहां के प्रथम श्रेणी के सरदारों में है श्रौर वहां के डोडिये काठियावाड़ से मेवाड़ में श्राये हैं ऐसा माना जाता है। श्रव डोडियों की जागीरें मध्यभारत में चांपानेर (पूरावत), गुदरखड़ा (सादावत), मुंडावल (पूरावत), पिपलोदा, ताल श्रौर ऊणी (सभी मालवा ऐजंसी में) हैं।

# गौड़ वंश

प्राचीन काल में भारतवर्ष में गौड़ नाम के दो देश थे-एक तो पश्चिमी बंगाल, श्रौर दूसरा उत्तर कोसल श्रथांत् श्रवध (श्रयोध्या) का एक विभाग। श्रवधवाले गौड़ देश के निवासी ब्राह्मण, राजपून श्रादि गौड़ ब्राह्मण, गौड़ राजपूत, गौड़ कायस्थ, गौड़ चमार श्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए। राजपूताने के गौड़ राजपूत श्रौर ब्राह्मण संभवतः श्रवध के गौड़ होने चाहियें न कि बंगाल के। उनकी उत्पत्ति भाटों की ख्यातों में स्वायंभुव मनु से बतलाई गई है श्रीर वे चंद्रवंशी माने जाते हैं। राजपूताने में गौड़ बहुत प्राचीन काल में श्राये हों ऐसा प्रतीत होता है। जोधपुर राज्य का एक इलाका गोड़वाड़ नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राचीन काल में गौड़ों का वहां श्रिधकार होना बतलाता है। श्रजमेर ज़िले

श्रावस्तश्च महातेजा वत्सकस्तत्सुतोऽभवत् । निर्मिता येन श्रावस्ती गौडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ ३० ॥

'मत्स्यपुराखां'; अध्याय १२ ।

श्रवध के गोंडा (गौड़) ज़िले में सहेठ और महेठ गावों की सीमा पर कोसल (उत्तर कोसला) देश का प्रसिद्ध आवस्ती नगर या और इदवाकुंवशी राजा आवस्त (शावस्त) ने उसे वसाया था । बौद्धों का प्रसिद्ध जेतवन विहार यहीं था, जहां बुद्धदेव ने निवास किया, जिससे वह विहार बौद्धों में बड़ा ही पविश्व माना जाता था । श्रव्हेक्नी ने थाणेश्वर देश का नाम गोड़ (गोड़) दिया है (एडवर्ड साच्; 'श्रव्हेक्नीज़ इंडिया'; जि० १, ५० ३००)। थाणेश्वर के राज्य का विस्तार दूर दूर तक फैजा हुआ था और कन्नीज तथा आवस्ती अहिष के समय उसी के श्रंतर्गत थे।

<sup>(</sup>१) श्रीयुत देवदस रामकृष्ण भंडारकर ने हांसी के शिवालेख का संपादन करते समय जावा (टोंक के निकट) के जागीरदार को डोडिया लिखा है यह अम है। उक्र जावा के सरदार नरूका शाखा के कञ्चवाहा राजपूत हैं।

<sup>(</sup>२) पुरागों से पाया जाता है कि आवस्ती नगरी गौड़ केश में थी।

में गौड़ों की जागीरें पहले थीं, अब तो केवल एक विकाना राजगढ़ ही उनके अधिकार में रह गया है। अजमेर के गौड़ प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज के समय अपना राजपूताने में आना मानते हैं और उनका कथन है कि उनके पूर्वज खलुराज और वामन यहां आये। यहुराज की संतान अजमेरे में और वामन की कुचामण (जोधपुर राज्य में) में रही। अजमेर के गौड़ों के अधीन पहले जूनिया, सावर, देविलया और अीनगर के इलाके थे, परंतु पीछे से श्रीनगर के सिवा सब इलाके उनके अधिकार से निकल गये। उनकी श्रंखलाबद्ध नामावली नहीं मिलती। राजा गोपालदास गौड़ वादशाह जहांगीर के समय आसर का किलेदार था और जव वादशाह और उसके बेटे खुर्रम (शाहजहां) के बीच अनवन हुई उस समय गोपालदास अपने ज्येष्ठ पुत्र विक्रम सहित शाहजांदे के साथ रहा था और उहे की लड़ाई में वे दोनों वड़ी वीरता से लड़कर काम आये थे। गोपालदास के मारे जाने पर उसका दूसरा बेटा विदृलदास जूनिया में शाहज़ादे के पास हाज़िर हुआ तो शाहज़ादे ने उसकी बहुस कुछ तसक्की की और बहुतसा इनाम इक्राम दिया। शाहजहां ने तक्त पर बैटने के पीछे उसको २००० जात और १४०० सवार का मनसव रिया। फिर उसकी पीछे उसको २००० जात और १४०० सवार का मनसव रिया। फिर उसकी

पहले तो श्रमीरों के दर्जे नियत न थे और न यह नियम था कि कौनसा श्रमीर किसना सवाज़मा रक्खे श्रीर क्या तमख़्वाह पावे । श्रकबर ने फौजी प्रबन्ध के लिए ६६ मनसब
नियत किये श्रीर श्रपने श्रमीरों, राजाओं, सरदारों श्रीर जागीरदारों श्रीद को श्रजा श्रलग
दर्जे के मनसब देकर भिन्न भिन्न मनसबों के श्रनुसार मनसबदारों की तनख़्वाह श्रीर खवाज़मा
भी नियत कर दिया । ये मनसब १०००० से लगाकर १० तक थे । प्रारंभ में शाहज़ादों के
सिवा किसी को ४००० से जपर का मनसब नहीं मिलता था, परंतु पींछे इस नियम का
पालन नहीं हुश्रा, क्योंकि राजा टोडरमल श्रीर कल्लाहा राजा मानसिंह को भी सातहज़ारी मनसब मिला था श्रीर शाहज़ादों का मनसब १०००० से जपर बढ़ा दिया गया था ।
ये मनसब जाती थे श्रीर इनके सिवा सवार श्रलग होते थे जिनकी संख्या जाती

<sup>(</sup>१) बादशाह श्रकबर के पहले दिल्ला के मुसलमान सुलतानों ने हिंदुश्रों को सैनिक सेवा के उच्च परों पर बहुधा नियत न किया, परंतु श्रकबर ने उनकी इस नीति को हानिकारक जानकर श्रपनी सेना में सुन्नी, शिया, श्रीर राजपूर्तों (हिंदुश्रों) के तीन दल इसी विचार से रक्खे कि चिद्द कोई एक दल बादशाह के प्रतिकृत हो जाय, तो दूसरे दल उसकी दबाने में समर्थ हो सकें। इस सिद्धांत को सामने रखकर श्रकवर ने सैनिक सेवा के जिये मनसब का तरीक़ा जारी किया श्रीर कई हिंदू राजाश्रों, सरदारों तथा योग्य राजपूर्तों श्रादि को भिन्न भिन्न पदों के मनसबों पर नियत किया।

प्रति दिन उन्नित होती गई, श्रौर वादशाह के राज्यवर्ष चौथे, श्रर्थात् सन् ४ जुलूस (वि० सं० १६८७-८८) में वह रण्थंमोर के किले का हाकिम नियत हुआ। सन् ६ जुलूस (वि० सं० १६८६-६०) में मिरज़ा मुज़फ्फ़र किरमानी की जगह श्रजमेर का फौजदार, श्रौर सन् द जुलूस (वि० सं० १६६१-६२) में श्रजमेर का स्वेदार नियत हुआ। वही इलाक़ा उसकी जागीर का था। सन् १४ जुलूस (वि० सं० १६६७-६८) में वज़ीरख़ां स्वेदार के मरने पर वह श्रकषरावाद (श्रागरे) का क़िलेदार श्रौर सुवेदार वना श्रौर उसका मनसब ४००० ज़ात श्रौर ४००० सवार का हो गया। मरने के पहले उसका मनसब ४००० ज़ात श्रौर श्रौरंगज़ेब सवार तक पहुंच गया था। वह कई लड़ाइयों में शाहज़ादे श्रुजा श्रौर श्रौरंगज़ेब

मनसब से अधिक नहीं किंतु कम ही रहती थी, जैसे हज़ारी जात, ७०० सवार; तीन हज़ारी ज़ात, २००० सवार आदि। कभी कभी ज़ाती मनसब के बरावर सवारों की संख्या भी, बढ़ाई आदि में अच्छी सेवा बजाने पर, बढ़ा दी जाती, परंतु ज़ात से सवारों की संख्या प्रायः न्यून ही रहती थी। अखबता सवार दो अस्पा, से (तीन) अस्पा, कर दिये जाते थे। दो अस्पा सवारों की तनख़्वाह मामूल से डेढ़ी और से अस्पा की दूनी मिलती थी, जिससे मनसबदारों को फायदा पहुंच जाता था। बादशाह के प्रसन्न होने पर मनसब बढ़ा दिया जाता और अप्रसम्ब होवे पर घटा दिया या छीन भी खिया जाता था। मनसब के अनुसार माहवारी तनख्वाह या जागीर मिलती थी। प्रत्येक मनसब के साथ घोड़े, हाथी, ऊंट, खच्चर और गाड़ियों की संख्या नियत होती थी और मनसबदार को ठीक उतनी ही संख्या में वे रखने पढ़ते थे, जैसे कि—

इस हज़ारी मनसबदार को ६६० घोड़े, २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खच्चर श्रीर ३२० गाड़ियां रखनी पड़ती थीं श्रीर उसकी माहवार तनख़्वाह ६००००) रु० होता था ।

पांच हज़ारी को ३३७ घोड़े, १०० हाथी, ८० ऊंट, २० खच्चर श्रीर १६० गाड़ियां उखनी पड़ती थीं श्रीर उसका मासिक वेतन ३००००) रु० होता था।

एक हज़ारी को १०४ घोड़े, ३० हाथी, २१ ऊंट, ४ खच्चर श्रीर ४२ गाड़ियां रखनी यड़ती थीं श्रीर ८०००) रुपये मासिक तनख्वाह मिलती थी।

एक सदी( १०० )वाले को १० घोड़े, ३ हाथी, २ ऊंट, १ खच्चर श्रीर ४ गाड़ियां रखनी पड़ती थीं श्रीर उसका मासिक बेतन ७००) रुपये होता था।

घोड़े श्ररबी, इराकी, मुजबस, तुकी, टह्, ताज़ी श्रीर जंगला रक्ले जाते थे। उनमें से प्रत्येक जाति की संख्या भी नियत रहती श्रीर जाति के श्रनुसार प्रत्येक घोड़े की तनख्वाह श्रलग श्रलग होती थी जैसे कि श्ररबी की १८) रुपये माहवार तो जंगले की ६) रुपये। इसी तरह हाथी भी श्रलग श्रलग जाति के श्रथीत मस्त. शेरगीर. सादा, मंसोला, करहा.

के साथ नियत हुआ था। सन् १४ जुलूस (वि० सं० १७०६) में उसका देहा-नत हुआ। उसके ४ पुत्र श्रनिरुद्ध, अर्जुन, मीम और हरजस थे। श्रनिरुद्ध श्रपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। वह बादशाही सेवा में रहकर श्रपने अच्छे कामों से ३४०० ज़ात व ३००० सवार तक के मनसब तक पहुंच गया था। श्रालम-गीर (श्रीरंगज़ेब) के राज्य-समय वह शुजा पर की चढ़ाई में हि० स० १०६६ (वि० सं० १७१६-१७) में नियत हुआ और श्रागरे से रवाना होकर रास्ते में ही मर गया। उसके वंशजों का बृत्तांत हम श्रजमेर के इतिहास में लिखेंगे।

फुंदरिकया और म्योकल होते थे और उनकी तनख़्वाह भी जाति के अनुसार अलग अलग नियत थी, जैसे मस्त के ३३) रुपये माहवार तो म्योकल की ७) रुपये माहवार तनख्वाह थी। ऊंट की माहवार तनख़्वाह ६) रुपये, खचर की ३) और गाड़ी की १४) रुपये थी।

सवारों के अनुसार मनसब के तीन वर्जें होते थे। जिसके सवार मनसब (जात) के बरा-बर होते वह प्रथम श्रेणी का; जिसके सवार मनसब से आधे या उससे अधिक होते वह दूसरी श्रेणी का, और जिसके आधे से कम होते वह तीसरी श्रेणी का माना जाता था। इन श्रेणियों के अनुसार मनसबदार की माहवारी तनख़्वाह में भी थोड़ासा अंतर रहता था, जैसे कि प्रथम श्रेणी के १ हज़ारी मनसबदार की माहवारी तनख़्वाह ३००००) रुपये तो दूसरी श्रेणीवाले की २६०००) और तीसरी श्रेणीवाले की २८०००) होती। इसी तरह घोड़ों के सवारों की तनख़्वाह भी घोड़ों की जाति के अनुसार अलग अलग होती थी। जिसके पास इराजी घोड़ा होता उसको ३०) रुपये माहवार, मुजबसवाले को २४), तुर्जीवाले को २०), टर्टूवाले को १८), ताज़ीवाले को १४) और जंगलेवाले को १२) रुपये माहवार मिस्रते थे। घोड़ों के दाग भी लगाये जाते और उनकी हाज़री भी ली जाती थी। यदि नियत संख्या से घोड़े आदि कम निकलते तो उनकी तनख़्वाह काट ली जाती थी। मनसबदारी का यह तरीक़ा अकबर के पीछे ढीला पढ़ गया और बाद में तो नामसात्र को प्रतिष्ठा-सूचक ख़िताब सा हो गया था।

मनसब का यह वृत्तांत पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और वे अवस्य ही यह प्रश्न करेंगे कि दस हजारी मनसबदार अपने मासिक वेतन ६००००) रुपये में ६६० घोड़े ( सवार और साज सहित), २०० हाथी, १६० ऊंट, ४० खचर और ३२० गाड़ियां, सैनिक सेवा के लिये, उत्तम स्थिति में कैसे रख सकता था ? परंतु इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय प्रत्येक वस्तु बहुत सस्ती मिलती थी अर्थात् जो चीज उस वक्ष एक आने में मिलती थी उतनी आज एक रुपये को भी नहीं मिल सकती है। बिल्कुल साधारण स्थिति के मनुष्य को भी उस समय बहुत ही थोड़े व्यय में उत्तम खाद्य पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं मिल सकती थीं। 'आईने अकबरी' में अकबर के राज्य के प्रत्येक सूचे की उन्नीस वर्ष ( सन् जुलूस या राज्यवर्ष ६ से २४=वि० सं० १६१० से १६३५ तक ) की भिन्न भिन्न वस्तुओं की दर नीचे लिखे अनुसार दी है—

श्चनिरुद्ध के तीनों भाई भी बादशाही चाकरी में रहे श्रौर उन्होंने भी मनसब पाये थे। श्चनिरुद्ध के भाई श्चर्जुन ने जोधपुर के राजा गर्जासिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रसिद्ध श्चमरसिंह राठोड़ को, जिसने शाहजहां बादशाह के दरबार में मीर बख़शी सलावतस्त्रां का कटार से काम तमाम किया, मारा था।

अजमेर के अतिरिक्त जोधपुर राज्य में मारोठ के आसपास के प्रदेश में भी गौड़ों का पहले अधिकार रहा था जिससे वह प्रदेश अब तक गौड़ाटी

| पदार्थ        |     | भाव |    |    | पदार्थ           |     | भाव     |    |            |
|---------------|-----|-----|----|----|------------------|-----|---------|----|------------|
|               | হত  | आ०  | पा | •  |                  | रु० | श्राष्ट | पा | 0          |
| गेहूं         | 0   | 8   | ६  | मन | शक्स ( लाल )     | 2   | Ę       | ξ  | मन         |
| काबुली चने    | 0   | Ę   | ş  | 32 | नमक              | ۰   | ξ       | ξ  | 35         |
| देशी चने      | •   | રૂ  | ર  | ,, | सिरच             | . 9 | ξ       | ξ  | 55         |
| मस्र          | 9   | 8   | 3  | ,, | पालक             | •   | Ę       | ξ  | 25         |
| जो            | •   | Ę   | ş  | ,, | पुदीना           | 9   | ۰       | 0  | 29         |
| चावल (बढ़िया) | ą   | 8   | 0  | "  | कांदा            | ۰   | 2       | Ę  | 52         |
| चावल (घटिया)  | 3   | ٥   | •  | 22 | लहसुन            | 9   | ٥       | 0  | 33         |
| साठी चावल     | ٥   | Ę   | 3  | 72 | श्रंगूर          | 2   | ٥       | 0  | ,,         |
| मूंग          | 0   | t9  | ą  | "  | अनार (विद्यायती) | ξ   | =       | \$ |            |
| उद्द          | 0   | Ę   | Ę  | 33 |                  | 34  | o       |    | <i>}</i> " |
| मौठ           | •   | 8   | Ę  | "  | खरबूज़ा          | . 1 | •       | 0  | ??         |
| तिव           | ٥   | ξ   | Ę  | 22 | किशमिश           | •   | 3       | Ę  | सेर        |
| जवार          | ٥   | 8   | •  | 22 | सुपारी           | ۰   | 9       | Ę  | "          |
| मैदा          | 0   | 5   | 8  | "  | बादाम            | ۰   | 8       | Ę  | 95         |
| बकरी का मांस  | 3   | 30  | ۰  | "  | पिस्ता           | ۰   | Ę       | Ę  | "          |
| बकरे का मांस  | . 3 | Ł   | Ę  | "  | श्रखरोट          | 9   | ?       | ٥  | 32         |
| घी            | ą   | 90  | 0  | "  | चिरोंजी          | •   | •       | Ę  | 33         |
| तेल           | 2   | ٥   |    | "  | मिसरी            |     | 7       | Ę  | 77         |
| तूध           | o   | 90  | 0  |    | कंद (सफेद)       |     | 7       | Ę  | "          |
| दही           | . 0 | •   | 0  | "  | केसर             | 90  | •       | ۰  | "          |
| गकर (सफ्रेड्) | ą   | ₹.  | 3  | "  | इलदी             | ۰   | •       | ŧ  | "          |

अकवर के समय का मन, २६ सेर १० झटांक अंग्रेज़ी के बराबर होता या और अकबरी रूपया भी कलदार से न्यून नहीं था। उपयुंक माव देखकर पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं कि उस समय मनसबदार और उनके सैनिक साथी अपना निर्वाह भलीभांति किस प्रकार कर सकते थे। मज़दूरों और नौकरों के बेतन का भी अनुमान इसी से किया जा सकता है। (गौड़ावाटी) कहलाता है। राजपूताने के बाहर गौड़ों की ज़र्मीदारी आगरा अवध आदि ज़िलों में हैं।

राजपृताने के साथ संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का बहुत ही संजिप्त परिचय इस श्रध्याय में केवल इस श्रभिशाय से दिया गया है कि उसके पढ़ने से पाठकों को यह ज्ञात हो जाय कि प्रचलित बढ़वे भाटों की ख्याते श्रीर रासा श्रादि पुस्तकें कितनी अग्रद्ध और कपोलकल्पित हैं। इस अध्याय में दिये हय प्राचीन राजवंशों में से श्रधिकतर का तो नाम निशान भी उनमें नहीं मिलता श्रीर जिन वंशों की वंशाविलयां श्रीर संवत उनमें दिये हैं वे प्रायः कृत्रिम श्रीर मनमाने हैं। इतिहास के अधकार में उन लोगों ने कैसी कैसी निराधार कथाओं को इतिहास के नाम से उनमें भर दी हैं श्रीर श्रव तक राजपुत जाति उन्हीं पर विश्वास करती चली आ रही है। वे देशी और विदेशी विद्वान बडे धन्यवाद के पात्र हैं. जिनके शोध ने भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालकर उसे किसी प्रकार ग्रंथकार में से निकाला है। प्राचीन शिलालेख और दानपत्र जो पहले केवल धन के बीजक समभे जाते, जिनके रहस्य प्रायः गुप्त श्रीर लुप्त ही से थे और जिनकी लिपि को देखकर लोग आश्चर्य के साथ नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं उनके विषय में करते थे, उन्हीं के द्वारा श्राज हमारा सभा इतिहास कितने एक अंश में प्राप्त हो गया है। प्राचीन शोध के पूर्व किसको माल्म था कि मौर्यवंशी महाराजा चन्द्रगुप्त और अशोक किस समय और कैसे प्रतापशाली हुए, गुप्तवंशी समुद्रगुप्त श्रीर चंद्रगुप्त (दुसरे) ने कहां कहां विजय प्राप्त की. हर्षवर्द्धन ने कैसे कैसे काम किये; प्रतिहारों ने मारवाड़ से जा-कर कन्नोज का महाराज्य कब लिया, उनका साम्राज्य कैसा बढ़ा चढ़ा रहा; श्रीर भारत के विविध राजवंशों में कौन कौन राजा कब कब हुए। केवल पौराणिक कथाओं और प्रचलित रिवायतों (वंतकथाओं) में कितने एक प्रसिद्ध राजाओं के जो नाम वंशपरंपरा से सनते आते थे उनके साथ अनेक कल्पित नाम जोड़कर वि॰ सं॰ के प्रारंभ से लगाकर नवीं और दसवीं शताब्दी या उससे भी पीछे होनेवाले राजाओं का समय हजारों वर्ष पहले का ठहरा दिया और उस समय की घटनाओं को सतयुग की बतलाकर कई पूराने महल, मंदिर, गुफा आदि स्थानों को पांडचों. संप्रति, विक्रमादित्य, भर्तरी ( भर्तृहरि ) स्नादि राजाओं के बनवाप इए प्रसिद्ध कर दिये।

हम ऊपर लिख आये हैं कि राजपूताने में प्राचीन शोध का काम अब तक नाममात्र को ही हुआ है। संभव है कि आगे विशेष रूप से खोज होने पर फिर अनेक नवीन वृत्त प्रकट होकर राजपूताने का प्राचीन इतिहास शुद्धता के साथ लिखे जाने में सहायक होंगे। आज तक जो कुछ सामग्री उपलब्ध हुई उसी के आधार पर हमने राजपूताने से संबंध रखनेवाले प्राचीन राजवंशों का नाम-मात्र का परिचय ही ऊपर दिया है।

#### चौथा अध्याय

मुसलमान, मरहटों श्रीर श्रंग्रेज़ों का राजपूताने से संबंध

# मुसलमानों का संबंध

विक्रम संवत् की तेरहवीं शताब्दी के मध्य तक राजपूताने के प्रत्येक विभाग पर प्रायः राजपूत राजा ही राज्य करते थे। यद्यपि उससे पूर्व ही मुसलमानों के हमले इस देश पर होने शुरू हो गये थे और उन्होंने सिंध तथा उत्तरी सीमान्त प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया था तो भी वहां के राजपूत अवसर पाकर उनको अपने इलाक़ों में से निकाल भी देते थे। राजपूताने के साथ मुसलमानों के संबंध का वर्णन करने के पूर्व मुसलमानों की उत्पत्ति के विषय में थोड़ासा कथन करना अन्यथा न होगा।

अरव देश में भी पहले हिंदुस्तान के तुल्य ही भिन्न भिन्न जातियां थीं शौर उनमें धर्मभेद भी था। वहां के निवासी कई देवी देवताओं की मूर्तियों को पूजते और देश में कई छोटे बड़े राजा व सरदार थे जिनमें निरंतर लड़ाई भगड़े होते रहते थे। वहां की साधारण जनता प्रायः असभ्य और अशिक्ति थी। वि० सं० ६२८ (ई० स० ४७१) में कुरैश जाति में मुहम्मद नामक एक महापुरुष ने जन्म लिया। सयाने होने पर उन्होंने देखा कि मतभेद और लड़ाई भगड़े देश का नाश कर रहे हैं, परस्पर की फूट और वैरभाव ने देशवासियों के हृदय में घर कर रक्खा है और लोग यद्यपि वीरप्रकृति के हैं, परंतु अंधिवासों से पदाकांत हो रहे हैं। उन महातमा ने बीड़ा उठाया कि में मूर्तिपूजन को उठा दूंगा, अपने देश-बांधवों को एकेश्वरवादी बनाकर उनके मतभेद को तोड़ दूंगा और दीन हीन दशा में इवे हुए लोगों के लिये एक ही धर्म स्थापित कर उनकी दशा उन्नत कर दूंगा। ऐसा हृद्ध संकल्प कर उन्होंने वि० सं० ६६७ (ई० स० ६१०) में अपने तई ईश्वर-प्रेरित पैगंबर प्रकट किया और कुरान को ईश्वरी आज्ञा बतलाकर किसी प्रकार के मेदमाव के बिना धनी व दीन सब को एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश देने लगे। लोगों ने उनको

पैगंबर मानकर उनकी वातों पर विश्वास किया और शनैः शनैः उनका प्रचार किया हुआ मत बढ़ने और ज़ोर पकड़ने लगा। स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थ की रत्ता के निमित्त अपने पत्तवालों को उकसा कर महम्मद साहब को नाना भांति के कष्ट पहुंचाने में कमी न की, यहां तक कि वैरभाव श्रीर श्रापत्ति के मारे उनको मका छोड़कर मदीने जाना पड़ा, तभी से अर्थात वि० सं० ६७६ (ई० स० ६२२) से हिजरी सन् का प्रारंम हुआ। इतने पर भी वे अपने सिद्धांतों पर श्रटल बने रहे श्रौर श्रन्त में विजय प्राप्त कर उन्होंने श्रपने नाम का महम्मदी धर्म प्रचलित कर दिया। उनके श्रानुयायी परस्पर का वैरभाव छोड एकता के सूत्र में बंध गये, सहधर्मी भाई के नाते से उनमें परस्पर के श्रेम की वृद्धि हुई, उनका सामाजिक बल बढ़ा और अपने नेता के स्वर्गवास करने के पूर्व ही एकमत होकर उन्होंने अन्यान्य देशों में भी अपने धर्म को फैलाने के लिये उत्साह के साथ कार्यारम्भ किया। पैगंबर साहब के जीते जी ही इसलाम धर्म अरव के बहुत से विभाग में फैल चुका था और उनके अनु-यायियों की एकता और धार्मिक इढता के कारण उनका बल इतना वढ़ गया कि फिर तो वे खन्नम खन्ना तलवार के जोर से अपने मत का प्रचार करने लगे श्रीर धर्म के नाम से अपना राजनैतिक बल बढाकर श्रन्त में वे एक वीर जाति के स्वामी श्रीर देश के बड़े विभाग के शासक हो गये। उन्होंने श्रपने देशी भाइयों के साथ भी कई लड़ाइयां कीं श्रीर वे धन व ऐश्वर्य प्राप्त करने में सफल मनोरथ होकर हिजरी सन् ११ ( वि० सं० ६-६-ई० स० ६३२ ) में ६२ बरस की उमर में स्वर्ग को सिधारे। उनके पीछे उनकी गद्दी पर बैठनेवाले खुलीफा कहलाये । पहला खुलीफा अबूबक सिदीक हुआ, जो मुहम्मद साहब की स्त्री आयशा का पिता था। वह हि० स० ११ से १३ (वि० सं० ६८६ से ६६१=ई० स० ६३२-३४) तक खलीका रहा रे।

<sup>(</sup>१) हिजरी सन् के जिये देखों 'भारतीय प्राचीनांजीपिमाला; पृष्ठ १६१-६२।

<sup>(</sup>२) अनुवक और उसके पीछे के तीन ख़लीफे, ये चारों (चहार) यार कहलाते थे— उसर बिन ख़त्ताब (ख़त्ताब का बेटा उमर )-हि० स० १३ से २३ (वि० सं० ६६१ से ७०१=ई० स० ६३४-४४) तक।

उस्मान-हि॰ स॰ २४ से ३४ ( बि॰ सं॰ ७०१ से ७१२=ई॰ स॰ ६४४-४४ ) अली-हि॰ स॰ ३४ से ४० (वि॰ सं॰ ७१२ से ७१७=ई॰ स॰ ६४४-६१ )।

मुहम्मद साहब की मृत्यु के पीछे २० ही वर्ष में मुसलमानों का श्रिधकार सीरिया, पैलेस्तान, मिसर श्रौर ईरान पर हो गया, जिसका मुख्य कारण उनके धर्म का यह श्रादेश था कि विधर्मियों को मारनेवाले को स्वर्ग मिलता है। ये लोग जहां पहुंचते वहां के लोगों को बलपूर्वक मुसलमान बनाते श्रौर जो श्र-पना धर्म छोड़ना नहीं चाहते उनको मार डालने में ही सवाव (पुएय) समसते थे। इसीसे ईरान के कई कुटुंबों ने श्रपने धर्म की रच्चा के लिये समुद्र-मार्ग से भागकर हिन्दुस्तान में शरण ली जिनके वंशज यहां पारसी कहलाते हैं। येसे ही ये लोग जहां जहां पहुंचे वहां की प्राचीन सभ्यता को नष्ट कर वहां के महल, मंदिर, मूर्तियों श्रादि को तोड़कर मिटियामेल करते श्रौर बड़े बड़े पुस्तकालयों तक को जलाकर भस्म करते रहें।

फिर तो ख़िलाफत की गद्दी के लिये आपस ही में लड़ाई भगड़े चलने लगे, सहधमीं का नाता टूट गया और सांसारिक पेश्वर्य तथा पद-प्रतिष्ठा के प्रलोभन ने वहीं कार्य उनमें किया जो राज्यप्राप्ति के लिये संसार की अन्यान्य जातियों में होता आया है। ख़लीका अली जब ख़िलाफत के तक़्त पर बैठा तो

इसन सिर्फ्न ६ मास ख़लीफा रहा फिर उस्मान के सेनापित मुम्राविया ने उससे गद्दी छीन ली श्रीर वह ख़लीफा बन गया। वह उम्मियाद वंश का था जिससे वह श्रीर उसके पीछे के १३ ख़लीफे उम्मियादवंशी कहलाये श्रीर उनकी राजधानी दमिशक रही।

(१) ख़लीफा उमर के सेनापित अम्र-हव्न-अल्-श्यास ने ई॰ सन् ६४० (वि॰ सं॰ ६४७) में मिसर के प्रसिद्ध नगर अलेग्ज़ैिएड्या अर्थात् हस्कन्द्रिया को विजय करने के समय वहां के प्राचीन पुस्तकालय को, जिसमें कई राजाओं की एकत्र की हुई लाखों पुस्तकें थीं, ख़लीफा की आज़ा से जलाकर नष्ट कर दिया। यद्यपि इस विषय में कोई कोई यूरोपियन विद्वान् संदेह करते हैं, परंतु मुसलमानों के हतिहास से हसके सत्य होने में कोई संदेह नहीं रहता। 'नासिखुचवारीज़' में इसका हाल याहिया नामी विद्वान् के वृत्तान्त में विस्तार से दिया है। याहिया ने अम्र-हव्न-उल्-श्रास से इस पुस्तकालय पर हस्ताचेप न करने की प्रार्थना की थी, और अम्र ने उसके कहने पर ख़लीफा उमर को जिखा था, परंतु ख़लीफा ने यही उत्तर दिया कि यदि इन पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वह कुरान के अनुसार है तब तो हमकी इन अनेक भाषाओं के असंख्य पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं, कुरान ही बस है, और यदि उनका आशय कुरान से विरुद्ध है तो बहुत दुरा है; इसलिये सब को नष्ट कर दो। ख़लीफा की यह आज़ा पाने पर अम्र ने उन पुस्तकों को इस्कन्दरिया के हम्मा-मों में भेजकर पानी गरम करने के लिये इंधन की जगह जलवा दिया। इन पुस्तकों का संग्रह हतना बड़ा था कि ६ महीनों तक उनसे जल गरम होता रहा।

लोग उसको असली वारिस न सममकर उसके ख़िलाफ हुए। ख़ारिज़िन लोगों के साथ की लड़ाई में वह हारा और श्रंत में हि० स० ४० (वि० सं० ७१८=ई० स० ६६१) में मारा गया। उसकी मृत्यु के पीछे बहुतसे मुसलमानों ने उसका मत इक़्तियार किया और वे शिया नाम से प्रसिद्ध हुए। ईरान के मुसलमान और हिंदुस्तान के दाऊदी बोहरे इसी मत के माननेवाले हैं।

हम यहां मुहम्मदी मत का इतिहास नहीं लिखते कि जिससे उसमें होने-वाली घटनाओं का सविस्तर वर्णन करें; हमारा अभिश्राय राजपूताने के साथ मुसलमानों का संबंध बतलाने का है, तदनुसार अरब सेना का आगमन हिंदु-स्तान में होने और वहां उनके राज्य स्थापित करने का संस्थेप रूप से वर्णन किया जाता है।

ख़लीका उमर के समय में अरब सेना समुद्र-मार्ग से बंबई के पास थाने तक आई जो उमान के हाकिम उस्मान बिन आसी ने बिना ख़लीका की आशा के भेजी थी, इसलिये उमर ने उसे पीछी बुला ली और उस्मान को यह भी लिखा कि जो इस सेना ने हार खाई तो उसमें जितने सैनिक मारे जावेंगे उतने ही तेरी क़ौम के आदिमयों को मैं मारूंगा'।

इसी असें में उस्मान के भाई ने भड़ौच पर सेना भेजी तो मार्ग में देवल (सिंघ में) के पास चच (सिंघ के राजा) ने उससे लड़ाई की। 'फतृहुल् बलदान' में तो लिखा है कि अरबों ने शत्रु को शिकस्त दी, परंतु 'चचनामे' में उल्लेख है कि इस युद्ध में अरब सेनापति मुगैरा अबुल् आसी मारा गया ।

किर थोड़े ही समय पीछे इराक ( बसरा ) के हाकिम अबू मूसा अशाकी ने अपने एक अफसर को मकरान व किरमान में भेजा। ख़लीफा ने अबू मूसा को हिन्द व सिंध का ख़ुलासा हाल लिख भेजने की आज्ञा दी जिसपर उसने उत्तर लिखा कि हिंद व सिंध का राणा ज़बर्दस्त, अपने धर्म का पक्का, परंतु मन का मैला है। इसपर ख़लीफा ने आज्ञा लिखी कि उसके साथ जिहाद ( धर्म के लिये युद्ध ) नहीं करना चाहिये ।

हि० स० २२ (वि० सं० ७००=ई० स० ६४३)में अब्दुल्ला बिन आमर ने किरमान

<sup>(</sup>१) इतियद्; 'हिस्टरी भ्रांफ़ इंडिया'; जि० १, पृ० ४११-१६।

<sup>(</sup>२) बही; यु० ४१६)

<sup>(</sup>३) वहीं; ए० ४१६।

श्रौर सिजिस्तान फतह कर सिंध में भी सेना भेजनी चाही, परंतु खलीफा ने उसे स्वीकार न किया । ख़लीफा वलीद के समय उसके एक सेनापाति हारूं ने मकरान को विजय कर बहुतसे बिलोचों को मुसलमान बनाया। इस प्रकार हि॰ स॰ ८७ (वि॰ सं॰ ५६३=ई॰ स॰ ५०४-६) से वहां मुसलमानी धर्म का प्रचार हुआ श्रौर मुसलमान हिन्दुस्तान के निकट श्रा पहुंचे।

किरिश्ता लिखता है कि पहले सरंदीप (सिंहलद्वीप, लंका ) के व्यापारियों के जहाज श्रफ्रीका श्रीर लाल समुद्र ( Red Sea ) के तट पर तथा फारिस ( ईरान ) की खाड़ी में माल ले जाया करते थे श्रौर हिंद यात्री भी मिसर श्रौर मका में अपने देवताओं की यात्रा के लिये जाया करते थे 3। कहते हैं कि सरंदीय के निवासियों में से बहते रेशक जमाने ही से महम्मदी मत के अनुयायी होकर मुखलमानों के मध्य ( अरब में ) उनका स्नाना जाना जारी हो गया था। एक बार सरंदीप के राजा ने अपने देश की कई अमुख्य वस्तुओं से लदा हुआ एक जहाज बगदाद की, खलीफा वर्लीद के बास्ते, भेजा। देवल (सिंथ में ) पहुं-चने पर वहां ( उद्दे ) के राजा की आजा से वह लूट लिया गया। उसके साथ सात जहाज श्रीर भी थे जिनमें कई मसलमान कटम्ब थे जो कर्वला की यात्रा को जाते थे: वे भी कैंद्र कर लिये गये। उनमें के कई कैंदी किसी दब से निकलकर हज्जाज<sup>र</sup> के पास अपनी फरियाद ले गये। उसने सिंध के राय सस्सा ( चच ) के पुत्र दाहिर को चिट्टी लिखकर मकरान के हाकिम हारूं के द्वारा भेजी। दाहिर ने टालाट्रली का उत्तर दिया, जिसपर हज्जाज ने इस्लाम के प्रचार के लिये हिंदस्तान पर श्राक्रमण करने की श्राज्ञा खलीका वलीद से लेकर बुद-मीन नामी एक अफसर को तीनसी सवारों सहित रवाना किया और मकरान के हाकिम हारूं की लिख दिया कि इसकी सहायता के लिये एक सहस्र सेना देवल

<sup>(</sup>१) इत्तियर्; 'हिस्टरी श्रोंफ इंडिया'; जि० १, ५० ४१७।

<sup>(</sup>२) ख़लीफा वलीद ने हि० स० ८६ से ६६ (वि० सं०७६२-७७१=ई० स० ७०४ से ७१४ तक शासन किया था।

<sup>(</sup>३) ब्रिगः फिरिश्ताः जि० ४, ५० ४०२।

<sup>(</sup>४) हज्जाज बड़ी वीरप्रकृति का अरब सेनापित था जिसको उम्मियाद वंश के पांचवं स्वर्तीफा अञ्जुल मिलक ने अरब और ईरान का शासक नियत किया था। हज्जाज बड़ा ही निर्देयी था और कहते हैं कि अपने जीवनकाल में उसने १२०००० आदिमियों को मरदाया था और उसकी मृत्यु के समय उसके यहां ४०००० आदिमी कैंद थे।

पर आक्रमण करने को भेज देना'। बुदमीन को सफलता न हुई श्रीर वह प्रथम ही युद्ध में मारा गया। फिर हज्जाज ने हि० स० ६३ (वि० सं० ७६८=ई० स० ७११) में अपने चचेरे भाई श्रीर जमाई इमादुदीन मुहम्मद (विन) कासिम को ६ हजार असीरियन सेना देकर देवल पर भेजा। वहां पहुंचते ही उसने नगर का घेरा डालने की तैयारी की, परन्त बीच में पत्थर की सहद दीवार से घिरा हुआ १२० फुट ऊंचा एक विशाल मंदिर आ गया था। महम्मद कासिम ने मंदिर के जाद भरे ध्वजादंड की स्रोर पत्थर फेंकने का यंत्र मंजनीक ( मर्कटी यंत्र ) लगाकर तीसरे फैर में दंड को गिरादिया. थोडे ही दिनों में मंदिर को तोड डाला श्रौर १७ वर्ष से ऊपरवाले तमाम ब्राह्मणों को मार डाला, छोटे बालक तथा स्त्रियां क़ैद की गई श्रौर बुद्धी श्रौरतों को छोड़ दिया। मंदिर में लूट का माल बहुतसा हाथ ब्राया जिसका पांचवां हिस्सा हज्जाज के पास ७४ लैंडियों साहित भेजा गया और शेष सेना में बांद दिया । फिर देवल पर आक्रमण किया। दाहिर का पत्र फीजी (?) ब्राह्मणाबाद को चला गया। कासिम ने उसका पीछा किया श्रीर उसे कहलाया कि यदि श्रपना माल श्रसवाब लेकर स्थान रिक्त करदोगे तो तम्हारे प्राण न लिये जायेंगे। वहां से सेहवान श्रादि स्थानों को विजय करता वह राजा बाहिर की तरफ बढ़ा। दाहिर के ज्येष्ठ पुत्र हलीरा (हरीराय) ने बहुतसी सेना एकत्रित कर कासिम का मार्ग रोका, उसने भी मोर्चे पकड़े, परंतु युद्ध का सामान खुट गया था श्रीर सैनिक भी हताश हो गये थे जिससे कासिम ने हज्जाज को सहायता के लिये नई सेना भेजने को लिखा श्रीर उसके पहुंचने तक वह अपने योद्धाओं को हिम्मत बंधाता रहा। ठीक समय पर एक हज़ार अरब सवार सहायता के निमित्त आ पहुंचे तब किर जंग छेडा। कई लड़ाइयां हुई, परन्तु विजय किसी को भी प्राप्त न हुई। फिर दाहिर ने युद्ध पर कमर बांधी और वह अपने पुत्र की सेना से जा मिला। सेना संचालन का काम उसने श्रपने हाथ में लिया और ता० १० रमजान हि० स० ६३ ( वि० सं० ७६६=ई० स० ७१२) को ४०००० राजपूत, सिंधी और मुसलमान थोद्धाओं के (जो उसकी शरण में त्रा रहे थे) साथ कासिम के मुकाबले को बढ़ा। पहले तो उसने शत्र-सेना के निकट पहुंचकर छोटी लडाइयों से अरबों को अपने सुदृढ मोचों से बाहर लाने की

<sup>(</sup>१) बिग; फिरिश्ता; जि० ४, पृ० ४०३।

<sup>(</sup>२) बिग; फिरिश्ता; जि० ४, पू० ४०१।

कोशिश की, परंतु जब उसमें सफलता न हुई तो धावा कर दिया। घोर संग्राम होने लगा, वीरवर दाहिर शत्रुश्चों को काटता हुआ अपने साथियों समेत अरव सेना के मध्यभाग तक पहुंच गया। वे लोग नफ्थे जला जलाकर हिंदुश्चों पर फेंकने लगे। एक जलता हुआ गोला दाहिर के श्वेत हाथी के मुखपर आ लगा जिससे वह घवराकर नदी की तरफ भागा। यह देखकर राजा की सेना में खलवली मच गई और अपने स्वामी को भागा जान उसने भी पीठ दिखा दी। कासिम ने पीछा किया, इतने में राजा का हाथी जल में इविकयां लगाकर शांत हो पीछा आया। दाहिर ने अपने योद्धाओं को ललकार कर पीछा फेरा और वहादुरी के साथ उटकर अपने योद्धाओं को ललकार कर पीछा फेरा और वहादुरी के साथ उटकर युद्ध करने लगा। इतने में अनायास एक तीर उसके शरीर में आ घुसा और वह घायल होकर गिर गया, इसपर भी हिम्मत न हारी, और यद्यपि घाव कारी लगा था तथापि वह घोड़े पर सवारहो शत्रुसेना पर प्रहार करता हुआ आगे वढ़ा और वीरता के साथ खड़ भाड़ता वीरगित को प्राप्त हुआ हु । फिर कासिम अज़दर ( अच ) पहुंचा तो दाहिर का पुत्र उस गढ़ को छोड़कर ब्राह्मणावाद चला गया।

अपने पुत्र को ज्ञात्रधर्म से मुख मोड़ा देखकर दाहिर की राखी ने पित का आसन प्रदेख किया और सबे श्ररवीर हृद्यवाली वह वीराङ्गना पंद्रह सहस्र सेना साथ लेकर पित का वैर लेने को शत्रु के संमुख चली। उसने श्रिग्नस्नान करने की अपेज्ञा श्रासधारा में तन त्याग श्रपने पित के पास पहुंचना उत्तम सममा। पहले तो उसने भूखी बाधिन की तरह वैरियों पर श्राक्रमण किया और फिर गढ़ में बैठकर शत्रु के दांत खट्टे करने लगी। कई महीनों तक कासिम गढ़ धेरे पड़ा रहा, परंतु विजय न कर सका। अन्त में अपना अन्न व लड़ाई का सामान खूट गया तब राजपूतों ने अपनी रीति के अनुसार जौहर की आग जलाई, खियों श्रीर बाल-बच्चों को उस धधकती हुई ज्वाला के हवाले किया, फिर राणी रहे सहे राजपूतों को साथ लेकर शत्रुसेना पर टूट पड़ी और अपने संकल्प के अनुसार खड़िथारा में तन त्याग पितलोक को माप्त हुई । असीरियन सिपाहियों ने गढ़ में धुसकर ६ हज़ार राजपूतों को खेत रक्खा श्रीर तीन हज़ार को क़ैद किया फिरिशता ने यह कहीं नहीं लिखा कि सुसलमान कितने मारे गये। क्या

<sup>(</sup>१) नक्षा एक गाढ़ा द्वव पदार्थ होता था जो भूमि से निकलता था। उसकी गोलियां वनाकर जलती हुई तीरों के द्वारा शत्रुश्चों पर फेंकी जातीं जिनसे आग जग जाती थी।

<sup>(</sup>२) ब्रिग; फिरिश्ता; जि० ४, ५० ४०८। (३) वहीं; जि० ४, ५० ४०३।

सहस्रों राजपुत योद्धाओं ने भेड़ बकरी की भांति अपने गले काटने दिये होंगे ? बंधुम्रों में दाहिर की दो राजकन्याएं स्वरूपदेवी ग्रौर वरीलदेवी ( परिमलदेवी ) भी हाथ आई और महम्मद कासिम ने खुलीफा के वास्ते उन्हें हुज्जाज के पास भेज हीं। हि० स० ६६ (वि० सं० ७७२=ई० स० ७१४) में वे राजदलारियां दिमश्क में पहुंचाई गई, जो उस समय उम्मियाद खुलीफों की राजधानी थी। एक दिन खलीफा ने उनकी बुलाया और उनका रूप लावएय देखते ही वह विद्वल हो गया श्रौर उनसे कामभिता की याचना की । ये दोनों भी तो दाहिर जैसे वीर पुरुष श्रौर उस सती वीराङ्गना माता की पुत्रियां थीं। उनका विचार यह था कि किसी प्रकार श्रपने पिता के मारनेवाले से वैर लेकर कलेजा ठएडा करें श्रीर साथ ही अपने सतीत्व की रक्षा भी करें। अपने संकल्प की परा करने का श्रच्छा श्रवसर जान उन्होंने खुलीफा से प्रार्थना की कि हम श्रापकी शैय्या पर पैर रखने योग्य नहीं हैं, यहां भेजने के पहले ही कासिम ने हमारा कुमारिका-रूपी अमूल्य रत्न लूट लिया है। इतना सुनते ही खुलीका आग ववूला हो गया श्रौर तत्काल श्राज्ञापत्र लिखवाया कि इसके देखते ही सहस्मद कासिम को बैल के चमड़े में जीता सीकर हमारे पास भेज दो। इस हुक्म के पहुंचते ही उसकी तामील हुई, मार्ग में तीसरे दिन कासिम मर गया श्रीर उसी श्रवस्था में खलीफा के पास पहुंचा। खलीका ने उन दोनों राजकन्याओं को बुलवाया श्रीर उन्हीं के सामने बैल का चमड़ा खुलवाकर कासिम का शव उन्हें दिखलाया, और कहा कि खुदा के खलीका का अपमान करनेवालों को में इस प्रकार दएड देता हूं। कासिम का मृत-शरीर देखते ही स्वरूपदेवी के मुख पर श्रपना मनोरथ सफल होने की प्रसन्नता छा गई, परंतु साथ ही मंद मुस्कुराहट श्रौर कटाच के साथ उसने नियड़क खलीफा को कह दिया कि 'ऐ खलीफा ! कासिम ने हमारा सतीत्व नष्ट नहीं किया, वह सदा हमें श्रपनी सगी भीग-नियों के तुल्य सममता रहा श्रौर कभी श्रांख उठाकर भी कुदृष्टि से नहीं देखाः परंतु उसने हमारे माता, पिता, भाई और देशवंधुओं को माराथा इसालिये उससे अपना वैर लेने को हमने यह मिथ्या दोष उसपर लगाया था। त् क्यों अंधा होकर हमारी वातों में आ गया और विना किसी प्रकार की छान-बीन के तुने श्रपने एक सच्चे स्वामिभक्त सेवक को मरवा डाला । उन वीर

<sup>(</sup>१) बिग; फिरिस्ता; जि० ४, पृ० ४१०-११

बालिकात्रों के ये वचन सुनते ही ख़लीफा सन्न हो गया और उनको अपने सामने से दूर कीं। कहते हैं कि फिर उन दोनों को जीती जलवा दीं।

ख़लीफा हशाम के समय (हि॰ स॰ १०४-२४ (वि॰ सं॰ ७८१-८००=ई॰ स॰ ७२४-४३) जुनैद हिन्दुस्तानी इलाकों का हाकिम मुकर्रर होकर आया। जब सिंधु नदी पर पहुंचा तो दाहिर के बेटे जैलिया (जेसा, जयसिंह) से, जो मुसलमान हो गया था, उसका मुकावला एक भील पर नौकाओं द्वारा हुआ। उस लड़ाई में जैलिया की नौका डूब गई और वह कैद होकर मारा गया'।

इस तरह सिंघ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। राजपताने की पश्चिमी सीमा सिंध से मिली हुई थी, श्रतएव उधर से राजपूताने श्रीर वि-शेषकर मारवाड़ पर उनके हमले होने लगे। वहां के राजपृत भी उनसे बराबर लड़ते ही रहे। सिंध के मुसलमान राजपूताने के किसी श्रंश पर श्रपना श्रधि-कार न जमा सके: वे केवल जहां मौका मिलता वहां लूटमार करते श्रीर राज-पूर्तों का प्रबल सामना होने पर पीछे भाग जाया करते थे। सिंध की छोर से राजपताने पर कब कब श्रौर किन किन मुसलमान श्रफसरों ने चढ़ाइयां की इसका ब्यौरा न तो फारसी तवारीखों में श्रौर न यहां की ख्यातों में मिलता है। केवल 'फत्रहुल् बलदान' में लिखा है कि सिंध के हाकिम जुनैद ने अपना सैन्य मर-माड़<sup>3</sup>, मंडल, दालमज<sup>3</sup>, बरूस<sup>3</sup>, उज़ैन, मालिबा, बहरिमद (?), श्रल बेल-माल" श्रौर जज़ पर भेजा था"। बादामी के सोलंकियों के सामंत लाट देश पर भी शासन करते थे। लाट के सोलंकी सामंत पुलकेशी ( अवनिजनाश्चय ) के कलचरि सं० ४६० (वि० सं० ७६६=ई० स० ७३६) के दानपत्र में लिखा है कि 'ताजिकों ( श्ररवों ) ने तलवार के वल से सैंधव ( सिंध ), कच्छेल्ल ( कच्छ ), सौराष्ट्र ( सोरठ, दक्षिणी काठियावाड़ ), चावोटक ( चावड़ों ), मौर्य, गुर्जर श्रादि के राज्यों की नष्ट कर दिल्ला के समस्त राजाश्रों की

<sup>(</sup>१) हुलियट्; 'हिस्टरी ऑफ़ इंडिया'; जि० १, पृ० ४४१।

<sup>(</sup>२) मरमाड=मारवाड ।

<sup>(</sup>३) शायद यह स्थान बंबई इहाते के सूरत ज़िले का कामलेज हो।

<sup>(</sup> ४ ) बरूस=भड़ीच।

<sup>(</sup>१) अल् बेलमाल=भीनमाल।

<sup>(</sup>६) जम्र≡गुजरात ।

<sup>(</sup>७) ना. प्र. प.; भाग १, प्र०२११।

हुई '। हि० स० ६३ ( वि० सं० ७४६=ई० स० ७०२) में ख़लीफा वलीद के राज्य-समय हज्जाज ने इब्न इश्रम्रत पर विजय प्राप्त की जिससे वह काबुल के राजा की शरण में जा रहा। फिर वहां से ख़ुरासान में जा-कर उसने उपद्रव खड़ा किया। उस समय वहां ख़लीफा की तरफ से यज़ीद हाकिम था। उसने इब्न की सेना का संहार कर दिया जिससे वह भागकर पीछा काबुल में श्राया, परंतु वहां के राजा ने छल से उसकी मरवा डाला '।

अफग़ानिस्तान के उत्तर में समरकंद, बुखारा आदि पर अरवों का राज्य स्थिर हो चुका था। ई० स० की नवीं शताब्दी से, जब कि बग़दाद के अब्बा-सिया वंश के खलीफों का बल घटने लगा, उनके कई सूबे स्वतंत्र बन गये। समरकंद, बुखारा आदि में एक स्वतंत्र मुसलमान राज्य स्थापित हो चुका था। वहां के अमीर अबुल मलिक ने तुर्क अलप्तगीन को ई० स० ६७२ (वि० सं० १०२६) में खुरासान का शासक नियत किया, परंतु अबुल मलिक के मरने पर अलप्तगीन गृज़नी का स्वतंत्र सुलतान वन बैटा। अलप्तगीन के पीछे उसका बेटा अबु इसहाक गृज़नी का स्वांत्र सुलतान वन बैटा। अलप्तगीन का तुर्की गृलाम सुबुक्तगीन उसका नायब बनाया गया। इसहाक की मृत्यु के पीछे ई० स० ६७७ (वि० सं० १०३४) में सुबुक्तगीन ही गृज़नी का सुलतान बना 3।

हि० सन् ३६७ (वि० सं० १०३४=ई० स० ६७७) में श्रमीर सुबुक्तगीन ने हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की उस समय लाहोर में भीम (भीमपाल ) का बेटा जयपाल राज्य करता था। सर्राहेंद्र से लमग़ान तक श्रौर मुल्तान से कश्मीर तक जयपाल के राज्य की सीमा थी। इस चढ़ाई में सुलतान महसूद भी श्रपने पिता सुबुक्तगीन के साथ था। राजा भिटिएडा के दुर्ग में रहता था। उसने भी मुसलमानों का खूब मुक़ाबला किया। जब जयपाल ने देखा कि मेरी सेना की दशा बिगड़ रही है, तो कई हाथी श्रौर सोना देकर संधि का प्रस्ताव उपस्थित किया श्रौर खिराज भी देना स्वीकारा। महसूद ने श्रपने पिता से कहा कि

<sup>(</sup> १ ) एनुसाइक्लोपीया ब्रिटैनिका; जि॰ १, पृ० २३६।

<sup>(</sup>२) वहीं; जिं० १६, पू० ४७२।

<sup>(</sup>३) ब्रिग; फिरिश्ता; जि० १, ५० १२-१३।

<sup>(</sup> भ ) फिरिश्ता में भीमपात के स्थान पर हितपात नाम मिन्नता है ( ब्रिग; फिरि-श्ता; जि॰ १, ए॰ १५) जो अशुद्ध है।

संधि नहीं की जाय: परंत जयपाल ने फिर कहलाया कि राजपूत जब निराश हो जाते हैं तो वे अपने बाल-बच्चों और स्त्रियों को जौहर की आग में जलाकर प्राणों का भय न करते हुए केश खोलकर शत्र पर टूड पड़ते हैं। सुबुक्कगीन ने इसको सही समभकर संधि कर ली। राजा ने बहुतसा द्रव्य श्रीर ४० हाथी देने का वचन देकर कहा कि इस वक्ष इतना ही द्रव्य यहां मेरे पास है अतएव आप अपने आदमी मेरे साथ लाहोर भेज दीजिये, वहां से बाकी का दे दिया जायगा. श्रौर विश्वास दिलाने को अपने कुछ सेवक श्रोल में रख दिये। लाहोर पहुंचकर ब्राह्मणों के कहने से उसने अपने वचन का पालन न करके सुबुक्कगीन के अफसरों को कैद में डाल दिया। उस समय राजाओं में यह दस्तूर था कि वे ऐसे विषयों का विचार करने के वास्ते सभा एकत्रित कर उसकी समा-ति के श्रवसार कार्य करते थे। ब्राह्मण श्रधिकारी राज्यसिंहासन की दाहिनी तरफ और ज्ञत्रिय सामंत बाई श्रोर बैठते थे। ज्ञत्रियों ने जयपाल की इस कार्रवाई का विरोध किया और कहा कि खुबुक्रगीन इसका बदला लिये बिना नहीं छोड़ेगा. परंतु जयपाल ने उनकी बात पर ध्यान न दिया। जब ये समाचार गुजनी पहुंचे तो सुबक्षगीन तरंत चढ़ आया। जयपाल भी युद्ध करने को उपस्थित हुआ। इस समय दिल्ली, कार्लिजर व कन्नीज के राजा भी अपनी अपनी सेना सहित जयपाल की सहायता को आये थे। सबक्रगीन ने अपनी सेना की पांच पांच सौ सवारों की दुकड़ियां बनाकर उन्हें बारी बारी से हमला करने की श्राहा दी श्रौर जब देखा कि हिन्दू सेना कुछ विचलित होने को है तो सब ने मिलकर एक साथ हल्ला बोल दिया। जयपाल की फौज भागी श्रौर मुसलमानों ने सिंधु नदी तक उसका पीछा किया। लूट में बहुतसा माल असवाब उसके हाथ लगा श्रौर सिंधु के पश्चिमी प्रदेशों पर उसका श्रधिकार हो गया। इस सहस्र सेना सहित अपना एक अफसर पेशावर में छोड़कर सुबक्तगीन गजनी को लौट गया 1

सुबुक्तगीन के मरने पर उसका पुत्र महमूद गृज़नी का स्वामी हुआ। उस समय बग़दाद के ख़लीफा तो शिथिल हो ही गये थे, बुख़ारे के अमीरों का आधिकार भी गृज़नी के राज्य पर नाममात्र को रह गया था और प्रायः सारे अफ़ग़ानिस्तान पर महमूद का राज्य स्थापित हो गया था। इसपर भी महमूद

त्रिगः, फिरिश्ताः, जि० १, यु० १६-१६ ।

ने अपना बल इतना बढ़ाया कि अरबस्तान और मध्य पशिया के सारे मुसलमानी राज्य भी उसकी मैत्री के इच्छुक रहने लगे। हिन्द के पंजाब प्रांत में सुबुक्तगीन अपना सिक्का जमा ही चुका था और महमूद को भी भारत के स्तिय राजाओं की पारस्परिक फूट और वैर-विरोध का परिचय भली भांति था, इसिलये उसने सहज में हाथ आनेवाली इस सोने की चिड़िया को हाथ में लेकर अपने देश को मालामाल करने का विचार कर हि॰ स० ३६० (वि० सं० १०४७=ई० स० १०००) से अपने लश्कर की बाग हिंदु-स्तान पर उठाना ग्रुक्त किया और १७ चढ़ाइयां कीं, जिनमें से यहां केवल उन्हीं का उन्नेख करेंगे जिनका संबंध राजपूताने से है।

लाहोर के राजा जयपाल ने अदासर पाकर अधीनता से सिर फेर लिया था, इसलिये हि॰ स॰ ३६१ (वि॰ सं॰ १०४८=ई॰ स॰ १००१) में महमूद उस पर चढ़ आया। राजा भी तीस हज़ार पैइल, १२ हज़ार सकार और ३०० हाथियों की सेना लेकर पेशावर के पास आ भिड़ा, परंतु दैव उसके प्रतिकृत था जिससे घोर युद्ध के पीछे उसके ४००० योद्धा सेत पड़े और अपने १४ माई बेटों सिहत बंधुआ बना लिया गया। लुट का बहुतसा माल सुलतान के हाथ लगा जिसमें रत्नजटित १६ कंडे भी थे जिनमें से एक का मृत्य जौहरियों ने १८०००० सुवर्ण दीनार आंका था। मिटेंडे का गढ़ हाथ आया और तीन मास तक अपना वंधुआ रखने उपरांत बहुतसा दंड लेकर महमूद ने जयपाल को मुक्क किया। उस समय प्रायः जित्रय राजाओं में यह प्रथा प्रचलित थी कि जो राजा वो वार विदेशियों से युद्ध हार जाता, वह फिर राज्य करने योग्य न टहरता था, तदनुसार राज्य अपने पुत्र अनंद्रपाल को देकर जयपाल जीता अग्नि में जल मरां।

हि॰ स॰ ३६६ (चि॰ सं॰ १०६६=ई० स० १००६) में दाउद की सहायता करने के अपराध में सुलतान ने अनंद्पाल पर चढ़ाई की। उसने भारत के दूसरे राजाओं के पास अपने दूत भेजकर सहायता चाही और उन्होंने भी मुसल-मानों को हिंदुस्तान में से निकाल देने के निमित्त अपनी अपनी सेना सहित

<sup>(</sup>१) ब्रियः फिरिस्ताः जिल् १, ए० ३६-३८।

<sup>(</sup> २ ) श्रवुत् फतह दाउव मुक्तान का स्वामी था । उसने महमूद को ख़िराज देना गंद कर दिया श्रीत जन महमूद उसपर कर आया तो अनंदपाल ने दाउद को सहायता दी थी।

श्चनंदपाल का हाथ बटाना उचित समका। उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, दिल्ली और अजमेर के राजा अपने अपने दलबल सहित आ मिले और पेशावर के पास ४० दिन तक पड़ाव डाले रहे। हिंदू महिलाओं ने भी दूर देशान्तरों से अपने आमूपण बेचकर विपुल धन लड़ाई के खर्च के लिये भेजा और गक्कर योद्धा भी साथ देने को आ गये। सुलतान ने पहले राजपूतों के बल और उत्तेजना की परीक्षा करने के लिये अपने ६ हज़ार धनुर्घारियों को इस अभिप्राय से तीर चलाने की आजा दी, कि राजपूत इससे चिड़कर शशु पर हमला कर देवें। गक्कर उनके सम्मुख हुए और उन्होंने ऐसी वीरता के साथ हाथ बताये कि महमूद के बहुत कुछ उत्तेजित करने पर भी उसके तीरंदाज़ों के पैर उलड़ गये। तब तो ३० सहस्र गक्कर वीर सिर खोलकर शस्त्र पकड़े शत्रुसेना में घुस पड़े, घोर संग्राम हुआ और थोड़ी ही देर में उन्होंने ५००० मुसलमानों को काट डाला। संयोगवशात एक नफ्ये के गोले के लगने से अनंदपाल का हाथी भड़का और भाग निकला। हिंदू सेना ने जाना कि राजा ने पीठ दिखाई है, अतपव सब सैनिक उसके अनुगामी हो गये। असंक्य दृष्य और ३० हाथी स्रलतान के हाथ लगे।

हि० स० ४०६ (वि० सं० १०७६=ई० स० १०१८) में रघुवंशी प्रतिहार राजा राज्यपाल के समय छुलतान ने कजीज पर चढ़ाई की जिसका वर्णन हम ऊपर लिख श्राये हैं (पृ० १६४)। कजीज से मेरठ होता हुआ सुलतान जमना के तट पर बसे हुए महावन में आया। वहां का राजा ससैन्य सुलतान के पास आता था, परंतु मार्ग में कुछ मुसलमानों के साथ उसके सैनिकों की तकरार हो जाने के कारण कई हिंदुओं को उन्होंने नदी के पूर में फेंक दिया और वहां का राजा कुलचंद अपनी राणी तथा छुंवरों को मारकर आप भी मर गया। गढ़ सुलतान के हाथ आया और ८० हाथी तथा वियुत्त धन उसको वहां मिला?।

महावन में श्रपनी फीज को थोड़ा श्राराम देकर महमूद मथुरा में श्राया। उस समय यह नगर वारण ( बुलंदशहर ) के राजा हरदत्त डोड (डोडिये) के राज्य के श्रंतगत था श्रीर थोड़ीसी लड़ाई ही में विजय होकर लूटा गया, वहां की सब मूर्तियां तोड़ दी गई, जिनसे सोने संदी का ढेर लग गया। मंदिरों को भी सुलतान तोड़ देता, परंतु एक तो उसमें परिश्रम श्रधिक था

<sup>)</sup> जिंग; फिरियता; जिं० 9, पूर्व ४८।

श्रौर दूसरी उनकी बनावट की सुंदरता व शिल्पकौशल देखकर उनको न गिराया। इन मंदिरों की सुंदरता श्रौर भव्यता का वर्णन सुलतान ने श्रपने हाकिम को पत्र द्वारा लिख भेजा था (देखो ऊपर पृ० २३)। इन मंदिरों में ४ सोने की मूर्तियां मिलीं जिनके नेत्रों में जड़े हुए लाल पचास हज़ार दीनार के श्रांके गये थे। एक मूर्ति में जड़ा हुश्रा एक पन्ना चार सौ मिस्काल का था। जब वह मूर्ति गलाई गई तो उसमें से ६५३०० मिस्काल (कृरीव १०२४ तोले) सोना निकला। एक सौ से श्रधिक चांदी की मूर्तियां भी उसके हाथ लगीं। बीस दिन वह मथुरा में ठहरा श्रौर लूटमार करके नगर को जलाया। फिर उस नदी (जमना) के किनारे किनारे चला जिसपर सात गढ़ बने हुए थे। इन सब का नाश किया श्रौर वहां भी कई मंदिरों को तोड़ा'।

हि० स० ४१६ (वि० सं० १०८२=ई० स० १०२४) में चुलतान महमूद ने सोमनाथ (काठियावाड़ में) पर चढ़ाई की। कामिलुत्तवारीख़ं में लिखा है कि "ता० १० शावान को तीस हज़ार सवारों के साथ खुलतान ने ग़ज़नी से कूच किया और रमज़ान के बीच मुल्तान पहुंचा। वहां से मार्ग जनग्रन्य रेगिस्तान में होकर गुज़रता था, जहां खुराक भी नहीं मिल सकती थी। इसलिये उसने २०००० ऊंटों पर अन्न और जल लादकर अणहिलवाड़े की ओर प्रस्थान किया। रेगिस्तान पार करने पर उसने एक तरफ मनुष्यों से परिपूर्ण एक क़िला देखा जहां पर बहुत से कुए थे। वहां के मुखिये लोग सुलतान को सममाने आये

<sup>(</sup>१) ब्रिग; फिरिश्ता जि० १, ७० ४८-४६।

<sup>(</sup>२) कामिलुत्तवारील के अंगरेज़ी अनुवाद में हिजरी सन् ४१४ (मूल लेखक के दोष से) छुपा है, जिसके स्थान में हि॰ स॰ ४१६ (वि॰ सं॰ १०८२=ई॰ स॰ १०२४) होना चाहिए, क्योंकि उसी पुस्तक से पाया जाता है कि शावान महीने में सुलतान गृज़नी से चला। रमज़ान में मुलतान, ज़िक्काद के प्रारंभ में असहिलवाद और ज़िक्काद के मध्य में सोमनाय पहुंचा। फिर हि॰ स॰ ४१७ (वि॰ सं॰ १०८६=ई॰ स॰ १०२६) के सफर में गृज़नी को खीटा। इस चढ़ाई में कुल ६ महीने लगे थे। इसलिये गृज़नी से उसका प्रयाल हि॰ ४१६ (वि॰ सं॰ १०८२=ई॰ स० १०२८) ता० १० शावान को होना चाहिए। तारील फ़िरिश्ता में सुलतान का हिंदुस्तान में ढाई वर्ष रहना माना है, जिसका कारण भी बही दो वर्ष की मूल पुस्तक की अग्राबह है।

<sup>(</sup>३) यह स्थान नाडील ( जोधपुर राज्य में ) होना चाहिये, क्योंकि महमूद के रेगि-स्तान पार करने के बाद अव्यहिक्ववादे के मार्ग में यही पुराना स्थान खाता है।

परंतु उसने उनको घेरकर जीत लिया। उनको इस्लामी हुकूमत में लाकर वहां के लोगों को कृत्ल किया तथा मूर्तियां तोड़ डालीं। वहां से फिर जल भरकर वह आगे बढ़ा और ज़िल्काद के प्रारंभ (पौष) में अणिहिलवाड़े पहुंचा।

श्रणहिलवाड़े का राजा भीम' (भीमदेव) वहां से भागा श्रौर श्रपनी रक्षा के लिये एक किले में जाकर रहा। महमूद सोमनाथ की तरफ चला। मार्ग में बहुतसे किले श्राप, जिनमें सोमनाथ के दूत-रूप बहुतेरी मूर्तियां थीं, जिनको वह शैतान कहता था। उसने वहां के लोगों को मारा, किले तोड़े श्रौर मूर्तियां नष्ट कीं। फिर वह निर्जल रेगिस्तान के मार्ग से सोमनाथ की श्रोर बढ़ा। उस रेगिस्तान में उसको २००० वीर पुरुष मिले। उनके सरदारों ने उसकी श्रधीनता स्वीकार न की इसपर उसने श्रपनी कुछ सेना उनपर चढ़ाई के लिये मेजी। उस सेना ने उनको हराकर भगा दिया श्रौर उनका माल श्रसवाव लूट लिया। यहां से वह देवलवाड़े पहुंचा, जो सोमनाथ से दो मंज़िल दूर था। वहां के लोगों को यह विश्वास था कि सोमनाथ शशु को भगा देंगे, जिससे वे शहर ही में रहे; परन्तु महमूद ने उसे जीतकर लोगों को कृत्ल किया श्रौर उनका माल लूटने के बाद सोमनाथ की श्रोर प्रस्थान किया।

"ज़िल्काद के बीच (पौष शुक्ल के श्रंत में) गुरुवार के दिन सोमनाथ पहुंचने पर उसने समुद्र-तट पर एक सुदढ कि़ला देखा जिसकी दीवारों के साथ समुद्र की लहरें टकराती थीं। क़िले की दीवारों पर से लोग मुसलमानों की हंसी उड़ाते थे कि हमारा देवता तुम सब को नष्ट कर देगा। दूसरे दिन अर्थात् शुक्रवार को मुसलमान हमला करने के लिये आगे बढ़े। उनको धीरता से लड़ते देखकर हिंदू कि़ले की दीवारों पर से हट गए। मुसलमान सीढ़ियां लगाकर उनपर चढ़ गए। वहां से उन्होंने दीन की पुकार कर इस्लाम की

<sup>(</sup>१) 'मिराते ग्रहमदी' तथा 'श्राईने ग्रक्बरी' में महमूद की चढ़ाई के समय चामुंड का श्रामहिलवाड़े का राजा होना लिखा है, जो भूल है; क्योंकि चामुंड (चामुंडराज) के राज्य की समाप्ति वि० सं० १०६६ में हुई, श्रीर महमूद की चढ़ाई वि० सं० १०८२ में । उस समय वहां का राजा भीमदेव ही था।

<sup>(</sup>२) देवलवाडा-यह प्रभासपाटन के पूर्व का ऊना गांव के पास का देखवाड़ा होना चाहिए। इससे श्रनुमान होता है कि महमूद श्रव्हिलवाड़े से मोदेरा होता हुआ पाटड़ी के पास रख (रोगस्तान) को पारकर मालावाड़, गोहिलवाड़ और बाजरियावाड़ होकर देलवाड़े पहुंचा होगा।

ताकत बतलाई, तो भी उनके इतने सैनिक मारे गये कि लड़ाई का परिणाम संदेह युक्त प्रतीत हुआ। कितने हैं। हिन्दुओं ने सोमनाथ के मंदिर में जाकर इंडवत् प्रणाम कर विजय के लिये प्रार्थना की। फिर रात्रि होने पर युद्ध बंद रहा।

"दुसरे दिन प्रातः काल ही से महमूद ने फिर लड़ाई शुरू कर दी, हिंदुओं का अधिक संहार कर उनको शहर से सोमनाथ के मंदिर में भगा दिया और मंदिर के द्वार पर भयंकर यद होने लगा। मंदिर की रत्ता करनेवाली के अंड के फ़ेंड मंदिर में जाने और रो रोकर प्रार्थना करने लगे। फिर बाहर आकर उम्होंने लड़ाई ठान दी और प्राणांत तक वे लड़ते रहे। थोड़े से जो बचे. वे नावीं पर चढकर समुद्र में चले गये. परंतु मुसलमानीं ने उनका पीछा किया. कितनों ही को मार डाला तथा श्रौरों को पानी में डवो दिया। सोमनाथ के मंदिर में सीसे से मढ़े हुए सामवान के ४६ स्तंभ थे। मूर्ति एक श्रंधेरे कमरे में थी। मूर्ति की ऊंचाई ४ हाथ श्रौर परिधि ३ हाथ थी। इतनी तो बाहर थी, इसके सिवा दो हाथ ज़मीन के भीतर और थी। उसपर किसी प्रकार का ख़ुदाई का काम नहीं दीख पड़ता था। महमूद ने उस मृतिं को हस्तगत कर उसका एक हिस्सा जलवा दिया श्रौर दूसरा हिस्सा वह श्रपने साथ गुज़नी ले गया, जिससे वहां की जामे-मसजिद के दरवाजे की एक सीढी बनवाई। मार्तिवाले कमरे में रत-जटित दीपकों की रोशनी रहती थी। मूर्ति के निकट सोने की सांकल में घंटे लटकते थे। उस सांकल का तील २०० मन था। रात्रि में पहर पहर पर उस सांकल को हिलाकर घंटे बजाए जाते थे, जिससे पूजन करनेवाले दुसरे ब्राह्मण जग जाते थे। पास ही भंडार था, जिसमें सोने-चांदी की मुर्तियां रक्खी इर्ड थीं। भंडार में रत्नजदित वस्त्र थे और प्रत्येक रत्न बहुमूल्य था। मंदिर से २०००००० दीनार<sup>3</sup> से अधिक मृत्य का माल हाथ लगा और ४०००० से

<sup>(</sup>१) सोमनाथ के मंदिर की रचा के जिये भीमदेव तथा उसके कई सामंत राष्ट्र थे। तारीख़ फिरिश्ता में जिखा है कि भीमदेव ने ३००० मुसलमानों को सोमनाथ की खड़ाई में मारा था (बिया; फिरिश्ता, जि० १, ४० ७४)।

<sup>(</sup>२) हो सो मन प्रयात ४०० पाउंड (४० तोले का १ पाउंड) था, ऐसा फिरिस्ता के ग्रंप्रेज़ी प्रजुवादक बिग का कथन है (बिग; फिरिस्ता, जि० १, ४० ७३ का टिप्पण)।

<sup>(</sup>३) दीनार एक सोने का सिक्का था जिसका तोज ३२ रत्ती होता था ( द्वार्त्रिश-

श्रिधिक हिंदू मारे गये।

"सोमनाथ की विजय के बाद महमूद को खबर मिली कि अणिहिलवाड़े का राजा भीम (भीमदेव) कंदहत के किले में चला गया है, जो वहां से ४० फर्स्सग (२४० मील) की दूरी पर सोमनाथ और रण के बीच है। उसने वहां पहुंचने पर कितने ही मनुष्यों से, जो वहां पर शिकार कर रहे थे, ज्वारमाटे के विषय में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि पानी उतरने लायक है, परन्तु थोड़ीसी भी हवा चली तो उतरना कितन होगा। महमूद ईश्वर से प्रार्थना कर पानी में उतरा और उसने अपनी सेना सहित वहां पहुंचकर शत्रु को भगा दिया। फिर वहां से लौटकर उसने मंसूर की तरफ जाने का विचार किया के, जहां के राजा ने इस्लाम धर्म का परित्याग किया था। महमूद के आने की ख़बर पाकर वह राजा खजूर के जंगल में भाग गया। सुलतान ने उसका पीछा कर उसके साथियों में से बहुतेरों को मार डाला और कहयों को हवो दिया। थोड़ेसे भाग भी निकले। वहां से वह भाटिया पहुंचा। वहां के लोगों को अपने अधीन कर ग़ज़नी की और चला और तारीख़ १० सफर सन् ४१७ हिजरी (वि० सं० १०२३=ई० स० १०२६) को वहां पहुंचा "।

कुछ मुसलमान इतिहास-लेखकों ने अपनी पुस्तकों में कई बेसिर-पैर की किएत बातें भी लिखी हैं, जिनको प्रामाणिक मानकर बड़े बड़े यूरोपियन विद्वानों ने भी भूल की है। ऐसी कपोलकिएत बातों में सोमनाथ की मूर्ति की कथा भी है। उक्त मूर्ति के संबंध में प्रसिद्ध मुसलमान इतिहास-लेखक फिरिश्ता ने लिखा है कि "मंदिर के बीच सोमनाथ की पाषाण की मूर्ति थी। महमूद ने उसके पास जाते ही अपने गुर्ज़ से उसकी नाक तोड़ डाली। फिर उसके दुकड़े करवा कर उनमें से दो ग्रज़नी पहुंचाए, और दो मक्का मदीना भेजने के लिये

द्रत्तिकापरिमितं कांचनं इति भरतः )। 'शब्दकलपद्रम'; जि॰ २, प्र० ७३७।

<sup>(</sup> १ ) कंदहत शायद कच्छ का कंथकोट नामक किला हो।

<sup>(</sup>२) मंसूर--सिंध का उक्त नाम का स्थान।

<sup>(</sup>३) महसूद को सिंघ के रास्ते से जाने में जल का बढ़ा कष्ट हुआ था, ऐसा फिरि-रता के लेख से पाया जाता है। उस विकट मार्ग से जाने का कारण यह माना जाता है कि सांभर के चौहान श्रादि राजपूताने के राजा सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के कारण उसका मार्ग रोकने के लिये खड़े थे, जिससे उसको सिंघ के रास्ते से जाना पढ़ा था।

<sup>(</sup> ४ ) इतियद्, 'हिस्टरी आफ इंडिया'; जि॰ २, प्र० ४०८-४७१ और २४१।

रक्खे । जब महमूद उस मृतिं को तोड्ने चला उस समय बहुतसे ब्राह्मणों ने उसके सरदारों से यह निवेदन किया कि यदि यह मर्ति न तोड़ी जाय. तो हम उसके बदले में बहुतसा द्रव्य देने को तैयार हैं। इसपर उन्होंने सुल-तान से अर्ज़ की कि इस एक मृतिं के तोड़ने से मृतिंपूजा तो नष्ट होगी ही नहीं. श्रतएव इसके तोड़ने से कुछ लाभ न होगा, किंतु इतना द्रव्य यदि मसलमानों को दान किया जाय. तो लाभदायक होगा। इस्तपर सलतान ने कहा कि ऐसा करने से तो मैं 'मूर्ति वेचनेवाला' कहलाऊँगा; मेरी इच्छा तो यह है कि मैं 'मृतिं तोड़नेवाला' कहलाऊं । फिर उसने उस मृतिं को तोड़ने की आज्ञा दे दी। दूसरे प्रहार से सोमनाथ के पेट का हिस्सा ट्रटा जो भीतर से पोला था। उसमें से हीरे, मानिक और मोतियों का संग्रह नि-कला, जिसका मृत्य जितना द्रव्य बाह्मण देते थे उससे कहीं अधिक था'। पेसा ही बुत्तांत 'तारीख-अल्फ़ी' में भी सिलता है । इन लेखकों के कथन से शात होता है कि सोमनाथ की सूर्ति गोल आकृति का ठोल लिंग नहीं, किंतु हाय-पैर वाली पोली सूर्ति थी, जिसके पेट में रह्न अरे हुए थे। इन्हीं लेखकों के कथन को विश्वसनीय मानकर हिंदुस्तान का इतिहास लिखनेवाले युरोपियन विद्वानीं में से कर्नल डो<sup>3</sup>, गिब्बन , मॉरिस , जेम्स मिल , प्राइस , एलफिन्स्टन आदि विद्वानों ने भी अपनी पुस्तकों में वैसा ही लिखा है, और कुछ हिंदी पुस्तकों में भी, जो उन्हीं के आधार पर लिखी गई हैं, वैसा ही उल्लेख पाया जाता है : परंतु

- (१) ब्रिग; फिरिश्ता; जि०१, ५०७२-७३।
- (२) इतियट् ; 'हिस्टरी ऑफ़ इंडिया'; जि०२, पृ० ४७२।
- ( ३ ) कर्नल डो; 'हिस्टरी ऑफ़ इंडिया'; ए० ४४-४६।
- ( ४) 'डिक्नाइन ऐंड फ़ॉल ऑफ़ दी रोमन ऐंपायर', जिल्द ७, ५० १४६ ( ६० स॰ १८८० का संस्करण )।
  - ( १ ) 'मॉडर्न हिस्टरी श्रॉफ इंडिया'; जि० १, भाग १, ए० २६६।
  - ( ६ ) 'हिस्टरी च्रॉफ़ इंडिया'; जि॰ १, पृ० १७७।
- (७) 'रिट्रॅस्पेक्ट ऑफ़ भोहोमेडन् हिस्टरी'; जि० २, ए० २८१ (सन् १८२३ का संस्करण)।
  - ( = ) 'हिस्टरी ऑफ़ इंडिया'; पृ० ३३६ ।
- ( ६ ) राजा शिवप्रसाद; 'इतिहास-तिमिर-माशक', भाग १, १० १३, और 'ऐतिहा-सिक कहानियां'; नागरी-प्रचारिणी सभा, द्वारा प्रकाशित, क्रनारंजन पुस्तकमाला संख्या ३७, १० ७।

यह सारा कथन किएतत है, क्योंकि प्रसिद्ध मुसलमान ज्योतिषी अबुरिहां अल् बेह्ननी, जो सुलतान महसूद गज़नवी के समय में कई बरसों तक हिंदुस्तान में रहा और जिसने सोननाथ की हुटी हुई मृति को देखा था, अएनी अरबी पुस्तक 'तहक़ीक़े हिंद' में लिखता है कि सोमनाथ गोल आकृति का एक टोस लिंग था, जिसका शिरोभाग सुलतान ने तुड़वा डाला और बाक़ी का हिस्सा उसपर के रक्ष-जटित सोने के ज़ेवर तथा जरदोज़ी कपड़ों सहित गृज़नी पहुंचा दिया। उसका एक दुकड़ा, थाणेश्वर से लाई हुई पीतल की चक्रवर्ती (चक्रस्वामी, विष्णु) की मृति के साथ, शहर (गृज़नी) में घुड़दौड़ की जगह पड़ा हुआ है और दूसरा मसजिद के पास इस अभिप्राय से रक्खा गया है कि लोग उसपर पैर रगड़ें '। इसी तरह फिरिश्ता से पहले की बनी हुई 'कामिलुत्तवारीख,' 'हिंब-खुस्सिअर,' 'रोज़ेतुस्सफ़ा' आदि फारसी तवारीखों में, जिनसे फिरिश्ता ने बहुत कुछ बृत्तांत उद्धृत किया है, उक्त मृति के हाथ-पैर आदि होना या उसके पेट में से रहों का निकलना कहीं नहीं लिखा।

इस प्रकार सुलतान महमूद ने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सा पर चढ़ाइयां कीं और वहां से वह बहुतसा द्रव्य ले गया। उसका विचार हिंदुस्तान

<sup>(</sup>१) एडवर्ड साचू; 'अल्बेरूनीज़ इंडिया'; जि० २. पृ० १०३। अल्बेरूनी ने सोम-नाथ के लिंग को ठोस पत्थर का बना हुआ बतलाया है इतना ही नहीं, किंतु उसने लिंगों के बनाने की रीति तथा उनकी बनावट के अनुसार होनेवाले शुभाशुभ फल का भी विस्तार से वर्णन किया है। 'मेडिएवल इंडिया' के कर्ता स्टैन्ली लेनपूल ने लिखा है कि फिरिश्ता का यह कथन कि महमूद के प्रहार करने पर उक्त मूर्ति के भीतर से रखों का बड़ा संग्रह निकल श्राया, बिलकुल मिथ्या है; परंतु साथ ही यह कल्पना भी की गई है कि शायद मूर्ति के नीचे छिपाए हुए रत्न खोदकर निकाले गए हों ( पृ० २६ का टिप्पण ) । यह करुपना भी सर्वथा निर्मुल है, क्योंकि ऐसी मूर्तियों के नीचे कभी रतों का संग्रह छिपाया नहीं जाता था. श्रीर न कोई श्राज तक ऐसा प्रत्यच उदाहरण मिला है। फिरिश्ता तथा उसी के श्राधार पर लिखे हुए श्रंप्रेज़ी तथा हिंदी प्रंथों में लिखी हुई इस कपोलकिएत बात को पढ़कर कितने ही हिंदुओं को भी ऐसा विश्वास हो गया है कि जिनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वे भीतर से पोले होते हैं और उनमें ज्योतिर्मय रक्ष भरे रहने के कारण ही उनको ज्योतिर्खिंग कहते हैं। मेरा एक बड़े इतिहासवेत्ता मित्र से इस विषय पर विवाद हुआ, और उन्होंने इसके प्रमाण में फिरिश्ता की फारसी पुस्तक बतलाई; इसपर मैंने प्राल्बेरूनी की पुस्तक का अं-मेज़ी अनुवाद उनको सुनाया । तब उनकी आंति निवृत्त हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि फिरिश्ता और उसके आधार पर जिखनेवाजे विद्वानों का यह कथन सराखर करिएत है।

में श्रपना राज्य स्थिर करने का नहीं था, वह केवल धर्म स्थापन करने के वहाने से धन संश्रह करने की श्रपनी भूख मिटाने के लिये लूटमार करके गृज़नी को लौट जाया करता था, तो भी उसने श्रफग़ानिस्तान से मिला हुआ हिंदुस्तान का लाहोर तक का श्रंश श्रपने राज्य में मिला लिया था। हि० स० ४२६ (वि० सं०१०८७=ई० स०१०३०) में महमूद की मृत्यु हुई। फिर उसके वेटे पीते श्रादि वंशधर श्रापस में लड़भिड़ कर बलहीन होते गये जिससे उनमें श्राय देशों को विजय करने की शक्ति न रही, इतका ही वहीं, किंतु महसूद के जमाए हुए राज्य को भी वे समहाल न सके, जिसका बहुत ही छोड़ित रिचय यहां दिया जाता है—

सुलतान महमूद की मृत्यु के पीछे उसका बड़ा बेटा मुहम्मद गृज़नी के तक़्त पर बैठा, परंतु उसके छोटे भाई मसुद ने उससे राज्य छीनकर उसकी श्रंघा कर दिया। मसूद मध्य एशिया की (सलजुकियों के साथ की) लड़ा-इयों से निर्वल होकर लौटा और नई सेना एकत्र करने को हिंदस्तान में श्राया, परंतु उसकी सेना ने उसे पदच्यत कर उसके श्रंधे भाई मुहम्मद को फिर सुलतान बनाया ै। हि० स० ४३३ ( वि० सं० १०६६=ई० स० १०४२ ) में श्रपने भतीजे श्रहमद (महम्मद के बेटे) के हाथ से मसूद मारा गया, जिसपर उसके बेटे मौदूद ने उसी वर्ष मुहम्मद को मारकर उसका राज्य छीन लिया । हि० स० ४३४ ( वि० सं० ११०१=ई० स० १०४४ ) में दिल्ली के हिंदू राजा ने हांसी, थाएेश्वर श्रौर सिंध मुसलमानों से छीनकर नगरकोट भी छुड़ा लिया। वहां के मंदिरों में नई मूर्तियां विठलाई जाकर पूजी जाने लगीं। एंजाब के राजा भी १०००० सवार और बड़ी पैदल सेना लेकर लाहोर पर चढ़ श्राये। सात मास तक मुसलमानों से लड़े, परंत श्रंत में उनकी हार हुई । हि० स० ४४० ( वि० सं० ११०४=ई० स० १०४८) में मौद्द मरा श्रीर उसका वेटा मसूद (दृसरा) गुज़नी का स्वामी हुन्ना। त्रीर हि० सन् ४४० से ४११ (वि० सं० ११०४ से ११७४) तक ७० वर्ष में गुज़नी की गद्दी पर म खुलतान हो गये फिर बहरामशाह वहां की गही पर बैठा। उसके समय में सैफुद्दीन ग़ोरी के माई श्रलाउद्दीन हुसेन गोरी ने

<sup>(</sup> १ ) रावर्दी: 'तबकाते नासिरी'; ( खंग्रेज़ी खनुवाद ) पृ० ६४-६६।

<sup>(</sup>२) सी० मोबेल डफ; 'दी कॉनॉलॉजी ग्राफ़ इंडिया'; पृ० १२०; १२१।

<sup>(</sup>३) बिगा; फिरिश्ता; जि॰ १, प्र॰ ११म-१६।

गृज़नी पर हमला कर उसको ले लिया जिससे बहराम भागकर लाहोर में आ रहा और हि० स० ४४४ (वि० सं० १२०६=ई० स० ११४६) में मर गया। इस प्रकार गृज़नी के तुर्कराज्य की समाप्ति हुई और गृज़नवियों के अधिकार में केवल लाहोर की तरफ का हिंदुस्तान का हिल्सा ही रह गया। बहरामशाह का पुत्र खुसरोशाह लाहोर के तक़्त पर बैटा और उसके बेटे खुसरोमिलक से शहाबुदीन सुहम्मद गोरी ने लाहोर छीनकर हि० स० ४७६ (वि० सं० १२३७=ई० स० ११८०) में घहां से भी गृज़नवियों के रहे सहे राज्य का श्रंत कर दिया।

गृज़नी श्रीर हिरात के बीच ग़ोर का एक छोटाला राज्य था जिसकी राजधानी फीरोज़कोह थी। वहां के मिलक सैफुद्दीन के पीछे उसके चचेरे भाई ग्रंबासुद्दीन सुहम्मद ग़ोरी ने, जो बाहुद्दीन लाम का बेटा था, ग़ोर का राज्य पाया। उसका छोटा भाई शहाबुद्दीन ग़ोरी था, जिसको उसने प्रथम श्रपना सेनापित श्रौर पीछे गृज़नी का हाकिम बनाया । उसने वहां से महमूद गृज़-नवी के समान हिंदुस्तान पर चढ़ाइयां करना शुरू किया।

उस समय भारत के बड़े विभाग पर चौहानों का प्रवल राज्य जम चुका था जिसके श्राधीन श्रजमेर के इलाके के श्रातिरिक्त दिल्ली और दूर दूर के प्रदेश थे। राजपूताने में दूसरा बड़ा राज्य मेवाड़ के गुहिलोतों (सीसोदियों) का था। मालवे में परमारों का, गुजरात में सोलंकियों का, पूर्व में कन्नौंज, काशी श्रादि पर गाहड़वालों (गहरवारों) का और वहां से पूर्व में बंगाल के सेनवंशियों का राज्य था।

लाहोर में ग़ज़नवी वंश के सुलतानों का हाकिम रहा करता था और वहां से लूटमार के लिये राजपूताने पर चढ़ाइयां हुआ करती थीं। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारी खों में नहीं मिलता, परंतु कभी कभी संस्कृत के पेति-हासिक ग्रंथों में मिल आता है, जैसे कि सांभर का चौहान राजा दुर्लभराज दूसरा (चामुंडराज की उत्तराधिकारी) मुसलमानों के साथ की लड़ाई में मारा गया था । अजमेर बसानेवाले अजयदेव (पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र) ने

<sup>(</sup>१) ना० प्र० प; सारा १, प्र० ४०७ ।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ४, पृ० १४३।

मसलमानों को परास्त किया<sup>9</sup>। अजयदेव के पुत्र अर्णोराज ( स्नाना ) के समय मसलमानों की सेना फिर इधर आई, पुष्कर को नष्ट कर अजमेर की तरफ बढ़ी और पुष्कर की घाटी को उल्लंघन कर आनासागर के स्थान तक आ पहुंची. जहां ऋणोराज ने उसका संहार कर बड़ी विजय प्राप्त की। यहां मुसलमानों का एक गिरा था अतएव इस भूमि को अपवित्र जान जल से उसकी शुद्धि करने के तिये उसने वहां श्रानासागर तालाव बनवाया<sup>र</sup>। श्राना के एत्र वीसलदेव (विग्रह-राज चौथे ) के समय वर्तमान किशनगढ राज्य के वब्वेरा (रूपनगर) तक मसलमानों का सैन्य पहुंच गया <sup>3</sup> जिसको परास्त कर वीसलदेव आर्यावर्त से मसलमानों को निकालने के लिये उत्तर की तरफ वड़ा। उसने दिल्ली और हांसी के इलाके अपने राज्य में मिलाये आगेर आर्यावर्त (के बड़े विभाग) से मसलमानों को निकाल दिया, ऐसा दिल्ली के अशोक के लेखवाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसलदेव के वि० सं० १२२० के लेख से पाया जाता हैं। शहाबुद्दीन गोरी के साथ सम्राद पृथ्वीराज की पहली लड़ाई होने के पूर्व गोरियों की सेना ने नाड़ील पर भी हमला किया था. परंत हारकर उसे वहां से लौटना पड़ा था<sup>६</sup>। ऐसे श्रौर भी उदाहरण मिलते हैं जो श्रागे भिन्न भिन्न राज्यों के इतिहास में प्रसंगवशात् उद्धत किये जायेंगे।

<sup>(</sup>१) ना. प्र. प; भाग ४, पृ० १६०।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ४, पृ० १६२-६४।

<sup>(</sup>३) अजमेर के चौहान राजा विम्नहराज (वीसलदेव चौथे) के राजकिव सोमदेव रिचत 'स्निलितविमहराज' नाटक, अंक ४; इं॰ ऐं; जि० २०, ए० २०२। इस नाटक का किन्तना एक अंश बड़ी बड़ी २ शिलाओं पर खुदा हुआ मिला है, जो राजपूताना म्यूजियम् (अजमेर) में सुरचित है।

<sup>(</sup> ४ ) ना. प्र. प; भाग १, ए० ४०४ और टिप्पण ४३।

<sup>(</sup>४) म्राविध्यादाहिमाद्रेव्विरचितविजयस्तीर्थयात्राप्रसंगा-दुद्पीवेषु प्रहर्ता नृपतिषु विनमत्कन्धरेषु प्रसचः । भ्रायवित्ते यथार्थे पुनरिष कृतवान्म्लेच्छविच्छेदनामि-द्देवः शाकंमरीन्द्रो जगित विजयते वीसलक्तोश्विपालः ॥ म्र(म्र)ते संप्रति चाहमानितलकः शाकंमरीमूपितः भ्रीमद्विप्रहराज एष विजयी संतानजानात्मनः ।

इं. ऐं; जि॰ १६, ५० २१८।

<sup>(</sup>६) मा. प्र. पः भाग ४, २० १७७-७८।

सिंघ पर श्रदबों का श्रिधिकार होने के समय से लगाकर गजनबी खान-दान की समाप्ति तक राजपूताने पर मुसलमानों के कभी कभी हमले होते रहे श्रौर राजपत लोग उनको पराजित कर निकालते रहे। उस समय तक राज-पूताने के किसी श्रंश पर मुसलमानों का अधिकार होने न पाया था. परंत शहाबद्दीन गोरी से स्थिति पलट गई। गुज़नी का शासक नियत होने पर उसने पहला हमला मुस्तान पर किया श्रीर उसके बाद तबर्राहंद (भटिंडे) का किला लिया?। अजमेर का चौहान सम्राद पृथ्वीराज शहाबुदीन से लड़ने के लिये कई हिंदु राजाओं को साथ लिये अजमेर से चला और थालेश्वर के निकट तराइन के पास शहाबद्दीन से लड़ाई हुई जिसमें वह (शहाबद्दीन) बरी तरह घायल होकर भागा और लाहोर में अपने घावों का इलाज कराकर गृज़नी को लौट गया। यह घटना हि० सन् ४८७ (वि० सं० १२४८=ई० स० ११६१ ) में हुई । दुसरे वर्ष पृथ्वीराज ने तबर्राहेंद के किले को जा घेरा और वहां के हाकिम ज़ियाउद्दीन को १३ महीने की लड़ाई के पीछे किला खाली करना पड़ा। शहा-बुद्दीन दसरे साल फिर चढ़ आया और थाणेश्वर के पास पृथ्वीराज से लड़ाई हुई, पृथ्वीराज केंद्र होकर कुछ महीतों बाद मारा गया श्रौर श्रजमेर पर मुसल-मानों का श्रधिकार हो गया। श्रपनी श्रधीनता स्वीकार कराकर पृथ्वीराज के पत्र गोविन्दराज को शहाबुद्दीन ने श्रजमेर की गद्दी पर विठाया और श्राप स्वदेश को लौट गया। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने शहाबुद्दीन की अधीनता स्वीकार करने के कारण गोविन्दराज से अजमेर छीन लिया जिससे वह रण-थंभोर में जा रहा।

कुतुबुद्दीन ऐवक ने, जो शहाबुद्दीन का तुर्क जाति का गुलाम श्रौर सेना-पति था, वि० सं० १२४० (ई० स० ११६३) में दिल्ली (जो श्रजमेर का एक सूवा था) छीन ली। तभी से दिल्ली हिंदुस्तान के मुसलमान राज्य की राजधानी हुई। इसपर हरिराज ने कुतुबुद्दीन से दिल्ली ख़ाली कराने के लिये श्रपने सेनापित

<sup>(</sup>१) ना. प्र. पः साग १, पृ० ४०७।

<sup>(</sup>२) सी. मोबेल डफ; 'कॉनॉलॉजी श्रॉफ़ इंडिया'; पृ० १६७ ।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० १६७।

<sup>(</sup> ४ ) वही; पृ० १६८।

<sup>(</sup> ४ ) वही; पू० १६ = ।

(चतरराय) को मेजा परंतु वह हारकर श्रजमेर को लौट श्राया। कुतुबुद्दीन ने हिरिराज को हराकर वि० सं० १२४२ (ई० स० ११६४) में श्रजमेर पर श्रपना श्रधिकार किया श्रौर वहां मुसलमान हाकिम नियत कर दिया।

इस प्रकार अजमेर के प्रतापी चौहान राज्य का ख्रंत हुआ और राजपूताने के ठीक मध्य ( श्रजमेर ) में मुसलमानों का श्रधिकार हो गया । मेवाड़ का मांडल-गढ से पूर्व का सारा हिस्सा पृथ्वीराज के समय तक चौहानों के ऋधिकार में था जिसपर भी उक्क संवत में मुसलमानों का आधिपत्य हो गया'। फिर तो वे राजपूताने और उसके आसपास के प्रदेशों पर अपना अधिकार बढ़ाने लगे। उक्त संवत् से एक वर्ष पूर्व शहाबुद्दीन ने कन्नीज श्रीर बनारस के गहरवार राजा जयचंद से उसका राज्य छीन लिया था । श्रव गुजरात की बारी श्राई, वि० सं० १२४२ ( ई० स० ११६४ ) में कुतुब्दीन ने गुजरात पर चढ़ाई कर उघर लटमार करना गुरू किया जिसका बदला लेने के लिये गुजरातवालों ने मेरों को अपने सहायक बनाकर कुतुबुद्दीन पर हमला किया जिससे उसकी अजमेर के गढ में शरण लेनी पड़ी। कई मास तक वह गढ़ घिरा रहा, श्रंत में शहाबुद्दीन ने गुज़नी से नई सेना भेजकर घेरा उठवाया<sup>3</sup>। इसी वर्ष शहाबुद्दीन श्रौर कृतुबुद्दीन ने तहनगढ़ (तवनगढ़, करौली राज्य में) पर हमला कर उसे ले लिया । फिर शहा-बुद्दीन ने गुजरातवालों को सजा देने के लिये गुजरात पर चढ़ाई की और आबू के नीचे कायद्रां गांव के पास बड़ी लड़ाई हुई जिसमें घायल होकर शहाबुद्दीन की लौट श्राना पड़ा । इस हार का बदला लेने के लिये दूसरे वर्ष कुतुबुद्दीन गजरात पर चढा श्रौर उसी कायद्रां गांव के पास लड़ाई में विजय पाकर गुज-रात को लूटता हुत्रा लौट त्राया<sup>ह</sup>।वि० सं० १२६३ (ई० स० १२०६) में शहाबुद्दीन लाहोर से गुज़नी को लौटते समय गक्खरों के हाथ से धमेक के पास मारा गया श्रीर उसका भतीजा ग्यासुद्दीन महमूद गोर का सुलतान हुश्रा। उसी साल ग्या-

<sup>(</sup>१) देखो ऊपर पृ० १६६।

<sup>(</sup>२) सी. मोबेल डफ; 'क्रॉनॉलॉजी श्रॉफ इंडिया'; ए० १६६।

<sup>(</sup>३) वहीं; ए० १७०।

<sup>(</sup> ४ ) वहीं; ए० १७० ।

<sup>(</sup> १ ) देखो ऊपर ए० १७६, श्रीर टिप्पण २ ।

<sup>(</sup>६) देखो उत्पर ए० १७६।

सुद्दीन से सब राज्यविद्ध प्राप्त कर कुतुबुद्दीन, जो पहले शहाबुद्दीन का सेनापित श्रीर प्रतिनिधि था. हिंदस्तान का प्रथम मुसलमान सुलतान बनकर दिल्ली के तकत पर बैठा। वि० सं० १२६७ (ई० स०१२१०) में वह घोड़े से गिरकर लाहोर में मरा<sup>9</sup> और उसका पत्र आरामशाह तक़्त पर आया. परन्त उसी वर्ष उसको निकाल कर कुतुब्दीन का गुलाम शमग्रदीन अल्तमश दिल्ली का सल-तान बनगया। शमग्रदीन अल्तमश ने जालोर, रणथंभोर, मंडोर, सवालक श्रीर सांभर पर चढाइयां कर विजय प्राप्त की तथा वहां के राजाओं को अधीन किया। उसने मेवाड पर भी चढ़ाई की परंत नागदा शहर तोड़ने के बाद वहां के राजा जैवसिंह से परास्त होकर उसको भागना पड़ा , इसीलिये मुसलमान इतिहास-लेखकों ने इस लड़ाई का वत्तान्त अपनी प्रस्तकों में छोड़ दिया है. परंत उसी समय के निकट के शिलालेखाँ आदि में उसका उल्लेख मिलता है। फिर कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारियों ने राजपूताने में विशेष छेड़छाड़ न की श्रौर न कोई राज्य छीना, परंतु दिल्ली के ख़िलजी ख़ानदान के समय में ऋलाउद्दीन ख़िलजी ने राजपूर्तों के राज्य छीनने का निश्चय कर वि० सं० १३४७ ( ई० स० १३०० ) में राजा हंमीर चौहान से राण्यंभीर का किला लेकर वहां के चौहान राज्य की समाप्ति की । वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में उसने चित्तोड़ पर चढाई की और छः महीने तक लड़ने के बाद वह किला फतह कर अपने वेटे खिज़रख़ां को दिया। इस लड़ाई में रावल रत्नसिंह और उसके कई सरदार मारे गये और रत्नसिंह की राखी पिद्मनी (पद्मावती) ने कई राजपूत रमिखयों के साथ जौहर की अग्नि में प्रवेश कर अपने सतीत्व की रत्ना की। वि० सं० १३८२ ( ई० स० १३२४ ) के त्रासपास महाराणा हंमीर ने चित्तोड़गढ़ पीछा ले लिया। वि० सं० १३६४ ( ई० स० १३०८ ) में भे श्रलाउद्दीन ने सिवाने का क़िला ( जोधपुर राज्य में ) वहां के चौहान शीतलदेव को मारकर लिया श्रौर वि० सं० १३६८ में <sup>६</sup> उसने

<sup>(</sup>१) बील; 'ओरिएंटल् बायोग्राफिकल् डिक्शनेरी'; पृ० ३२०।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. पः भाग ३, पृ० १२६।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० १२१-२७।

<sup>(</sup> ४ ) सी. मोबेल डफ; कॉनॉलॉजी ऑफ़ इंडिया'; पृ० २१० ।

<sup>(</sup>१) वही; पृ० २१२।

<sup>(</sup> ६ ) फिरिश्ता ने ऋलाउद्दीन का जालोर लेना हि॰ स॰ ७०६ ( वि॰ सं॰ १३६६ )

जालोर पर चढ़ाई की। वहां का चौहान राजा कान्हड़देव और उसका कुंवर घीरमदेव बड़ी वीरता से लड़कर काम आये और जालोर के चौहान-राज्य की भी समाप्ति हो गई।

तुगलकों के समय में दिल्ली का मुसलमानी राज्य कमज़ोर होने पर राज-पूताने के राजाओं ने मुसलमानों के हस्तगत हुए राजपूताने के कई एक विभागों को पीछा अपने राज्यों में मिला लिया । तुगलकों के पिछले समय में तो उनके राज्य की दशा ऐसी बिगड़ी कि दिल्ली के पश्चिमी दरवाज़े दोपहर की नमाज़ के समय से बंद कर दिये जाते थे और उस तरफ से कोई बाहर न जाने पाता था क्योंकि मेवाती लोग उधर से जल के कुगड पर पानी भरनेवाले मई और औरतों के कपड़े तक छीनकर ले जाते थे?।

फ्रीरोज़शाह तुगलक ने अमीशाह को, जिसको दिलावरख़ां गोरी भी कहते थे, मालवे का हाकिम बनाया, जो फ्रीरोज़शाह के बेटे तुगलक शाह (मुहम्मद् शाह) के समय में मालवे का स्वतंत्र सुलतान वन गया। उसने मेवाड़ के महाराखा चेत्रसिंह पर चढ़ाई की, परंतु उसमें हारकर अपना ख़ज़ाना आदि छोड़ उसे भागना पड़ा । फिर महाराखा कुंभा, रायमल और सांगा (संग्रामसिंह) ने मांडू (मालवे) के सुलतानों से बहुतसी लड़ाइयां लड़ीं।

दिल्ली के सुलतान मुहम्मद तुगलक ने ज़फरखां को गुजरात का हाकिम बनाया जो तुगलक बादशाहत की कमज़ोरी देखकर हि॰ स॰ ७६६ (वि॰ सं॰ १४४३=ई॰ स॰ १३६६) में गुजरात का स्वतंत्र सुलतान बन गया। गुज-रात के सुलतानों के एक वंशधर ने नागोर (जोधपुर राज्य में) में अपना अ-धिकार जमाया। मेवाड़ के महाराणा मोकल, कुंमा, सांगा, विक्रमादित्य आदि ने गुजरात के सुलतानों तथा नागोरवालों से कई लड़ाइयां लड़ीं, और सिरोही, हूंगरपुर एवं वांसवाड़े से भी उनका वैसा ही संबंध रहा।

तुगलकों के समय वि० सं० १४४४ (ई० स० १३६८) में अमीर तैमूर ने

दिया है, परंतु मुंहणोत नैयासी ने अपनी ख्यात में इस घटना का वि० सं० १३६८ वैशाख सुदि १ को होना माना है, जो श्रिधिक विश्वास के योग्य है। फिरिश्ता ने निश्चित संवत् नहीं दिया।

<sup>(</sup> १ ) इस्तियद् ; 'हिस्टरी ऑफ्न इंडिया'; जि॰ ३, ए० १०४।

<sup>(</sup>२) ना. प्र. पः, भाग ३, ५० १६-२६ ।

हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर भटनेर (बीकानेर राज्य में) का क़िला लिया, फिर दिल्ली फ़तह कर उसकी लूटा और वहां क़त्ले आम किया। इससे तुग़लक बिटकुल कमज़ोर हो गये और सैयदों ने उनसे राज्य छीन लिया। वे भी थोड़े ही वर्ष राज्य करने पाये थे कि लोदी पठानों ने उनसे तक़्त छीन लिया। इस ख़ानदान के बहलोल और सिकंदर लोदी ने राजपूताने पर हमले किये, परंतु उनका यहां विशेष प्रभाव न पड़ा। उक्क वंश के अंतिम सुलतान इब्राहीम लोदी को वि० सं० १४८३ में पानीपत की लड़ाई में हराकर बाबर ने दिल्ली की बादशाहत छीन पठान-राज्य की समाप्ति की।

बाबर के हिंदुस्तान में श्राने के समय हिंदु राजाओं में सब से प्रवल राजा मेवाड़ के महाराणा सांगा ( संग्रामसिंह ) थे जिनके राज्य की सीमा बयाने तक पहुंच गई थी। उक्क महाराणा ने भारत में पीछा हिंदू राज्य स्थापन करने के लिये वि॰ सं॰ १४८४ में बाबर से खानवा (बयाने के पास ) के मैदान में युद्ध कियाः पहली लड़ाइयों में तो उनकी विजय हुई, परंतु श्रंत की बड़ी लड़ाई में बाबर ने विजय प्राप्त की । बाबर के पीछे उसका बेटा हमायं तक़्त पर बैठा जिसको शेरशाह सूर ( पठान ) ने, जो चुनारगढ़ का हा-किम था. पराजित कर दिल्ली का तक़्त छीन लिया । शेरशाह के समय भी राजपूताने पर चढ़ाइयां हुई श्रीर उनमें बड़ी लड़ाई जोधपूर के राजा मालदेव के साथ हुई जिसमें छल कपट के कारण शेरशाह की विजय हुई, परंतु श्रंत में उसे यह कहना पड़ा कि 'मैंने एक मुट्टी भर बाजरे के लिये हिंदुस्तान की सल्त-नत खोई होती'। हुमायूं बड़ी श्रापत्ति के साथ मारवाड़ श्रीर जैसलमेर राज्य में होता हुआ उमरकोट (सिंघ में) पहुंचा जहां वि० सं० १४६६ (ई० स० १४४२) में अकवर का जन्म हुआ। उमरकोट से हुमायूं ईरान के वादशाह तहमास्प की शरण में जा रहा। एक दिन शाह तहमास्प ने हुमायूं से पूछा कि कभी तुमने भारतवर्ष के हिंदू राजात्रों से संबंध जोड़कर उनको अपना सहायक ब-नाया या श्रपने भाइयों पर ही विश्वास कर राज्य करते रहे ? हुमायूं ने उत्तर में यही कहा कि भाइयों पर भरोसा करने से ही मेरा राज्य गया। फिर शाह ने उसे सममाया और कहा, 'यदि हिंदू राजाश्रों को श्रपने श्रधीन कर उनसे संबंध जोड़ लेते तो वे तुम्हें श्रवश्य सहायता देते श्रौर तुम्हारी ऐसी दशा कभी न

<sup>(</sup>१) सी, मोबेल डफ; 'कॉनॉलॉजी ग्रॉफ़ इंडिया'; ए० २३६।

होती। हुमायूं इस नीति को अच्छी तरह समभा गया और ईरान से सहायता प्राप्त कर भारत की तरफ लौटा तब उसकी यहीं इच्छा रही कि इस बार अपना राज्य फिर जमने पर हिंदू राजाओं से अवश्य संबंध स्थापित कर उनको अपना सहायक बना लूंगा जिससे मेरे राज्य की नींव सुदृढ हो जायगी। हुमायूं ने जब भारत का कुछ भाग पीछा जीत लिया तब उसने उक्क विचारानुसार श्रपना कार्यक्रम श्रारंभ करना चाहा, परंतु दैवगति से वि० सं०१६१२ (ई० स०१४४६ ) में उसका वेहान्त हो गया श्रौर उसका पत्र श्रकवर १२ वर्ष की श्रवस्था में उसका उत्तरा-धिकारी हुआ। उस समय उसके अधिकार में पंजाब से आगरे तक का देश श्रीर राजपूताने में तो बयाना श्रीर मेवात का इलाका मात्र था। संभव है कि श्रक-बर को उसके पिता ने शाह तहमास्य की शिक्ता से परिचित किया हो। होनहार पुरुषों में बुद्धि-बल और श्रासाधारण ज्ञानशक्ति होना प्राकृतिक नियम है। तद्रसार ये सब गुण श्रकबर में भी, चाहे वह श्रधिक पढा-लिखा न हो, विद्य-मान थे। सब से पहले वह बड़े बड़े विद्वान ग्रौर नीतिनिपुण मंत्रियों श्रादि की श्रपने पास रखकर अपने अधीनस्थ राज्य को सुदृढ, शांतिमय श्रीर उन्नत बनाने तथा अन्य देशों को अपने अधिकार में लाने के विचार से विना किसी भेदभाव के सब प्रजाहितकारी कार्यों के प्रचार का प्रयत्न करता रहा। अकबर से पूर्व साढ़े तीनसी से अधिक वर्ष की तर्क और पठानों की बादशाहत में उनके सुवेदार, सामंतगण तथा चत्रिय ( राजपूत ) राजात्रों के साथ लड़ाई भगड़े निरंतर चला ही करते थे। भारत के हिंदू राजाओं को उन्होंने सैनिक बल से कुचलकर या तो उनके राज्य छीन लिये या उनको श्रपने श्रधीन किया श्रीर धर्मद्वेष के विचार से वे हिंदुओं को सदा तुच्छ दृष्टि से देखते रहे थे। इसीलिये राजा तथा प्रजा में परस्पर की प्रीति कभी स्थापित न हुई। इन्हीं आंतरिक उपद्रवों से लाभ उठाकर भिन्न भिन्न मुसलमान राजवंश इस देश के स्वामी बन गये और सीमांत बाहरी प्रदेशों से भी चढ़ाइयां होने का भय सदा लगा ही रहता था। यद्यपि मगल और पठान आदि एक ही धर्म के माननेवाले थे तो भी राज्यव्यवहार में धर्म के नाते का कभी विचार नहीं रहता था। श्रपना राज्य भारत के अधिकांश से उठ जाने के कारण पठान आदि, पहले के सुल-तान, मुगलों के शत्रु बने हुए ही थे। इस भय को मिटाने के लिये अकबर जैसे नीतिनियुण बादशाह ने समक्ष लिया कि यदि मैं हिंदुस्तान को अपना ही देश

समभं, हिंदुओं को भी प्रसन्न रक्खें और राजपूतों को अपना सहायक बना है तो भेरे राज्य की नींव सहद हो जायगी और इसी से अन्य देशों को भी विजय कर सकुंगा। राजपुताने में उस समय ११ राज्य-उदयपुर, इंगरपुर, बांसवाहा. व्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, श्रांबेर, बुंदी, सिरोही, करौली और जैसलमेर-थे। उनमें मुख्य मेवाड़ ( उदयपुर ) श्रीर जीधपुर थे। श्रांबेर के कछवाहे उन्नत दशा में न थे और अजमेर का मुसलमान सुवेदार उनको सताया भी करता था। श्रकवर ने सब से पहले श्रांवेर के राजा भारमल कछवाहे को श्रपनी श्रधीनता में लिया और उसकी तथा उसके पुत्रों श्रादि की मान-मर्यादा बढ़ाई। भारमल ने भी राज्य के लोभ में आकर अपनी राजकमारी का विवाह अकबर के साथ कर दिया। राजपुताने के राजाओं में बादशाहों को अपनी लड़की ब्याहने का यह पहला ही उदाहरण है। इस प्रकार श्रकवर की राजपूतों के साथ की नीति का बीजारोपण हुन्ना । बादशाह श्रकवर जानता था कि राजपूत राजाओं के नेता मेवाड़ के महाराणा हैं, इसलिये जब तक उनको श्रापने श्रधीन न कर लूं तब तक मेरा मनोरथ सफल न होगा। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिये बादशाह ने वि० सं० १६२४ ( ई० स० १४६७ ) में महाराणा उदयसिंह के समय चित्तोड़ पर चढाई कर उस किले को ले लिया. परंत महा-राणा ने उसकी अधीनता स्वीकार न की जिससे उनके साथ लडाइयां होती रहीं। महाराणा उदयसिंह का देहांत होने पर प्रसिद्ध महाराणा प्रतापसिंह मेवाइ के स्वामी हुए। उनके साथ भी अकबर की सेनाएं लड़ती रहीं, परंत उस हट-वती महाराणा ने अकवर की अधीनता स्वीकार न की। अकवर के पीछे जहांगीर दिल्ली का बादशाह हुआ और महाराणा प्रताप के पीछे महाराणा अम-रसिंह मेवाड़ का स्वामी हुआ। जहांगीर के समय भी उक्क महाराणा से कई लड़ाइयां हुई और श्रंत में महाराणा ने अपने कल-गौरव के अनुसार शर्ते हो जाने पर बादशाह की अधीनता स्वीकार करली जिसको जहांगीर ने अपने लिये बड़े गौरव का विषय समभा। इस प्रकार मेवाड़ के राज्य की स्वतंत्रता का भी श्रंत हुआ।

श्रकवर राजपूतों को श्रधीन करने में श्रपनी कृपा की बेड़ी से उनको जकड़ने तथा उनके साथ विवाह-संबंध जोड़ने के श्रतिरिक्त भेदनीति के द्वारा उनमें परस्पर का विरोध फैलाकर उनको निर्वल करने का उद्योग भी करता रहा; जैसे कि मेवाड़ का वल तोड़ने के लिये वि० सं० १६२६ (ई० स० १४६६) में बूंदी के राव सुर्जन हाड़ा ने आंवेर के राजा भगवानदास की सलाह से वाद्रशाही सेवा स्वीकार कर राणा की अधीनता से मुख मोड़ा और राणा का रण्यंभीर का गढ़ वादशाह को सौंप नई जागीर स्वीकार की। ऐसे ही श्रकवर ने रामपुरे के चंद्रावत सीसोदिया राव दुर्गा को मेवाड़ से स्वतंत्र कर वि० सं० १६३८ (ई० स० १४८१) में अपना सेवक बनाया। जब वह महाराणा प्रताप को श्रपने वश में न ला सका तो उनके भाई जगमाल को श्रपना सेवक बनाकर सिरोही का आधा राज्य उसको दे दिया। इसी प्रकार जोधपुर, वीकानर, जैसलमेर, करौली आदि के राजाओं को भी श्रपने श्रश्चीन कर उसने राजपूताने पर श्रपना श्रातंक जमाया। बादशाह श्रकवर कालिजर, गुजरात, मालवा, विहार, वंगाल, कश्मीर श्रादि प्रदेश अपने राज्य में मिलाकर एक विशाल साझाज्य का स्वामी हो गया। इन देशों को विजय करने में राजपूतों से उसको बड़ी सहायता मिली थी।

जहांगीर श्रौर शाहजहां का वर्ताव भी राजपूतों के साथ बहुधा वैसा ही रहा जैसा कि श्रकवर का था। जहांगीर ने जोधपुर के मोटे राजा उदयसिंह के पुत्र कृष्णसिंह को सेटोलाव की जागीर दी। कृष्णसिंह ने श्रपने नाम से कृष्णगढ़ वसाकर वहां राजधानी स्थापित की। इसी से उसके राज्य का नाम कृष्णगढ़ (किशनगढ़) प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां ने श्रपने सन् जुलूस (राज्यवर्ष) तीसरे (वि० सं० १६८६-८७) में वृंदी के राव रतन हाड़ा के पुत्र माधवसिंह को कोटा श्रौर पलायता के परगने जागीर में देकर वृंदी से स्वत्रंत किया। इस प्रकार कोटे का श्रलग राज्य स्थिर हुआ।

वि० सं० १७१४ (ई० स० १६४८) में शाहजहां को कैद कर उसका बेटा श्रीरंगज़ेब दिल्ली का बादशाह बना श्रीर अपने भाई भतीजों को मारकर उसने अपना मार्ग निष्कंटक किया। उसने दिल्ला को विजय कर श्रकबर से भी श्रपना राज्य श्रधिक बढ़ाया, परंतु धर्मद्रेष श्रीर कुटिल व्यवहार से राजपूत एवं हिंदूमात्र उसके विरोधी हो गये। दिल्ला में शिवाजी का उपद्रव मचा। जोधपुर के महाराजा जसवंतिसिंह की मृत्यु होने पर श्रौरंगज़ेब ने जोधपुर खालसे कर लिया श्रीर कुछ समय के लिये जयपुर के साथ भी वैसा ही बर्ताव किया। उदयपुर के महाराजा राजसिंह की कार्रवाहरों से श्रमसन्न होकर मेवाइ पर भी उसने चढ़ाई कर दी। उसके साथ लड़ते समय राजसिंह का देहांत हो गया श्रीर

वि० सं० १७३८ (ई० स० १६८१) में महाराणा जयसिंह ने बादशाह से सुलह कर ली। महाराणा से सुलह होने पर बादशाह दिल्ला को चला गया श्रोर जोध-पुर तथा जयपुर के राजाश्रों ने श्रपने श्रपने राज्यों पर पीछा श्रधिकार कर लिया। श्रीरंगज़ेव का देहांत वि० सं० १७६३ (ई० स० १७०७) में श्रहमदनगर (दिल्ला में) में हुआ। जिस मुग़ल साम्राज्य की इमारत बादशाह श्रकवर ने खड़ी की थी, उसकी नींव श्रौरंगज़ेव ने हिला दी श्रौर उसके मरते ही बादशाहत के लिये उसके पुत्रों में लड़ाइयां हुई। शाहज़ादे मुश्रज़म ने श्रपने भाई श्राज़म को लड़ाई में मारा श्रौर वहादुरशाह नाम धारण कर वह दिल्ली के तक़्त पर बैठा। उसने जयपुर श्रौर जोधपुर के राजाश्रों को वादशाह की श्राला के बिना श्रपने राज्यों पर श्रिधकार कर लेने के लिये सज़ा देने का विचार किया था, परन्तु पंजाब में सिक्लों का उपद्रव मच जाने से वह कुछ न कर सका श्रौर उधर चला गया।

बहादुरशाह के पीछे ११ बादशाह दिल्ली के तक्त पर बैठे जो नाममात्र के बादशाह रहे। उनमें से शाहश्रालम (दूसरे) ने माचेड़ी के स्वामी नरूका प्रतापित है को राव राजा का ज़िताब श्रीर पांच हज़ारी मनसब श्रादि देकर वि० सं० १८६१ में स्वतंत्र राजा बनाया। इस प्रकार श्रत्य का नया राज्य स्थिर हुआ। मुग़ल साम्राज्य की इस श्रवनत दशा में श्रवध, बंगाल, दिल्ला श्रादि के बड़े बड़े सूबे-दार स्वतंत्र बन बैठे, मरहटों का बल प्रतिदिन बढ़ता गया, यहां तक कि दिल्ली की सल्तनत का कुल काम सिंधिया के हाथ में रहा श्रीर बादशाह को सालियाना ख़र्च भी उसी से मिलने लगा। उधर श्रंग्रेज़ों का प्रताप भी दिन दिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८६० (ई०स० १८०३) में मरहटों को शिकस्त देकर लॉर्ड लेक दिल्ली पहुंचा श्रोर शाहशालम को महरटों के पंजे से छुड़ाकर श्रपनी रला में लिया। शाहश्रालम के पीछे श्रक्वर (दूसरा) श्रीर बहादुर-शाह (दूसरा) नाममात्र के लिये दिल्ली के तक्त पर विठलाये गये। ई० स० १८५७ (वि० सं० १६१४) के गृदर में श्रंग्रेज़ों के विरुद्ध होने के कारण बहादुर-शाह को उन्होंने कैंद कर रंगून भेज दिया। इस प्रकार ३३० वर्ष के बाद हिंदु-स्तान के मुग़ल-साम्राज्य का श्रंत हो गया।

## मरहटों का संबंध

मरहटों का संबंध राजपूताने के साथ बहुत रहा है अतएव हम यहां

<sup>(</sup>१) दिक्य के महाराष्ट्र देश के रहनेवाले लोग सामान्य रूप से 'महाराष्ट्र' या मरहूदे

बहुत ही संवेप रूप से उनका परिचय देना उचित समझते हैं।

मरहटा जाति दिचिणी हिन्दुस्तान की रहतेवाली है। उसके प्रथम राजा छुत्रपित शिवाजी के वंश का मूल पुरुष मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश में से माना जाता है । कर्नल टॉड ने उसको महाराणा श्रजयसिंह के पुत्र सज्जनसिंह का वंशज बतलाया है । मुंहणोत नैणसी उसकी महाराणा चेत्रसिंह के पासवा-निये ( श्रनौरस ) पुत्र चाचा की सन्तान कहता है, श्रौर खक्षीख़ां की फारसी

कहलाये, जैसे कि करमीर से करमीरी, मारवाड़ से मारवाड़ी आदि । दिल्ल में भी पहले भारतवर्ष के अन्य विभागों के समान चारों वर्ण थे ऐसा पुराने शिलालेखों तथा ताम्रपन्नों से पाया जाता है । वि॰ सं॰ की ११वीं शताब्दी के आसपास वहां के ब्राह्मणों ने पुराणों के इस कथन पर कि 'नंदवंशी तथा उनसे पीछे के राजा शुद्ध होंगे' विश्वास कर दिल्ल में केवल दो वर्ण ब्राह्मण और शुद्ध रिथर कर दिले और ब्राह्मणों की प्रवलता तथा मुख्यता के कारण उनका आदेश चल निकला, परंतु वास्तव में देखा जाय तो मरहों में चित्रय जाति अब तक विद्यमान है जैसा कि उनके उपनाम मोरे ( मौर्य, मौरी ), गुसे ( गुसवंशी ), पंवार ( परमार ), चाळके ( चालुक्य, सोलंकी ), जादव आदि से पाया जाता है । पीछे से ब्राह्मणों ने वहां के इत्रियों को भी शुद्ध मानकर उनकी धर्म-कियाएं वैदिक रीति से नहीं, किंतु पौराणिक पद्धित से कराना शुरू कर दिया और वही रीति उनके यजमानों के अज्ञान के कारण चल गई। कमलाकर पंडित ने 'शुद्धकमलाकर' ( शुद्धधर्मतस्व ) नामक ग्रंथ लिखकर उनकी धर्मकियाओं की पौराणिक विधि भी स्थिर कर दी। जब दिल्ल के चित्रय ( राजपूत ) इस प्रकार शुद्धों की गणना में आने लगे तो राजपूताना आदि अन्य प्रदेशों के राजपूतों से उनका विवाह-संबंध छूट गया।

- ( १ ) उदयपुर राज्य के 'वीरिविनोद' नामक बृहत् इतिहास में शिवाजी का महाराणा अजयसिंह के वंश में होना लिखा है ( 'वीरिविनोद'; खंड २, पृ० १४-१--२ )। शिवाजी श्रीर उनके वंशज मेवाड़ के सीसोदिया राजवंश से निकले हुए होने के कारण सितारे के राजा शाहू के कोई संतान न होने से उसने उदयपुर के महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) के ख़ेटे भाई नाथजी को सितारे की गही के लिये दत्तक लेना चाहा था, परंतु इसके पूर्व ही राजपूर्तों का विवाह-संबंध उनके साथ होना झुट गया था इसलिये महाराणा ने उसे स्वीकार न किया।
- (२) टॉ. रा.; जि॰ १, पृ॰ ३१४। कर्नल टॉड ने जहां शिवाजी के वंश का परिचय और वंशावली दी है वहां तो उसका महाराणा श्रजयसी के पुत्र सज्जनसिंह के वंश में होना लिखा है, परंतु श्रागे (पृ॰ ३७१ में) वर्णवीर (बनबीर) के बृत्तांत में लिखा है कि नागपुर के भोंसले उस (वर्णवीर) के बंश में हैं जो विश्वास के योग्य नहीं है।
  - (३) मुंह्योत नैयसी की ख्यात; पत्र ४। १।

नैयासी का कथन विश्वसनीय नहीं है और समय के हिसाब से भी उसको ठीक नहीं कह सकते । तवारीख़ 'मुन्तख़बुल्लुबाब' में उसका चित्तोड़ के राजाश्रों की शाखा में होना लिखा है। शिवाजी के पूर्वजों की जो वंशावली मिलती है उसमें ये नाम हैं—

१-महाराणा श्रजयसिंह, २-सज्जनसिंह, ३-दूलीसिंह, ४-सिंह, ४-भोंसला, ६-देवराज, ७-इन्द्रसेन, प्र-श्रमकर्ण, ६-रूपसिंह, १०-भूमीन्द्र, ११-रापा, १२-बरहट,१३-खेला, १४-कर्णसिंह, १४-शंमा, १६-बाबा, १७-मालू, १प्प्राहर्जी, १६-शिवाजी, २०-शंभा (दूसरा), २१-साहू, २२-रामराजा (दत्तक), २३-साहू दूसरा (दत्तक) श्रीर २४-प्रतापसिंह।

कर्नल टॉड ने वंशावली इस प्रकार दी हैं -

१-श्रजयसी, २-सजनसी, ३-दलीपजी, ४-शीश्रोजी, ४-भोरजी, ६-देवराज, ७-उगरसेन, म-माहलजी, ६-सेल्जी, १०-जनकोजी, ११-सत्त्र्जी, १२-संभाजी, १३-सिवाजी ( मरहटों के राज्य का स्थापक ), १४-संभाजी ( दूसरा ) श्रौर १४-रामराजा, जिससे पेशवा ने राज्य छीन लिया।

पहले के सोलह व्यक्तियों का कोई प्रामाणिक वृत्तान्त नहीं मिलता अतएव हम यहां शिवाजी के दादा मालुजी भोंसला से मरहटों के राज्य का सिलसिला शुक्त करते हैं। मालूजी वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में श्रहमदनगर के स्रलतान का नौकर हुआ। वि० सं० १६४० ( ई० स० १४६३ ) में उसके शाहजी नामक पुत्र उत्पन्न हुन्ना था। लुटमार के द्वारा मालूजी ने बहुतसी संपत्ति जोड़कर अपना बल बढ़ाया तथा श्रहमदनगर के सुलतान ने भी उसको पूना श्रीर सोपारा की जागीर प्रदान की। उसने श्रपने पुत्र शाहजी का विवाह एक मरहटे सरदार जादराव की कन्या के साथ किया। वि० सं० १६७६ ( ई० स० १६१६ ) में मालूजी का देहान्त होने पर शाहजी उसका उत्तराधिकारी हुआ। पहले तो वह मुग़ल सम्राद् शाहजहां के विरुद्ध होकर खानेजहां लोदी का तरफदार हो गया था, परंतु फिर उसने शाहजहां की सेवा स्वीकार कर ली। श्रंत में किसी कारण से वह उसकी सेवा छोड़कर दौलताबाद की तरफ चला गया। वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में शाहजहां ने बीजापूर पर चढाई की उस वक्त शाहजी ६००० सवारों की सेना सहित बीजापुर के पत्त में रहकर बादशाही फ़ौज से लड़ा था। दक्खन के स्वेदार खानेजहां लोदी ने जब बाफ़ी सरदार निज़ामुल्मुल्क को क़ैद कर दिल्ली भेजा तब शाहजी ने दूसरे निज़ाम को

<sup>(</sup>१) टॉ. रा.; जि०१, ४०३१४, टिप्पण ३।

उसके स्थान में बैठा दिया, तथा उसके भी कृद हो जाने पर तीसरे को स्थिपत किया और बीजापुर व अहमदनगर के राज्यों की समितित सेना के साथ बाद-शाही फीज पर कई हमले कर उसको परास्त कर दिया। किर अवसर पाकर आप निज़ाम के राज्य पर हाथ बढ़ाने लगा। जब शाहजहां के साथ अहमद-नगर और बीजापुरवालों की संधि हो गई और शाहज़हा औरंगज़ेब वि० सं० १६६६ (ई० स० १६३६) में विचित्र के सूर्यों पर नियत हुआ तब शाहजी भी बीजापुर में जा रहा और अपने पिता की जागीर के परगने पूना और स्पूपा, जो बीच में बीजापुरवालों ने छीन लिये थे, पीछे उसको मिल गये। कर्णाटक की लड़ाई में शाहजी ने बीजापुर की सेना के साथ अच्छी सेवा बजाई इसलिए उधर कोल्हार, बंगलोर और वालापुर आदि परगने भी उसको जागीर में दिये गये और उनके सिवा सतारे के दिचित्री ज़िले कराड़ में २२ गांवों की देशमुखी भी प्रदान हुई। शाहजी की एक स्त्री से शंभा और शिवाजी तथा दूसरी से ध्यंका नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था।

शिवाजी का जन्म वि० सं० १६८४ ( ई० स० १६२७ ) में हुआ था। जब चे बालक थे तब उनकी माता जीजीबाई बादशाह शाहजहां की खेना में कैद होकर आई थी, परंतु अपने पीहरवालों की सिफ़ारिश से छुट गई, जो उस समय चादशाही नौकर थे। वि० सं• १६६३ ( ई० स० १६३६ ) तक छः वर्ष तो शिवाजी व उनकी माता शाहजी से पृथक् रहे, परंतु खंत में वे उनके पास बीजापुर चले गये। शिवाजी का पहला विवाह निम्बालकर की कन्या सई-बाई के साथ हुआ। जब शाहजी कर्णाटक की तरफ गया तो उसने शिवाजी व उनकी माता को पूने भेजकर दादा को खुदेव पंडित को शिवाजी का शिचक और अपनी जागीर का निरीत्तक बनाया। उस पंडित के श्रम तथा उद्योग से कैनिक शिचा में तो शिवाजी प्रवीख हो गये, परंतु पढ़ने-लिखने पर उन्होंने बहुत थोड़ा ध्यान दिया। हां, महाभारत, रामायण श्रीर पराणादि धर्मश्रंथों की कथावार्ता-श्रों को श्रवण करते रहने से विधर्मियों ( सुसलमानों ) के साथ उनको घुणा-सी हो गई थी। श्रापनी जागीर के पर्वतीय भाग के निवासी मावली लोगों के समागम से उन्होंने देश की विकट घाटियों और विषम पर्वतमार्गों का ज्ञान भलीमांति प्राप्त कर लिया था। शिकार और वनविहार ही में वे अपना बहुत-सा समय विताने लगे । दादा की णदेव ने उनकी यह महाति देखकर उनकी बहुत समकाया, परंतु शिवाजी के मन में यही धुन समा रही थी कि मैं किसी प्रकार स्वतंत्र राजा बन जाऊं। सर्वी, गर्मी और मेह-पानी की कुछ भी परवाह न करके स्वामिभक मावलियों को साथ लिये वे दूर दूर के जंगल व पहाड़ों में जाने लगे और अपने मिलनसार स्वभाव के कारण उन्होंने मुसलमान अधिकारियों और मरहटे सरदारों से भी मेलजोल पैदा कर लिया। वे बातचीत करने में चतुर, स्वभाव के वीर और राज-द्रवार की रीति-भांति को भी भली प्रकार जानेते थे।

मरहटों के प्रताप को भारतवर्ष में चमकानेवाले शिवाजी दक्षिण के मुस-तमानी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा आदि की दुर्व्यवस्था से लाभ उठाकर अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा कई गढ़ गढ़ी बनाते और परगने दबाते रहे। उन्होंने कई नगर लटकर उनकी लंपत्ति से अपने सैन्यवल में बृद्धि की और एक जुमींदार से महाराजा बन गये। अपना बल उन्होंने इतना बढ़ाया कि केवल दिल्ला के सुलतानों ही से नहीं, किंतु औरंगज़ेव जैसे शक्तिशाली और कट्टरमुगल बाद-शाह से भी भय न खाकर दिल्ली के दक्षिणी इलाक़ों पर भी हाथ बढ़ाने लगे और उधर के सुवेदारों से कई लड़ाइयां लड़ीं। यद्यपि श्रीरंगजे़व शिवाजी को पहाड़ी चुहा श्रौर मरहटों को जंगली लुटेरे कहा करता था, परंतु जब उसने देखा कि उस चहे का उपद्रव प्रतिदिन बढता जाता है तो पहले उसने शायस्ताखां को उसका उत्पात भिटाने के वास्ते भेजा। जब उक्त खां को उस उपद्रव के शमन करने में असमर्थ पाया और शिवाजी ने घोखे के साथ उसके पुत्र व साथियों को मारकर उसकी उंगलियां ही नहीं उड़ा दीं, किंतु बादशाही फीज को भी बुरी तरह परास्त करके भगा दिया तब शाहजादा मुत्रज्जम श्रीर जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह दक्खन में भेजे गये। इनसे भी बादशाह को सन्तोष-जनक सफलता होने की सरत नजर न श्राई तब श्रांबेर के कछवाहे मिर्ज़ा राजा जयसिंह श्रीर िलेरखां को वि० सं० १७२१ ( ई० स० १६६४ ) में रवाना किया। मिर्ज़ा राजा ने श्रपनी कियाकुशलता श्रीर वल-बुद्धि द्वारा शिवाजी से बहुतसे गढ़-गढ़ी छीनकर श्रंत में उन्हें बादशाही सेवा स्वीकार कर लेने को बाध्य किया श्रौर उनके पुत्र शंभा सहित उन्हें शाही दरवार में श्रागरे भेज दिया। वहां पहुंचने पर जब शिवाजी ने देखा कि बादशाह की नीयत मेरी तरफ साफ नहीं है तो वे बड़ी चतुराई के साथ अपने पुत्र सहित भागकर कई कठिनाइयां सहते हुए

द्तिण में पहुंच गये। मिर्ज़ा राजा जब द्विण में श्राया और श्रपनी फौजी कारं-वाई करने लगा उस दक्त शिवाजी ने एक पत्र लिखवाकर राजा को भेजा था जिसमें श्रम्यान्य विषयों का वर्णन करते हुए यह जी जतला दिया कि 'श्राप श्रीर हम मिलकर बातचीत कर लें। इससे श्राप यह कदापि न समर्भे कि श्रफ़ज़लख़ां की तरह श्रापके साथ व्यवहार किया जायगा। श्रफ़ज़लख़ां ने तो धोखे के साथ मुक्ते मारने या क़ैद करने का प्रबंध कर वारह सौ सवार गुप्त रीति से घात में लगा रक्खे थे। यदि उस वक्त में श्रपने बचाव के वास्ते उसे न मार लेता तो श्राज की चिट्ठी श्रापको कीन लिखता'' इत्यादि।

जब मिर्ज़ी राजा के पास यह ख़बर पहुंची कि शिवाजी भाग गये हैं श्रीर उसने यह भी सुना कि वादशाह को मेरे वेटे रामिलिंह पर उसके भगा देने का संदेह हो गया है तो वह वड़े विचार में पड़ा और शिवाजी को पीछा काब्र में लाने के लिये उसने अनेक उपाय रचे, परंतु कुछ भी सफलता न हुई। शिवाजी का संवंध राजपूताने के साथ कुछ भी न रहा इसलिये उनकी कारवाइयों का विशेष चुत्तान्त यहां देना उपयोगी न समक्रकर केवल इतना ही लिखना पर्यात है कि वि० सं० १७३१ (ई० स० १६७३) में शिवाजी बड़ी धूमधाम के साथ रायगढ़ में राज्यसिंहासन पर बैठे, 'राजा' पदवी धारण की, अपनी मोहर छाप में 'ज्ञियकुलावतंस श्री राजा शिवा छत्रपति ' शब्द अंकित करवाये और अपने नाम के सिक्के भी चलाये । अपने राज्य की अच्छी व्यवस्था की और बुद्धिमान तथा योग्य मंत्रियों एवं श्रावीर रणपरिचित सेनापतियों की सहायता से राजकाज करने लगे, परंतु इस पद का उपभोग वे बहुत काल तक न कर सके, क्योंकि गई। बैठने के छः वर्ष पीछे ही वि० सं० १७३७ (ई० स० १६६०) में मृत्यु के दूत ने उनको आ सम्हाला और ४३ वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो गया। अपनी नीतिनियुणता और उत्तम वर्ताव से शिवाजी ने मरहटेमात्र के

<sup>😁 (</sup>१) ना. प्र. प; भा० ३, प्र० १४६-६३।

<sup>(</sup>२) प्रेंट डफ; 'हिस्टरी ऑफ़ दी सराठाज़'; जि॰ १, प्र॰ २०७, दिप्पण २ (ऑक्सफर्ड संस्करण)।

<sup>(</sup>३) शिवाजी का सोने का सिक्का भी मिला है जिसपर वृतपति महाराजा शिवाजी के खे हैं ( प्रोग्रेस रिफोर्ट क्रॉफ़ दी क्रार्कियालॉजिकल् सर्वे, वेस्टर्न सर्कलः; ई० स० १६१६, प्र० ६ और ४म।

श्रंतः करण में एक प्रकार का जोश श्रीर जातीय साब उत्पन्न कर दिया था, जिसके द्वारा पीछे उनकी उन्नति का नदान थोड़ासा चमका, परंतु किर परस्पर की ईपी, द्वेष, फूट श्रीर लूटमार का बाज़ार गरम रखने से राष्ट्रीय संगठन की रक्ता करने के बदले उन्होंने उसका विध्वंस कर दिया श्रीर उस उन्नति के नवांकुरित पीचे का शीन्न ही नाश हो गया। शिवाजी ने चार विवाह किये थे उनमें से सई-वाई श्रीर एक दूसरी स्त्री तो उनके जीतेजी ही मर गई, तीसरी पुत्तलवाई पित के देहांत से थोड़े दिन पीछे सती हो गई श्रीर चौथी सीयराबाई राजाराम की माता थी, जिसपर शिवाजी का बड़ा प्रेम था। सईवाई के गमे से शंभा ने जनम लिया था।

शंभा-यद्यपि पाटवी होने से शिवाजी के पीछे गड़ी का हक उसी का था, परंतु उसके दुखरित्र होने और किसी ब्राह्मण की स्त्री पर बलात्कार करने के दंड में शिवाजी ने उसकी कैद कर रक्खा था, जहां से किसी दब से निकलकर वह बादशाही स्वेदार दिलेरखां के पास चला गया. किंतु जब औरंगज़ेब ने दिलेरख़ां को लिखा कि शंभा को हमारे पास भेज दो तो उसने उसको अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के वास्ते खपके से भगा दिया. क्योंकि यह अपने स्वामी की नीति को जानताथा। लाचार शंभा पीछा पिता की शरण में आया और पन्हाले के गढ़ में क़ैद किया गया। शिवाजी का देहांत होने पर सरदारों ने बालक राजा-राम को गद्दी पर बिटा दिया। जब शिवाजी की मृत्य के समाचार शंभा ने सने तब उसने उक्त गढ़ पर ऋधिकार कर लिया और वह ऋपनी सेना सहित रायगढ़ पहुंचा। दसरे सरदार भी उससे मिल गये और वह अपने पिता की गद्दी पर बैठा। उसने राजाराम की माता को गढ़ से नीचे गिराकर मरवा दिया, राजाराम की भी कैद कर लिया और अपने पिता के स्वामिमक सरदार और सेनापितयों में से कितनों ही को तो मरवा डाला और कई एक को कैट किया। आगरे से भागते वक्क शिवाजी ने जिस कवि कलश नामक ब्राह्मण के पास शंभा को छोड़ाथा उसी... को शंभा ने पंडितराज की पदवी देकर अपना मंत्री बनाया। शिवाजी के ग्रह स्वामी रामदास ने शंभा को बहुत सम्भाया, परंतु उनकी शिचा का कुछ भी प्रभाव उसपर न पड़ा । श्रीरंगज़ेब का शाहज़ादा श्रकबर श्रपने पिता के कीप से भयभीत होकरकुछ काल तक शंभा के पास रहा जिससे घबराकर बादशाह.

<sup>(</sup>१) राजाराम के स्थान पर रामराजा भी लिखा मिलता है।

राजपुताने में महाराणा जयसिंह के साथ की लड़ाई को जैसे तैसे समाप्त कर श्रीरं-नाबाट पहुंचा श्रीर गृज़ीउद्दीनख़ां को बड़ी सेना देकर शंभा पर भेजा। जब श्रीरं-गुजेब बीजापुर श्रीर गोलकुंडे को विजय करने में लगा था उस समय शंभा भी कभी कभी बादशाही सेना के साथ थोड़ी बहुत लड़ाई करता रहा, परंतु जब उसने उन दोनों राज्यों को जीतकर दिल्ली की बादशाहत में मिला लिया तब वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६८७ ) में शंभा का नाश करने पर कमर बांधी श्रौर शाहजादे महामद श्राजम को ४०००० सेना देकर उसपर भेजा । वि० सं० १७४४ ( ई० स० १६८६ ) में बादशाही सेनापित मुकर्रबढ़ां पन्हाले की तरफ भेजा गया। उस समय शंभा पन्हाले को छोड़कर संगमनेर तीर्थ के एक बाग में प्रेमपात्रिकाओं को साथ लिए त्रानन्द उड़ा रहा था। वह यह समभे हुएथा कि ऐसे विकट मार्ग को पार कर इस सुरक्षित स्थान में शत्रु नहीं पहुंच सकेगा। मुकर्रवख़ां श्रपनी चनी हुई सेना सिहत वहां जा पहुंचा। शंभा शराब के नशे में चुर हो रहाथा.जब उसके सेवक ने शत्र की सेना सिर पर आ जाने की सूचना उसे दी तो उसने क्रीध में श्राकर उस विचारे को बहुत कुछ भला बुरा कहा। इतने में तो मुक-र्रवख़ां त्रा पहुंचा; शंभा ने उससे युद्ध किया, परंतु वह घायल होकर पकड़ा गया। कवि कलश भी, जो उसके साथ था, शत्रु से लड़कर सक्त घायल हुआ। मुकर्र-बख़ां ने दोनों को कैद कर बादशाह के पास पहुंचा दिया। जब शंभा दरबार में लाया गया तो श्रीरंगज़ेव तक्त से उतरकर खुदा का शुक्रिया करते हुए नमाज़ पढ़ने लगाः उस समय कवि कलश ने शंभा को कहा कि देख, तेरा प्रताप कैसा है कि तुसको मान देने के वास्ते बादशाह तक़्त छोड़कर तेरे सामने सिर सुकाता है। श्रीरंगज़ेब ने चाहा कि शंभा मुसलमान हो जाय, परंतु उसने कई श्रपशब्दों के साथ बादशाह का श्रनादर किया जिसपर क्रोध में श्राकर बादशाह ने शंभा श्रीर कवि कलश दोनों को उनके कई साथियों सहित मरवा डाला।

शंभा के मारे जाने पर बादशाही सेनापित ऐतकादखां ने रायगढ़ फतह कर खिया। शंभा की राणी यीश्चवाई अपने बालक पुत्र शाह समेत कैद की जाकर बादशाह के पास पहुंचाई गई, और शिवाजी का दूसरा पुत्र राजाराम किसी ढब से भाग निकला। राजाराम ने गई। पर बैठकर बादशाही सेना से कई लड़ाइयां कीं, परंतु अन्त में जुलिककारलां से हार खाकर वि० सं० १९४४ (ई० स० १६६७) में वह सतारे स्रला गया और उस नगर को अपनी

राजधानी बनाया। राजाराम के मरने पर उसका बालक पुत्र शिवाजी (बृसरा) गद्दी पर बैठा और राज्य का काम उसकी माता तारावाई सम्हालने लगी। इसके समय में मरहटों ने अपने खोए हुए बहुतसे गढ़-गढ़ी पीछे ले लिये थे। वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में जब बादशाह औरंगज़ेब अहमदनगर में मर गया, तब शाहज़ादे आज़म ने शंभा के पुत्र शाह को कैद से छोड़ दिया। उसने वि० सं० १७६४ (ई० स० १७०७) में तारावाई से सतारे का राज्य छीन लिया और वह अपने बालक पुत्र को लेकर कोल्हापुर चली गई, जहां उसने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

शाहू राजा ने वालाजी विश्वनाथ की श्रपना पेशवा (प्रधान) वनाया था। यह पहला ही पेशवा था जिसने श्रवसर पाकर राज्य का सारा काम श्रपने हस्तगत कर लिया, इसलिये धन्ना यादव के पुत्र चंद्रसेन श्रौर उसके बीच परस्पर शत्रुता हो गई। वि० सं० १७९० (ई० स० १७१३) में उन दोनों में लड़ाई हुई। शाहू राजा ने पेशवा की सहायता के लिये हैवतराव निवालकर को भेजा, जिससे हार खाकर चन्द्रसेन पहले तो कोल्हापुर चला गया; फिर निज़ाम के पास जा रहा। पेशवा की सत्ता प्रतिदिन बढ़ने लगी श्रौर वि० सं० १७९४ (ई० स० १७१६) में दिल्ली जाकर उसने वादशाह फ़र्इख़िस्यर से कई जागीरों की सनदें, दक्खन की चौथ श्रौर सरदेशमुखी के हक हासिल किये। फिर वहां से पीछ़ा श्राने वाद वि० सं० १७९८ (ई० स० १७२१) में वह मर गया। यहीं से पेशवों का राज्य श्रुक्त होकर शाहू केवल नाममात्र का राजा रह गया।

वाजीराव (वालाजी विश्वनाथ का पुत्र)-यह वि० सं० १७०६ (ई० स० १७२१) में पेशवा वना और उसका प्रताप इतना बढ़ा कि सारे हिन्दुस्तान का राज्य अपने श्रिधिकार में कर लेने की नीयत से उसने जहां तहां अपने नायब भेजे। फिर तो शिवाजी के वंश के राजा नाममात्र के राजा कहलाते रहे। उसने मल्हारराव होल्कर, राणोजी सिंधिया और पीलाजी गायकवाड़ आदि मरहटे सरदारों को बड़े बड़े ओहदे देकर मालवे और गुजरात पर अपने नायब के तौर नियत किया। जिस समय मालवे की सुवेदारी

<sup>(</sup>१) आमद का चौथा हिस्सा ।

<sup>(</sup>२) सरदेशमुखी एक कर था जिसमें आमद का १०वां हिस्सा लिया जाता भा और यह कर चौथ से अलग लगता था।

पर बादशाह मुहम्मदशाह की तरफ से आंबेर का महाराजा सवाई जयसिंह था तब अरहटों ने नर्मदा को पार कर अपनी बाग उत्तरभारत की ओर उठाई। महा-राजा जयसिंह ने कुछ शतों पर मालवा बाजीराव के सुपुर्द कर दिया।

वि० सं० १७६७ (ई० स० १७४०) में वाजीराव पेशवा के मरने पर उसका पुत्र वालाजीराव (वालाजी वाजीराव) तीसरा पेशवा हुआ। वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४६) में राजा शाहू का देहान्त हुआ। शाहू की राणी सकरवाई (सकवारवाई) ने कोल्हापुर से राजा शंभा को गोद लेना चाहा, परंतु दूसरी राणी तारावाई के प्रयत्न से शिवाजी (दूसरा, रामराजा का पुत्र) नाममात्र के लिये सतारे की गई। पर विठलाया गया। शाहू राजा के समय से ही राज्य की सारी सत्ता पेशवा के हाथ में थी, तो भी वह प्रधान कहलाता था। शाहू के मरते ही बालाजी महाराजाधिराज बन गया और उसने वि० सं० १८०७ में पूने में अपनी राजधानी स्थापित की तथा अपने सैनिक अफ़्सर होल्कर, सिंधिया और पंवार में मालवे का देश बांट दिया।

वि॰ सं॰ १८१८ (ई॰ स॰ १७६१) में अहमदशाह अब्दाली, जो पहले हमले में पेशवा के भाई रघुनाथराव से परास्त होकर लौट गया था, फिर हिन्दुस्तान पर चढ़ आया। इस बार सदाशिवराव की बातों में आकर पेशवा ने युद्धकुशल रघुनाथराव को सेनापित के पद से अलग कर सदाशिवराव को उसके स्थान पर नियंत किया और समग्र मरहटा दलवल सिंहत उसको अहमदशाह से लड़ने के लिये भेजा। पानीपत के घोर युद्ध में मरहटे परास्त हुए, उनके सहस्रों सैनिक खेत रहे और कई बड़े बड़े अफ़सर, पेशवा के पुत्र विश्वासराव और सेनापित सदाशिवराव सिंहत, मारे गये। अपने पुत्र की मृत्यु एवं इस पराजय की खबर सुनकर बालाजीराव पेशवा का भी उसी वर्ष देहान्त हो गया।

बालाजी बाजीराव के पीछे उसका पुत्र माघोराव गद्दी पर बैटा श्रौर उसका चचा रघुनाथराव पेशवा बनने का उद्योग करने लगा। वि० सं० १८२६ (ई० स० १७०२) में माघोराव भी काल-कवित हो गया श्रौर पेशवा की गद्दी उसके छोटे भाई नारायणराव को मिली। एक वर्ष के भीतर ही वह रघुनाथराव (राघोबा) के यत्न से मारा गया श्रौर रघुनाथराव ने श्रपने को पेशवा मान लिया, परंतु नारायणराव की स्त्री के गर्भ था श्रौर पुत्र उत्पन्न होने पर

वही बालक माधोराव दूसरे के नाम से गद्दी पर बिठलाया गया। राज्य का कार्य्य सखाराम बापू और नाना फड़नवीस आदि करने लगे। उधर रघुनाधराव सरकार अंग्रेज़ी की सहायता से पेशवा बनने का उद्योग करने लगा, परन्तु उसमें उसको सफलता प्राप्त न हुई। रघुनाथराव के दो पुत्र बाजीराव और विमनाजी थे।

माधोराव ( दूसरे ) को नाना फड़नवीस का दबाव दुःखदायक प्रतीत हुआ जिससे उसने हताश होकर वि०सं० १८४२ (ई०स०१७६४) में महल पर से गिरकर आत्मधात कर लिया। तब नानाने रचुनाथराव के पुत्र वाजीराव को पेशवा वनाया।

रामराजा के दत्तक पुत्र शाहू ने स्वतंत्रता धारण कर सतारे पर श्रिधकार कर लिया था, परंतु अन्त में वह भी क़ैंद हुआ। वि० सं०१८४६ (ई० स०१८०२) में बाजीराब, जसवन्तराव होल्कर से पराजित होकर, पूने से भाग आया। फिर उसी साल उसने अंग्रेज़ सरकार से अहदनामा किया।

इधर होल्कर, सिंधिया श्रौर धार के परमार श्रादि सरदारों का बल बढ़ने लगा श्रौर पश्चा की सत्ता घटती ही गई। उधर श्रंग्रेज़ों का प्रभाव प्रति-दिन बढ़ता ही जाता था। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१७) में बाजीराव के साथ श्रंग्रेज़ों की लड़ाई हुई, जिसमें वह पराजित होकर भागा, पूने पर श्रंग्रेज़ों का श्रिधकार हो गया श्रौर कोरेगांव के पास जनरल स्मिथ ने मरहटों की सेना को हराकर सतारे पर भी श्रधिकार कर लिया। श्रन्त में पेशवा (बाजीराव सरा) सर जॉन माल्कम की शरण में चला गया श्रौर उसको सरकार ने द००००० हपये वार्षिक पेंशन पर बिठूर भेज दिया।

राजा शाहू की जगह उसके बेटे प्रतापसिंह को गद्दी पर विठाकर राज-काज की देखरेख के लिये कप्तान ग्रेंट डफ नियत किया गया। स्याने होने पर प्रतापसिंह को राज्य के श्रधिकार दिये गये, परन्तु स्वतंत्र होने का प्रपंच करने पर श्रंग्रेज़ सरकार ने उसे गद्दी से उतारकर वि० सं० १८६६ (ई० स० १८६६) में उसको नज़रकेदी के तौर बनारस भेज दिया श्रौर उसके भाई शाहजी को सतारे का मालिक बनाया। वि० सं० १६०५ (ई० स० १८४८) में उसके निःसंतान मरने से उसके राज्य पर श्रंग्रेज़ों ने श्रधिकार कर लिया। इस प्रकार शिवाजी के वंश श्रौर पेशवा के राज्य दोनों की समाति हो गई श्रौर केवल कोल्हापुर का राज्य श्रव शिवाजी के वंश में श्रवशेष रह गया है। हम ऊपर बतला चुके हैं कि मालवा मुसलमानों के अधिकार से निकलकर दूसरे पेशवा बाजीराव के अधिकार में आया। बाजीराव का प्रताप दिन दिन बढ़ा और उसने मालवे का मुल्क होल्कर, सिंधिया और परमार (पंवार) वंशों के अपने सैनिक अफसरों को बांट दिया। फिर होल्कर के वंश में इंदौर का, सिंधिया के वंश में ग्वालियर का और परमार के वंश में धार का राज्य स्थिर हुआ। इन तीनों में भी ग्वालियरवालों का प्रताप खूव बढ़ा। इन मरहटों ने मुग़ल बादशाहों की अवनित के समय राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने में कुछ भी कसर न रक्खी। मुग़लों के समय में तो राजपूत राज्यों की दशा खराब न हुई, परंतु मरहटों ने तो उनको जर्जरित कर दिया और सब से अधिक हानि मेवाड़ (उदयपुर राज्य) को पहुंचाई। मरहटों के अत्याचारों तथा आक्रमणों का वर्णन आगे भिन्न भिन्न राज्यों के इतिहास में विस्तार से लिखा जायगा, यहां तो उनका नाममात्र को परिचय दिया जाता है।

सिंधिया (सिंदे) घराने के मृल पुरुष कन्नेरखेड़ा (सतारे से १६ मील पूर्व ) गांव के वंशपरंपरागत पटेल ( मुखिया ) थे। श्रीर इस घराने की एक कन्या का विवाह राजा शाहू ( शंभा के पुत्र ) के साथ भी हुआ था। राणोजी सिंधिया, जो ग्वाालियर राज्य का संस्थापक हुआ, पेशवा बाजीराव की सेवा में रहता था। बाजीराव ने उसकी वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर उसको उच्च पर पर नियत कर दिया। मालवे पर पेशवा का अधिकार होने पर उसने मल्हारराव होल्कर श्रीर पुंश्रार (परमार, धारवालों का पूर्वज ) के साथ उसको मालवे में चौथ श्रौर सरदेशमुखी लेने का अधिकार दिया और उसी को अपना प्रतिनिधि बना-कर बादशाही दरवार में दिल्ली भेजा। उसी ने पेशवा की तरफ से श्रहदनामे पर दस्तखत किये । राणोजी ने अपना निवासस्थान उज्जैन में रक्खा। वि० सं० १८०२ (ई० स० १७४४) में ग्रुजालपुर में राणीजी का देहांत हुआ, तब से उस गांव का नाम राग्रगंज पड़ा। श्रंत समय में ६४००००० रुपये वार्षिक श्राय का मुल्क रागोजी सेंधिया के श्रधिकार में था। उसके दो खियों से पांच पुत्र जयग्रापा, दत्ता, जहोबा (जोतिबा ), तुका और माघोराव (महादर्जा ) उत्पन्न हुए । जयत्रापा श्रपने पिता का उत्तराधिकारी बना, परंतु वह शीघ्रं ही नागोर (मारवाड़ में )में महाराजा विजयसिंह के इशारे से दो राजपूर्तों के हाथ से इसपूर्वक मारा गया। दत्ता दिल्ली के पास की एक सदाई में काम आया और

जड़ोबा डींग के पास के युद्ध में मारा गया था। फिर जब आपा का पुत्र जनकूजी राज्य का स्वामी हुआ। पानीपत के प्रसिद्ध युद्ध में जनकुजी के खेत रहने पर राणोजी का सबसे छोटा पुत्र माधोराव सिंधिया उसका कमानुयायी हुत्रा। उसकी विभृति और सैन्यबल बहुत बढ़ गया और उसने फ्रेंच अफसरों को नौकर रखकर श्रपनी सेना की सजावट नये ढंग से की। मल्हारराव होल्कर के मरने पर माधोराव का प्रभाव बहुत बढ़ा श्रौर मालवा तथा राजपूताना श्रावि प्रदेश होत्कर व सिंधिया के श्रधिकार में समभे जाने लगे। वहां के कई राज्यों पर कर लगाकर माधोराव एक स्वतंत्र महाराज्य का स्वामी हो गया । केवल नाममात्र के वास्ते वह पेशवा का अधीनस्थ कहलाता और उसी के नाम से अपनी मुल्की व फौजी कार्रवाइयां करता था, परंतु वास्तव में उसे हिन्दुस्तान का शासक कइना चाहिये। उसने दिल्ली के बादशाह को श्रपनी रक्ता में लिया। जयश्रापा की मंडकटी ( मारने के एवज़ ) में जोधपुरवालों को श्रजमेर उसे देना पड़ा ! फिर वह राजपूताने के राज्यों को हानि पहुंचाने लगा। मुगुलों की निर्वलता के कारण राजपताने के राजा भी निरंकुश होकर परस्पर लड़ने लगे तथा कई राज्यों में उनके सामन्तों ने सिर उठाकर राज्य की भूमि दवाना श्रौर राजा की श्राज्ञा को टालना ग्रुक किया । इन लड़ाई-भगड़ों में उभय पत्तवाले श्रपना श्रपना मनोरथ सिद्ध करने के लिये होल्कर, सिंधिया अथवा अन्य मरहटे सरदारों को सहायतार्थ बुलाने लुगे। ये लोग राजाओं से ठहराया हुआ फौज खर्च लेने के अतिरिक्त उनके देश को भी लटते और धनाट्य लोगों को कैद करके ले जाते तथा उनको मुक्त करने के बदले में बहुतसा धन लेते थे। सरकार श्रंथेज़ी का बढ़ता हुआ प्रताप देख-कर वह उनसे द्वेषभाव रखता था। वि० सं० १८४१ ( ई० स० १७६४ ) में उसका देहांत पूने में हो गया। उसके कोई पुत्र न होने से, उसके भाई तुझाजी के तीसर पुत्र श्रानंदराव का बेटा दौलतराव दत्तक लिया जाकर उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। सरकार श्रेप्रेज़ी के साथ उसने लड़ाइयां कीं, परन्तु श्रंत में हार खाकर श्रहदनामा कर लिया। फिर तो राजपूताने से सिंधिया का श्रधिकार उठ गया श्रीर श्रंथ्रेजों का हो गया।

होल्कर—मरहटों के राज्य का दूसरा सुद्दढ स्तंम होल्कर का वंशथा, जिसकी राजधानी मालवे में इन्दौर का नगर है। इस राज्य के स्थापनकर्ता मल्हारराव का पिता खंडोजी होल गांव (पूने से ४० मील) का रहनेवाला था। वि० सं०

१७४० ( ई० स०१६६३ ) के लगभग मल्हारराव का जन्म हुआ । श्रपने पिता के मर जाने पर वह माता सहित श्रपने ननिहाल खानदेश में जा रहा।साहसी श्रीर बीर प्रकृति का पुरुष होने के कारण बाजीराव पेशवा ने उसे अपनी नौकरी में लिया और एक बड़ी सेना का नायक बना दिया। निजाम के साथ की. श्रीर कींकरण की लड़ाइयों में अच्छा काम कर दिखाने से वह पेशवा के बड़े सामंतों में शिना गया। उसकी मातहती में जो सेना थी उसके खर्च के लिये इन्दौर का बड़ा ज़िला उसको दिया गया, जो श्रय तक उसके खान्दान में चला आता है। उसने कई बार दिल्ली व आगरे तक पहुंचकर वादशाही मुक्क लटा। पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई में घायल होकर भागने के बाद वह अपने राज्य का प्रवंध करने में लगा। जयपुर के महाराजा सर्वाई जयसिंह की मृत्य के पीछे उनके दूसरे पुत्र माधोसिंह को जयपुर का राज्य दिलाने के वास्ते उदयपुर के महाराणा जगतसिंह ( दूसरे ) ने मल्हारराव की मदद ली। उस समय उसने मेवाड से बहुतसे रुपये फौज-खर्च के लेकर कुछ इलाका भी दबा लिया। इस प्रकार राजपूताने के राज्यों पर द्वाव डालता श्रौर श्रपना भंडार भरता हुआ मल्हारराव वि० सं० १८२५ (ई० स० १७६८) में परलोक को सिघारा। उसका पुत्र खंडेराव भरतपुर के जाटों के मुकाबले में पहले ही मारा गया था जिससे उसका बालक पुत्र मालेराव राजा बना श्रौर उसकी माता श्रहिल्याबाई राज्य का काम चलाती रही। श्रहिल्याबाई ने उत्तमता से राज्य का काम चलाया और श्रपनी धर्मनिष्ठा, बुद्धिमानी, दया, दान श्रीर परोपकार के कार्यों से वह भारत-चर्ष में एक प्रसिद्ध महिला हो गई। अहिल्याबाई के मरने पर होल्कर के वंश के तक्काजीराव ने दो एक वर्ष तक राज्य किया। उसके पीछे उसका चौथा पुत्र जसवन्त-राव श्रपने भाई मल्हारराव दुसरे को मारकर इन्दौर-राज्य का स्वामी हो गया। उसने श्रमीरखां पठान को श्रपनी सेवा में रखकर राजपूताने पर बहुत कुछ श्रत्याचार कराया और श्रंप्रेज़ों से भी कई लड़ाइयां लड़ीं। अन्त में उसके पागल होकर मर जाने पर उसकी स्त्री तुलसीबाई ने कुछ श्रर्से तक राज्य का काम चलाया. परंतु श्रंत में सैनिकों ने उपद्रव खड़ाकर उसे मार डाला श्रौर जसवंतराव के पुत्र मल्हारराव की गद्दी पर विठाया। जसवंतराव के समय में होल्कर श्रीर सिंधिया के बीच भी कई लड़ाइयां हुई थीं। ये दोनों अपना अपना अव-सर देखकर राजपताने में आते श्रीर यहां के राज्यों में लूटमार कर बले जाते

थे। पिंडारियों के सरदार अमीरखां के साथी निर्दयी पटानों ने भी राजपताने की प्रजा को सताने में कसर न रक्खी। श्रमीरख़ां ने श्रपना सैनिक वल बढ़ाकर मेवाड. मारवाड़ और जयपुर के राज्यों में अपनी धाक जमा ली थी। परस्पर की फट और निर्वलता के कारण कोई भी राजा अकेला लुटेरे पठान और मर-हटों का मुकाबला न कर सकता था श्रीर मिलकर शत्रु की मारने के बदले उल्हे धे लोग अपने घरेल भगडों में मरहटों को मदद के लिये बलाते. जो विल्ली बन्दर के जैसा न्याय कर उन राज्यों पर आपत्ति लाते और उनके इलाके भी छीन लेते थे। सिंधिया ने राजपूताने में अपने प्रतिनिधि अंबाजी इंगलिया को रक्खा और वह मानो राजपूत राज्यों के भाग्य का निर्णय करने में धाता विघाता सा वन गया। सिंधिया, होल्कर और धार आदि के राजाओं ने राजपूताने के राज्यों से खिराज ठहराये. फौज-खर्च में उनसे कई परगने ले लिये और जगह जगह अपने श्राधिकारी रखकर राजा व प्रजा दोनों को पीड़ा पहुंचाने में कमी न रक्खी। देश ऊज़ड़ होता गया. खेती-बाड़ी व व्यापार बंदसा हो गया और चारों श्रोर लुटेरों एवं डाकुओं के अग्रह फिरते रहते थे। वे लोग जहां जहां पहुंचते वहां नगरों तथा गाँवों को लटते और उनको जला देते थे। इसी से लोगों के धन और प्राण प्रतिच्रण संकट में रहते लगे। उनके ऋत्याचार से राजपूताने के राज्यों की नाक में दम श्रा गया श्रौर दीनता एवं दरिद्रता चारों श्रोर से मुंह फाड़े उनको भक्षण करने के निभित्त संमुख श्राकर उपस्थित हुई, जिससे लाचार श्रपने बचाव के लिये राजपूताने के राज्यों को सरकार अंग्रेज़ी की रज्ञा में जाना पड़ा।

शिवाजी ने मुललमानी राज्य को भारत में से ग़ारत कर देने के वास्ते हिन्दुओं में एकता का भाव उत्पन्न कर उनके जातीय संगठन द्वारा पीछा हिन्दू राज्य स्थापित कर देना ही अपना मुख्य अभिमाय प्रकट किया और मरहटा जाति में एक प्रकार का जोश उत्पन्न कर दिया, परंतु शिवाजी ने जिस महाराज्य की नींव डाली थी वह राष्ट्रीय भावों की सुटढ चट्टान पर नहीं, किंतु बालू की पोली भूमि में खड़ी की जाने से मरहटों के विराद राज्यक्षपी अंग प्रत्यंग में शीघ्र ही परस्पर की फूट और वैरमाव की बीमारी फैल गई। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ पर दिश रखकर एक दूसरे को कुचल देने में प्रवृत्त हुआ। साम्राज्य स्थिर करने के उदार और उत्कृष्ट भावों से अनिमन्न होने के कारण सरहटा जाति ने लूट-खसोट, अन्याय और अनर्थ के द्वारा स्वार्थ सिद्ध करलेना

ही राज्य बढ़ाने का मूलमंत्र समक्षा, जिसका परिणाम यह हुन्ना कि समुद्र-पार से न्नाई हुई तीसरी बुद्धिमान न्नौर नीतिकुशल जाति ने उनके बल का विध्वंस कर भारत का राज्य उनसे छीन लिया।

## अंग्रेज़ों का संबंध

प्राचीन काल में भारत के बने हुए छींट, मलमल इत्यादि वस्त्र तथा गरम मसाला श्रादि श्रनेक दूसरे पदार्थों का व्यापार यूरोपवालों के साथ मिसर श्रीर श्ररव के निवासियों द्वारा होता था जिससे हिन्दुस्तान के माल का मुनाफा वे लोग उठाते थे। युरोप के लोग चाहते थे कि भारत को जाने के लिये कोई जल-मार्ग मालम हो जाय और वहां जाकर वहां की वस्तुएं स्वयं खरीद लावें तो विशेष लाभ हो, क्योंकि कई ब्यापारियों के द्वारा माल के पहुंचने से क्रमशः उसका मूल्य बढ़ता जाता था श्रौर उसका लाभ बीचवाले लोग ही उठाते थे। इसी विचार से यूरोप के साहसिक पुरुष श्रपने श्रपने श्रनुमान के श्रनुसार हिन्दुस्तान का समुद्र-मार्ग इंडने लगे. परन्तु यहां का पूरा हाल मालूम न होने के कारण उस मार्ग से यहां पहुंचना भी कठिन कार्य्य था। सुप्रसिद्ध कोलंबस भारत की तलाश में रवाना हुआ, परंतु मार्ग से परिचित न होने के कारण अमेरिका में जा निकला। पूर्तगाल का वार्थों-लोमेयो नामक नाविक हिन्दुस्तान को श्राफिका के पूर्व में मानकर ई० स० १४८६ (वि॰ सं॰ १४४३) में लिस्बन नगर से निकला और आफ्रिका के दक्षिणी श्रेतरीप (Cape of Good Hope) तक पहुंच गया, परन्त समुद्र में तुफान अधिक होने के कारण आगे न वढ़ सका। ई० स० १४६८ (वि० सं०१४४४) में उसी देश का एक दूसरा नाविक वास्कोडिगामा अपने बादशाह की आज्ञा से तीन जहाज़ों सहित पूर्वगाल से श्चाफिका की परिक्रमा करता हुआ मलबार के कालीकट नामक वंदरगाह में पहुंच गया, जहां के राजा ने सत्कार के साथ व्यापार करने की श्राज्ञा उसे दे दी, परन्तु मुसलमान व्यापारियों ( अरवों ) ने राजा को बहुकाकर पुर्तगालवालों के साथ उसकी श्रनवन करा दी, जिससे वास्कोडिगामा श्रपने देश को लौट गया। इस पर पुर्तगाल के बादशाह ने पेड्रो केबल नामक सेनापित की अध्यक्तता में १२०० सैनिकों सहित तेरह जहाज़ कालीकट भेजे। केबल की व्यापार के लिये कोठी बनाने की आज्ञा राजा की तरफ से मिल गई, किन्तु मुसलमानों के साथ उस-का द्वेष यहां तक बढ़ा कि वह कोठी उड़ा दी गई श्रीर केवल ने मुसलमानों के

दस जहाज़ लूटकर उनकी जला दिया। इससे पुर्तगालवालीं की यह निश्चयं हो गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार की उन्नति सैनिक वल से ही हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल-मार्ग ज्ञात हो जाने से डच, फ्रेंच, श्रंग्रेज़ श्रादि व्यापारियों के लिये भारत के व्यापार का मार्ग खुल गया।

ई० स० १६०२ ( वि० सं० १६४६ ) में हिन्दुस्तान के व्यापार के लिये 'डच ईस्ट इंडिया कंपनी' बनी श्रीर ४० वर्ष के भीतर ही इस कंपनी ने हिन्दुस्तान, सीलोन (लंका), सुमात्रा, ईरान की खाड़ी श्रीर लाल समुद्र श्रादि के कई स्थानों में श्रपनी कोठियां बना लीं श्रीर कुछ समय तक उनकी उन्नति होती रही।

फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिये कंपनी स्थापित की। फिर चार कंपनियां और वनीं तथा अन्त में वे पांचों मिलकर एक कंपनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकत्ते के पास चंद्रनगर मिल गया और दित्तिण में इनका ज़ोर बढ़ता गया जिससे वे अपने पीछे आनेवाले अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी बन गये।

ई० स० १६०० ( वि० सं० १६४७ ) में इंगलिस्तान में भी 'ईस्ट इंडिया कंपनी' बनी जिसने वहां की महाराणी एलिज़ावेथ से इस आशय की सनद पात की कि इस कंपनी की आज्ञा के बिना इंगलिस्तान का कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ (वि० सं० १६६६) में सर हेनरी मिडलूटन तीन जहाज लेकर सूरत में आया, परन्त वहां के हाकिम से अनवन हो जाने के कारण उसको वहां कोठी खोलने की आञ्चा न मिली। तब कप्तान हॉकिन्स इंग्लैंड के बादशाह जेम्स (प्रथम ) और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वकील के तौर पर दिल्ली के बादशाह जहांगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७०) में हेनरी मिडल्टन को सूरत, घोघा, खंभात और अहमदाबाद में व्यापार करने की श्राज्ञा मिली। सुरत की कोठी के निरीचण में श्रजमेर में भी श्रंश्रेज़ों की कोठी खली। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) में इंगलिस्तान के बादशाह की तरफ से सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में वकील बनकर आया और उसके द्वारा बादशाही मुल्क में व्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मञ्जलीपद्भन, श्रारगांव (कोरोमंडल के किनारे) श्रादि स्थानों में भी कोठियां खुलीं और ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६६ ) में अंग्रेज़ों ने चंद्रगिरि के राजा से भूमि मोल लेकर मद्रास बसाया और पास ही सेंट जॉर्ज नामक किला

बनाया । ई० स० १६३३ (वि०सं १६६०) में राल्फ़ कर्टिराइट ने वंगाल में सर्वप्रथम हरिहरपर त्रारे बालासोर त्रादि स्थानों में कोठियां स्थापित की त्रीर डाक्टर गेबियल बॉग्टन के प्रयक्त से ई० स० १६४१ (वि० सं० १७०८) में श्रंग्रेज़ ने हमली में, जो व्यापार के लिये उपयुक्त स्थान था, जम गये । ई० स० १६६८ (वि० सं० १७२४) में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स (दूसरे) ने यंबई का टाप्र. जो उसको पुर्तगालवालों से दहेज में मिला था, १०० रुपये वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्दुस्तान में अपने व्यापार का मुख्य स्थान बनाया। इसके बाद कलकत्ते को विशेष रूप से आवा<sup>द</sup> कर अंग्रेज़ों ने वहां फ़ोर्ट विलियम् नामक क़िला बनाया। ई० स० १७१४ (वि० सं० १७७२ ) में कलकत्ते के प्रेसिडेएट ने दो श्रंप्रेज वकीलों को दिल्ली के बाद-शाह फर्रुज़िसयर के पास भेजा । उस समय बादशाह बीमार था. जिसको उन वकीलों के साथ के डाक्टर ने आराम किया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने डाक्टर से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इसपर उस देशमक्त डाक्टर ने अपने लिये कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो बातों की याचना की, श्रर्थात एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव खरीदने की श्राज्ञा मिले श्रौर दुसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेएट के हस्ताचर होकर रवाना हो उसका महस्रुल न लिया जाय । बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं, परन्त बंगाल के सबेदार ने ज़मींदारों को रोक दिया जिससे जमींदारी तो हाथ न लगी किन्तु महस्रुल माफ हो गया।

वादशाह औरंगज़ेब के देहान्त होने पर दिल्ल के प्रदेश स्वतंत्र हो गये, निज़ामुल्मुल्क हेदराबाद का स्वामी बना और कर्नाटक का नव्वाब हैदराबाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ (वि० सं० १७३१) से पांडिचरी पर फ्रेंचों का अधिकार चला आता था; जब यूरोप में अंग्रेज़ और फेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ईसवी सन् १७४६ (वि० सं० १८०२) में फ्रेंच लोगों ने पांडिचरी से फीज लेजाकर मद्रास को जा घरा तथा उस नगर को अंग्रेज़ों से खाली करवा लिया, जिससे क्लाइव आदि अंग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा ठहरे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ई० स० १७४८ (वि० सं० १८०४) में संधि होने पर मद्रास पीछा अंग्रेज़ों को मिल गया। भारत के फेंच स्थानों का गवर्नर डुपले फ्रेंच-राज्य की जड़ दिल्ला भारत में जमाकर अंग्रेज़ों को वहां से

दस जहाज़ लूटकर उनको जला दिया। इससे पुर्तगालवालों के। यह निश्चयं हो गया कि हिन्दुस्तान में व्यापार की उन्नति सैनिक वल से ही हो सकती है। इस प्रकार हिन्दुस्तान का जल-मार्ग ज्ञात हो जाने से उन्न, फ्रेंग्रेज़ श्रादि व्यापारियों के लिये भारत के व्यापार का मार्ग खुल गया।

ई० स० १६०२ ( बि० सं० १६४६ ) में हिन्दुस्तान के व्यापार के लिये 'डच ईस्ट इंडिया कंपनी' बनी श्रीर ४० वर्ष के भीतर ही इस कंपनी ने हिन्दुस्तान, सीलोन (लंका), सुमात्रा, ईरान की खाड़ी श्रीर लाल समुद्र श्रादि के कई स्थानों में श्रपनी कीठियां बना लीं श्रीर कुछ समय तक उनकी उन्नति होती रही।

फ्रेंच लोगों ने भी हिन्दुस्तान में व्यापार करने के लिये कंपनी स्थायित की। फिर चार कंपनियां और वनीं तथा अन्त में वे पांचों मिलकर एक कंपनी हो गई। फ्रेंचों को कुछ समय बाद कलकत्ते के पास चंद्रनगर मिल गया और दित्तिण में इनका ज़ोर बढ़ता गया जिससे वे अपने पीछे आनेवाले अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी बन गये।

ई० स० १६०० ( वि० सं० १६४७ ) में इंगलिस्तान में भी 'ईस्ट इंडिया कंपनी' बनी जिसने वहां की महाराणी एलिजावेथ से इस त्राराय की सनद पात की कि इस कंपनी की आज्ञा के विना इंगलिस्तान का कोई भी पुरुष पूर्वी देशों में व्यापार न करे। ई० स० १६०६ ( वि० सं० १६६६ ) में सर हेनरी मिडलटन तीन जहाज लेकर सुरत में श्राया, परन्तु वहां के हाकिम से अनवन हो जाने के कारण उसको वहां कोठी खोलने की आज्ञा न मिली। तब कप्तान हॉकिन्स इंग्लैंड के बादशाह जेम्स (प्रथम ) श्रौर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वकील के तौर पर दिल्ली के बादशाह जहांगीर के पास पहुंचा। ई० स० १६१३ (वि० सं० १६७०) में हेनरी मिडल्टन को सूरत, घोघा, खंभात और ऋहमदाबाद में व्यापार करने की श्राज्ञा मिली। सुरत की कोठी के निरीचण में श्रजमेर में भी श्रंशेजों की कोठी खुली। ई० स० १६१४ (वि० सं० १६७२) में इंगलिस्तान के वादशाह की तरफ से सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में वकील बनकर आया और उसके द्वारा बादशाही मुल्क में ज्यापार करने का मार्ग किसी प्रकार खुल गया। फिर मञ्जलीपट्टन, श्रारगांव (कोरोमंडल के किनारे) श्रादि स्थानों में भी कोठियां खुलीं श्रीर ई० स० १६३६ (वि० सं० १६६६ ) में श्रेग्रेज़ों ने चंद्रगिरि के राजा से भूमि मोल लेकर मदास बसाया और पास ही सेंट जॉर्ज नामक किला

बनाया । ई० स० १६३३ (वि० सं १६६०) में राल्फ कार्टराइट ने वंगाल में सर्वप्रथम हरिहरपुर श्रारे बालासोर श्रादि स्थानों में कोठियां स्थापित कीं श्रीर डाक्टर गेबियल बॉग्टन के प्रयत्न से ई० स० १६४१ (बि० सं० १७०८) में श्रंग्रेज ने हगली में. जो व्यापार के लिये उपयुक्त स्थान था, जम गये । ई० स० १६६८ (वि० सं० १७२४) में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स (दूसरे) ने बंबई का टाप. जो उसको पूर्तगालवालों से दहेज में मिला था, १०० रुपये वार्षिक पर कंपनी को दे दिया। कंपनी ने इस टापू को पश्चिमी हिन्दुस्तान में अपने व्यापार का मुख्य स्थान बनाया। इसके बाद कलकत्ते को विशेष रूपसे आवार कर श्रंप्रेज़ों ने वहां फ़ोर्ट विलियम् नामक क़िला बनाया। ई० स० १७१४ (वि० सं० १७७२ ) में कलकत्ते के प्रेसिडेएट ने दो श्रंग्रेज वकीलों को दिल्ली के बाद-शाह फर्च्ज़ुसियर के पास भेजा । उस समय बादशाह बीमार था, जिसको उन वकी लों के साथ के डाक्टर ने आराम किया। इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने डाक्टर से कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो। इसपर उस देशभक्त डाक्टर ने अपने लिये कुछ न मांगा और कंपनी का लाभ विचार कर दो बातों की याचना की, अर्थात एक तो कंपनी को बंगाल में ३८ गांव खरीदने की आज्ञा मिले और दूसरी यह कि जो माल कलकत्ते के प्रेसिडेएट के हस्ताचर होकर रवाना हो उसका महस्तुल न लिया जाय । बादशाह ने ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं, परन्तु वंगाल के सुवेदार ने ज़मींदारों की रोक दिया जिससे ज़मींदारी तो हाथ न लगी किन्तु महस्रल माफ हो गया।

वादशाह औरंगज़ेव के देहान्त होने पर दिल्ल के प्रदेश स्वतंत्र हो गये, निज़ामुल्मुल्क हेदरावाद का स्वामी बना और कर्नाटक का नव्वाव हैदरावाद की अधीनता में राज्य करने लगा। ई० स० १६७४ (वि० सं० १७३१) से पांडिचरी पर फूंचों का अधिकार चला आता थाः जब यूरोप में अंग्रेज़ और फ्रेंचों के बीच लड़ाई छिड़ी तो ईसवी सन् १७४६ (वि० सं० १८०३) में फ्रेंच लोगों ने पांडिचरी से फीज लेजाकर मदास को जा घेरा तथा उस नगर को अंग्रेज़ों से खाली करवा लिया, जिससे क्लाइच आदि अंग्रेज़ वहां से निकलकर फ़ोर्ट सेंट डेविड में जा उहरे। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ई० स० १७४८ (वि० सं० १८०४) में संधि होने पर मदास पीछा अंग्रेज़ों को मिल गया। भारत के फ्रेंच स्थानों का गवर्नर इपले फ्रेंच-राज्य की जड़ दिल्ल भारत में जमाकर अंग्रेज़ों को वहां से

निकालना चाहता था। उधर तंजोर के बालक राजा प्रतापासिंह को उसका भाई शाहजी वहां से अलग करना चाहता था। उसने इसके लिये देवीकोटे का इलाका देना स्वीकार कर श्रंथ्रेज़ों से मदद चाही तो क्लाइव ने सहायता देकर शाहजी को तंजोर का स्वामी बना दिया। इस प्रकार देवीकोटे का इलाका श्रंग्रेजों के हाथ ग्राया। जब दक्तिण के सुवेदार श्रासिफ्जाह की मृत्य हुई उस समय उसके बेटे-पोते राज्य के लिये लड़ने लगे तो इपले ने उसके पोते मजफ़्फरजंग को गद्दी पर विठाकर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का देश उससे ले लिया। इसी तरह जब आरकट की गही के लिये भगड़ा होने लगा तो डपले ने चंदा साहब को वहां की गद्दी पर बिठला दिया, परन्तु श्रंश्रेज़ों ने चंदा साहव के विरोधी मुहम्मदश्रली (वालाजाह) की सहायता कर श्रार-कट ले लिया और कुछ समय तक लड़ाई रहने के बाद उसकी आरकट का नव्वाब बना दिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में अंग्रेज़ श्रौर फेंच देशी राजाश्रों की सहायता कर श्रपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। फ्रेंचों ने 'उत्तरी सरकार' पर श्रपना श्रधिकार जमाया, परन्तु फ्रांसवालों ने डुपले को पीछा बुला लिया जिससे श्रंग्रेज़ों के लिये सुवीता हो गया। ई० स० १७६० ( वि० सं० १८१७ ) में कर्नल (सर त्रायर) क्रुट ने वांडीवाश की लड़ाई में फ्रेंच जनरल लाली को परास्त कर जिजी का किला ले लिया।

ई० स० १७४६ (वि० सं० १८१३) में बंगाल के नन्वाब स्रातीवदीं को मरने पर उसके भतीजे का पुत्र सिराजुदौला बंगाल, विहार श्रीर उड़ीसे का स्वामी बना। उसने श्रंग्रेज़ों से अपसन्न होकर कासिम बाज़ार की कोठी उनसे छीन ली और कलकत्ते के किले को जा घेरा। बहुत से श्रंग्रेज़ किश्तियों में बैठकर निकल भागे और शेष को उसने केंद्र कर लिया। इसकी सूचना मद्रास पहुंचने पर ६०० श्रंग्रेज़ श्रीर १४०० सिपाही लेकर क्लाइव कलकत्ते पहुंचा। सिराजुदौला बड़ी सेना सहित कलकत्ते पर चढ़ा और अन्त में सुलह हो गई, परन्तु सिराजुदौला फेंचों को नौकर रखने लगा। इसपर श्रंग्रेज़ों ने श्रप्रसन्न होकर श्रलीवदीं खां के बहनोई मीरजाफ़र को सिराजुदौला की गद्दी पर बिठलाना चाहा। उसके साथ एक ग्रुत श्रहदनामा हुआ जिसमें एक शर्त यह भी थी कि फेंच लोग बंगाल से निकाल दिये जावें। फिर क्लाइव बड़ी सेना के साथ कलकत्ते से चला; उधर सिराजुदौला भी लड़ने को श्राया और पलासी के मैदान में

ई० स० १७४७ (वि० सं० १८८४) में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दीला हारकर भागा। मीर जाफर उसके राज्य का स्वामी बनाया गया, और क्काइब कलकत्ते का गवर्नर नियत हुआ। इसी लड़ाई के समय से भारतवर्ष में श्रेंग्रेज़ीं के राज्य का प्रारंभ समक्षना चाहिये।

फिर मीर जाऊर के दामाद मीर कालिम ने वर्दवान, मिद्नापुर श्रीर चट-गांव के ज़िले तथा कई लाख रुपये देना स्वीकार कर यह चाहा कि मीर जाऊर के स्थान पर वह वंगाल का नव्वाब बनाया जाय, जिलएर श्रंश्रेज़ों ने वैसा ही किया। फिर महस्तूल के मामले में श्रंश्रेज़ों से श्रनवन होने पर मीर कासिम मुंगेर में जा रहा। मिस्टर पिलस ने नव्वाव की कार्रवाई का घोर विरोध किया जिससे उसने श्रत्यन्त कुद्ध होकर पटने में २०० श्रंश्रेज़ों को कृत्ल करवा दिया। तद्दंतर कुछ लड़ाइयों में परास्त होकर मीर कालिम ने श्रवध में शरण ली श्रीर उसके स्थान पर बुद्ध मीर जाफर पीछा नव्वाव बनाया गया। ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में मीर जाफर का देहान्त होने पर उसका पुत्र नजमुद्दीला नाममात्र के लिये बंगाल का नव्वाव हुआ।

ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२१) में बक्सर में मीर कासिम से श्रंत्रेज़ों की प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिसमें अवध का नव्वाव वज़ीर छुजाउद्दोला उसका सहायक हुआ था। इस युद्ध में श्रंत्रेज़ों की विजय हुई और पलासी के युद्ध के बाद इति-हास में यही एक घटना ऐसी हुई जिससे श्रंत्रेज़ों के राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के विह्न भारत के अन्य राजाओं को स्पष्ट दीखने लगे। इस युद्ध के बाद ई० स० १७६४ (वि० सं० १८२२) में इलाहावाद में संधि हुई जिससे बादशाह शाहआलम को अवध के इलाहावाद और कोड़ा ज़िले मिले और उसको २६००००० रुपये वार्षिक देना नियत हुआ, जिसके बदले में कंपनी को शाहआलम से समस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसे की दीवानी मिली अर्थात् एक तरह से इन प्रदेशों पर श्रंत्रेज़ों का अधिकार हो गया। इसी समय से शाहआलम इलाहावाद में रहने लगा, परन्तु ई० स० १७७१ (वि० सं० १८२८) में सिंधिया के बुलाने पर उसने दिल्ली जाकर उसकी अर्थानता में रहना स्वीकार कर लिया।

इस समय मरहटों का ज़ोर बहुत बढ़ रहा था और दिल्ली पर भी उनका मभान पड़ा जिससे शाहत्रालम नाममात्र का बादशाह रह गया। ई० स० १७७१ (चि० स० १८२८) में वॉरन हेस्टिग्ज़ हिन्दुस्तान के श्रेमज़ी इलाक़े का गर्वनर होकर आया और दो वर्ष बाद वह गर्वनर-जनरल बना दिया गया। बादशाह के दिल्ली चले जाने के कारण वॉरन हेस्टिंग्ज़ ने इलाहाबाद और कोड़ा के इलाके अवध के नव्याब शुजाउदौला को बेच दिये।

दित्रण भारत में इस समय हैदरऋली का बल बढ़ता जा रहाथा। श्रंशेज़ों ने हैदरऋली तथा उसके पुत्र टीपू सुलतान की ताकृत तोड़ने के लिये मरहटों और निज़ाम से मैत्री जोड़ी। हैदरऋली और टीपू के साथ श्रंशेज़ों की श्रलग श्रलग समय में चार लड़ाइयां हुई जिन में भी इनको कुछ न कुछ भूमि मिलती ही गई। ई०स० १७६६ (वि० सं०१८४४) में चौथी लड़ाई में टीपू लड़ता हुआ मारा गया और माइसोर का राज्य वहां के पुराने हिन्दू राजवंशियों को दे दिया गया।

जब लॉर्ड वेलेजली ई० स० १७६५ ( वि० सं० १८४४ ) में ब्रिटिश भारत का गर्वनर-जनरल होकर श्राया तो उसने यह देखा कि उसके पूर्व के गर्वनर-जनरल सर जॉन शोर ने देशी राज्यों के मामलों में हस्ताचेप न करने की जिस नीति का अवलंबन किया था उससे श्रंग्रेजों के राज्य को लाभ की श्रंपेजा हानि ही श्रधिक पहुंचेगी, क्योंकि इस समय तक श्रंग्रेज़ों ने भारत की इतनी भूमि पर श्रापना श्रधिकार जमा लिया था कि श्रब उनके लिये चुपचाप वैठे रहना सर्वथा श्रसंभवसा था। इस गवर्नर-जनरल ने भारत के देशी राजाश्रों से संबंध जोड़ने के लिये एक नई नीति का प्रारंभ किया। उसके अनुसार राजाओं को कंपनी से श्रहदनामे करने पड़ते और अपने अपने देश से फेंच लोगों को निकालकर श्रंप्रेज़ी सेना रखनी पड़ती, जिसका खर्च भी उन राजाओं को उठाना होता था श्रीर यदि वे सेना के ख़र्चे के रुपये न दे सकें तो उनको उसके बदले उतनी ही श्राय का कोई ज़िला कंपनी को देना पड़ता था। लॉर्ड वेलेज़ली ने देशी राजाओं से मैत्री करने की इस नीति की प्रयोग सर्वप्रथम ई० स० १७६८ में हैदराबाद के निज़ाम पर किया। ई० स० १७६४ (वि० सं० १८४२) में निज़ाम ने मरहटों के संयुक्त बल का सामना कुर्दला में किया, जिससे उसकी सेना का सर्वनाश होने के साथ ही उसका बल भी बिल्कुल ट्रट गया । ऐसी कमज़ोर हालत होने से निजाम ने ई० स० १७६८ (वि० सं० १८४४) में गवर्नर-जनरल की सब शर्तों को स्वीकार कर लिया और सेना के खर्च के बदले में श्रेत्रेज़ों की बिलारी श्रीर कुडप्पा के ज़िले दिये। उसी समय से श्राज तक निज़ाम सदैव श्रंथेज़ सरकार का मित्र बना हुआ है। इस प्रकार निज़ाम को श्रंथेज़ों ने श्रपने श्राथीन किया

पेशवा बाजीराव ने लॉर्ड वेलेज़ली की सब शतों को ई० स० १८०२ (वि० सं० १८४६) में बसीन की संधि से स्वीकार कर लीं और पेशवा का राज्य किस प्रकार अंग्रेज़ों के हस्तगत हुआ, यह ऊपर (पृ०२८८ में) बतलाया जा चुका है। जब पेशवा बाजीराव ने श्रंश्रेज़ों से बसीन की संधि कर ली उस समय दौलतराव सिंधिया और राघोजी भोंसला ( नागपुर का ) श्रंश्रेंज़ीं से यह कहते हुए कि तुमने हमारे सिर से पगड़ी उतार ली है, बहुत कुद्ध हुए श्रीर लॉर्ड वेलेज़्ली की शर्तों को श्रस्वीकार कर उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया। श्रंश्रेजों की सेनाएं दो तरफ से भेजी गई थीं -एक दक्षिण की तरफ से जिसका सेनापित आर्थर वेलेज़ली था और दूसरी जनरल लेक की अध्यक्तता में उत्तर से भेजी गई थी। दक्षिण में आर्थर बेलेजली ने असर्ड और अरगांव आदि स्थानों में विजय प्राप्त की और उत्तर भारत में जनरल लेक ने सिंधिया की फ्रेंच सेनापतियों द्वारा तैयार की हुई सेना को तितर-वितर कर दिया: अलीगढ और श्रुलवर राज्य के लसवारी गांव में सिंधिया की सेना से जमकर लड़ाइयां लड़ीं तथा दिल्ली और आगरे को ले लिया (ई० स० १८०३)। दिल्ली लेने पर बढे शाह-श्रालम ने श्रंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली और ई० स० १८०३ (वि० सं० १८६० ) में सिंधिया और भोंसला ने भी कमशः सुरजी अर्जुनगांव तथा देवगांव में श्रंग्रेजों से संधियां कर लीं। सिंधिया ने जमना नदी से उत्तर का श्रपना समस्त राज्य. ग्वालियर का गढ़ तथा गोहद का इलाका श्रंश्रेज़ों को दिया। देवगांव की संधि से अंग्रेज़ सरकार को कटक का प्रदेश मिला। इस प्रकार सिंधिया श्रीर मोंसला ने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर उनसे मैत्री जोड़ ली।

श्रव मरहटों में एक होल्कर (जसवंतराव) ही ऐसा रहा जो पूर्ण स्वतं-त्रता धारण किये हुए श्रंग्रेज़ों की श्रधीनता से बाहर था। इस समय होल्कर का ज़ोर राजपूताना श्रादि प्रदेशों पर बढ़ रहा था श्रौर मरहटों में सबसे बलवान राजा भी वही रह गया था। होल्कर ने, जो इस समय तक मरहटों की लड़ाइयों से श्रलग ही रहाथा, श्रंग्रेज़ों से युद्ध करने का विचार किया श्रौर इधर लॉर्ड वेलेज़्ली ने भी उसके साथ लड़ाई छेड़ दी। गवर्नर जनरल ने चाहा था कि होल्कर की जेना चारों श्रोर से धिर जाय, इसलिये जनरल लेक तो उत्तर में नियत किया

गया. आर्थर वेलेज़ली को दक्षिण से बढ़ने की आजा दी गई और कर्नल मरे गजरात से होएकर की सेना पर हमला करने को मुक्रिर हुआ। लेक ने कर्नल मॉनसन को कई सवारों सहित होल्कर की सेना को रोकने के लिये भेजा। मॉन्सन और मरे, इन दोनों सेनापतियों ने आज्ञा का यथेष्टरूप से पालन न कर लड़ाई के कार्य्य में उलटी गड़बड़ी मचा दी। राजपूताने में कोटे से तीन मील दिवाण मुकंद्रा की घाटी में कर्नल मॉन्सन की सेना ने बुरी तरह शिकस्त खाई श्रीर बची हुई सेना तितर-बितर होकर किसी प्रकार श्रागरे पहुंची। मॉन्सन की सेना की इस तरह पराजित हुई देखकर कंपनी के शत्रवर्ग में हिम्मत बढी और भरतपर के जाट राजा रणजीतसिंह ने श्रंथेज़ों से मैत्री तोड़कर होल्कर को दिल्ली पर हमला करने में सहायता दी, परन्तु ऑक्टरलोनी श्रीर धर्न नामक दो श्रंग्रेज सेनापतियों ने नौ दिन तक वहां के किले की रचा की श्रीर श्राक्रमणकारियों को पीछा लौटना पड़ा। १३ नवंबर सन् १८०४ को डींग के युद्ध में होल्कर की पराजय हुई श्रौर इसरे महींने में १०० तोपों सहित डींग का दुर्ग श्रंशेज़ों के हस्तगत हुआ। इसके बाद ई० स० १८०४ ( वि० सं० १८६२) के प्रारंभ में जनरल लेक ने भरतपूर के दुर्ग का घेरा डाला। सुयोग्य सेना से मली भांति रचित होने के कारण जनरल लेक के चार बार आक्रमण करने पर भी यह किला न लिया जा सका और श्रंथेज़ों की तरफ ३००० से अधिक मनुष्यों की हानि हुई। अन्त में भरतपूर का राजा भी थक गया था इंस लिये उसने बीस लाख वपये हरजाने के देकर अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली।

इतने हीं में लॉर्ड वेलेज़ली इंग्लैंड चला गया और नये गर्वनर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारत में आने के कुछ ही महीने बाद देहान्त हो जाने पर सर जॉर्ज वालों गर्वनर जनरल नियुक्त हुआ। इस समय जनरल लेक ने होल्कर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीछा करते हुए उसको व्यास नदी के तट पर भगा दिया और दिसंबर सन् १८०४ (वि० सं० १८६२) में इसी नदी पर के राजपुराघट नामक स्थान में अंग्रेज़ों से उसकी संधि हुई, जो अंग्रेज़ सरकार का होल्कर के साथ प्रथम ही संबंध जोड़ना बतलाती है। इस संधि के अनुसार होल्कर को राजपृताने के कुछ इलाके छोड़ने पड़े। इधर सर जॉर्ज बालों ने इस साथ पर कोर दिया कि होल्कर का बाल किसी। प्रकार न तोड़ा

जाय और उसको इस बात का यकीन दिलाया कि वह अपनी इच्छानुसार राजपूत रियासतों में लुटमार कर उनसे कर आदि ले सके। इस प्रकार यहां तो होल्कर को अधीन करने का कार्य्य अपूर्ण ही रहा। फिर ई० स० १८११ (वि० सं० १८६८) में जसवन्तराव होल्कर का देहान्त हुआ और उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य की दशा विगड़ने लगी, राज्यसत्ता लुटमार करनेवाले लोगों के हाथ में चली गई तथा उन सब पर पक खी (तुलसीवाई) का शासन हुआ। ई० स० १८१७ (वि० सं० १८७४) में पेशवा से अंग्रेज़ों का युद्ध छिड़ जाने पर इन्दौर दरबार ने भी अपना रुख बदला। सर थॉमस हिस्लोप ने महीदपुर में इंदौर की सेना को हराया और होल्कर ने विवश ६ जनवरी १८१८ को मंदसोर में अंग्रेज़ों से संधि कर ली, जिसके अनुसार आज तक अंग्रेज़ सरकार और इन्दौर के बीच संबंध जारी रहा है।

ई० स० १८०४ (वि० सं० १८६२) में लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति के श्चनसार गोहद श्रौर खालियर सिंधिया को पीछे दे दिये गये श्रौर चंबल नदी उसके राज्य की उत्तरी सीमा मानी गई। राजपताने के राज्यों में किसी प्रकार हस्ताचेप न करने का भी सरकार श्रंश्रेजी ने इकरार किया, इसलिये श्रंश्रेज सरकार से इन राज्यों की संधि होने तक यह देश मरहटों के अन्याय और श्रत्याचार का घर बना रहा। जब मरहटों को उत्तर, दक्षिण और दूसरी दिशाओं में भी कहीं श्रंश्रेज़ी फौज ने दम न लेने दिया तब उन्होंने राजपुताने में अपना पड़ाव डाला और यहीं रहकर इस देश को लटने तथा इसरे देशों में भी छापे मारने लगे। पिंडारियों के सरदार श्रमीरखां पठान ने भी, जिसकी जसवंतराव होल्कर ने अपनी सेवा में रखकर उसके द्वारा लुटमार का बाज़ार गरम कर-वाया था, मारवाड़ के राज्य में अपनी छावनी डाल दी। इसी प्रकार सिंधिया के नायब अवाजी इंगलिया ने मेवाड़ में अपना सदर मुकाम स्थापित किया श्रीर पिंडारियों के दल चारों श्रीर लुटमार करते हुए फिरने लगे। ई० स० १८१६ (वि० सं० १८७३) में श्रंप्रेज़ों ने पिंडारियों का उपद्रव शान्त करने के लिये सिंधिया से मदद चाही और उसने ई० स० १८१७ में एक नया अहदनामा कर अजमेर का इलाका अंग्रेज़ सरकार के सुपूर्व कर दिया। उस समय राज-पूताने की दशा बहुत ही बिगड़ी हुई थी जिससे यहां के रईसों ने देखा कि अब सरकार अंग्रेज़ी की शरम लिये बिना इन लुटेरों से पिंड छुड़ाना दुस्तर

है और साथ ही अंग्रेज़ों ने भी जान लिया कि देश से इन डाकुदलों का उपद्रव मिटा देने के लिये देशी राज्यों की सहायता करना आवश्यक है और उनसे संधि किये बिना सुख-शांति स्थापित नहीं हो सकती, श्रतएव ई० स० १८११ में दिल्ली के रेज़िडेंट सर चार्ल्स मेटकाफ ने श्रपनी सरकार से इस विषय में मंजूरी लेकर श्रंश्रेजी फीज राजपुताने में भेजने का निश्चय कर लिया। ई० स० १=१७ व १८१८ में कई राज्यों के साथ श्रहदनामे होकर वे श्रंश्रेज़ों की रक्ता में श्चा गये। मरहटों ने राजपुताने के राजाश्चों से जो इलाके ज़बर्दस्ती छीन लिये थे उनमें से बहतसे पीछे दिलवाये गये। राजाओं तथा सामन्तों के पारस्परिक भगड़े भी मिटा दिये गये श्रीर देश में शांति स्थापित हो जाने से राजपताने के उजड़े हुए घर पीछे बसे । खेती-बाड़ी तथा ब्यापार की प्रतिदिन उन्नति होने से राज्यों की वार्षिक आय बढ़ने लगी और प्रजा की आर्थिक दशा भी सुधरने लगी। राजपुताने में पिछले सैंकड़ों वर्षों से शिचा का प्रायः ग्रभावसा हो गया था और देश में से कला-कौशल भी जाते रहे थे, परन्त अब सैंकड़ों स्कल श्रीर कितने एक कॉलेज बन जाने से सहस्रों छात्र वहां विद्याध्ययन करते हैं। धन एवं प्राणों की रचा के भी सारे साधन उपस्थित हैं; मार्ग में ठग, चोर श्रीर डाकुश्रों का भय भी जाता रहा, रेल भी कोसों तक फैल गई है श्रीर शिचा के प्रभाव से लोगों के हृदय में श्रपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशा सुधारने के उन्नत भाव भी जागृत होते जाते हैं।

<sup>(</sup>१) जोधपुर के रोज़िंडेंट कर्नल पाउलैट साहब बड़े लोकप्रिय और मिलनसार सज्जन थे। एक बार दौरा करते हुए वे एक किसान के खेत पर पहुंचे और उसकी खटिया पर बैठकर बड़ी प्रीति से उससे पूछने लगे कि कहो भाई, तुम लोग मरहटों के राज्य में सुखी थे या श्रव अंग्रेज़ सरकार के राज्य में सुखी हो। किसान ने नम्नतापूर्वक उत्तर दिया कि हज़्र, और सब तरह से तो श्रव सुख है, परन्तु मरहटों के समय में एक बात में हम बहुत सुखी थे। चिकत होकर उक्त साहब ने पूछा कि पटेल, वह कौनसी बात है। उसने उत्तर में कहा कि मरहटों के समय उनके दल १-७ वर्षों में एक बार लूटमार के लिये श्रा जायां करते थे और धन के लोभ से गांवों में महाजनों के घर लूटने के उपरान्त वे उनमें श्राग भी लगा देते थे, जिससे उनके बहीखाते श्रादि जलकर नष्ट हो जाते और उस समय तक के उनके श्रय से हम लोग सहज ही मुक्त हो जाते थे, परन्तु श्रव तो वे महाजन पुरतों तक हमारा पिछा नहीं छोड़ते हैं। जोधपुर के महामहोपाध्याय कितराजा सुरारीदानजी (स्वर्गवासी) ने, जो पाउलेट साहब के मिन्नवर्ग में से थे, यह बात मुने कही थी।

इस इतिहास के पहले चार श्रध्याय सारे राजपूताने से संबंध रखते हैं। उनमें राजपुताने का भूगोलसंबंधी बृत्तान्त संचिप्त रूप में लिखने के उपरान्त राजपुत जाति को चत्रिय न माननेवाले विद्वानों की तद्विषयक दलीलों की जांच कर सप्रमाण यह बतलाया है कि जो श्रार्य चित्रय लोग हज़ारों वर्ष पूर्व भारतभूमि पर शासन करते थे उन्हीं के वंशघर आजकल के राजपूत हैं। श्रार्य चार्तिय जाति के राज्य भारत में ही नहीं, किंत सारे मध्य श्रीर पश्चिमी पशिया में तथा उससे परे, एवं पूर्व में भी स्थापित हुए थे और वहां भी श्रार्य सभ्यता का प्रचार था। वहीं आर्य चात्रिय जाति महाभारत से पूर्व तथा उसके पीछे आज तक राजपूताने पर शासन करती रही है। समय के परिवर्तन और देशकालातुसार राजपूतों के रहन-सहन श्रौर रीति रिवाजों में कुछ श्रंतर पड़ना बिल्कुल स्वामाविक बात है, तो भी उनमें आयौं के बहुत से प्राचीन रीतिरिवाज श्रव तक पाये जाते हैं। उनकी प्राचीन शासनपद्धति, युद्ध-प्रणाली, स्वामिभक्ति एवं वरिता के परिचय के साथ ही यह भी दिखलाने का प्रयत्न किया है कि राजपुत जाति में स्त्रियों का कितना आदर होता था और वे वीरपत्नी तथा वीरमाता कहलाने में ही अपना गौरव मानती थीं। उन वीरांगनाओं के पाति-वत धर्म, ग्रूरवीरता श्रौर साहस श्रादि का भी कुछ उन्लेख कर राजपूत जाति के अधःपतन के मुख्य मुख्य कारण बतलाये गये हैं।

तदुपरान्त वर्तमान समय में राजपूताने पर राज्य करनेवाले चात्रिय राजवंशों के श्रांतिरिक्त पहले जिन जिन राजवंशों का संवंध इस देश के साथ रहा उनका बहुत ही संचित्र परिचय दिया गया है, जिससे पाठकों को विदित हो जाय कि सिकंदर तथा उसके यूनानी साथी भारत में श्राये और मौर्यवंशी महाराज चंद्रगुप्त ने उनको यहां से कैसे निकाला, शक, कुशन और हूण नामक मध्य पशिया की श्रार्य जातियों का श्रागमन यहां कैसे हुआ और उनके साथ यहां के चित्रय राजवंशियों का बर्ताव किस ढंग का रहा, गुप्तवंशियों का प्रताप किस प्रकार बढ़ा; श्रीहर्ष (हर्षवर्द्रन) ने श्रपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया; राजपूताने के भीनमाल नगर के प्रतिहार राजपूतों ने कन्नीज का साम्राज्य विजय कर भारत के दूरवर्ती प्रदेशों में कहां तक श्रपने राज्य का विस्तार बढ़ाया और राजपूताने से ही जाकर श्राबू के परमारों ने मालवे में श्रपना साम्राज्य किस प्रकार स्थापित किया, इत्यादि। उन राजवंशों का परि-

चय देते हुए यह भी दिखलाया गया है कि राजपूत जाति अपना प्राचीन इति-हास यहां तक भूल गई कि भाटों ने अपनी पुस्तकों में यहां के राजाओं के मनमाने कृत्रिम नाम और भूठे संवत् भी धर दिये। जहां तक हो सका उन राजवंशों की वंशावलियां शुद्ध कर कितने ही राजाओं के निश्चित संवत् भी, जो प्राचीन शोध से ज्ञात हुए, दिये गये हैं।

तदनन्तर श्रनेक देवी-देवताश्रों को माननेवाली श्ररव की विभिन्न जातियों में एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म की उत्पत्ति और प्रचार होकर एक ही धर्म एवं जातीयता के सूत्र में बंधी हुई मुसलमान जाति ने-क्रमशः श्रपना बल बढ़ाकर बड़े बड़े प्राचीन राज्यों तथा वहां की सभ्यता को नष्ट करते श्रीर उन देशों में बलात अपना धर्म फैलाते हुए-कितने थोड़े समय में भारत पर ब्राक्रमण किया; किर यहां के राजाओं की, जिनमें परस्पर की फूट श्रौर ईर्ष्या ने घर कर रक्खा था, परास्त कर राजपृताने में मुसलमानों ने किस तरह अपना आधिपत्य जमाया, इसका बहुत ही संज्ञित वृत्तान्त दिया गया है। मुसलमानों के अधःपतन के पीछे मरहटों के उदय और राजपताने में उनका प्रवेश होने पर यहां किये जानेवाले उनके श्रत्याचारों का दिग्दर्शनमात्र कराकर, इंग्लैंड जैसे सुदूर देश से भारत में व्यापार के निमित्त आई हुई बुद्धिमान श्रीर नीतिनिपुण श्रंग्रेज़ जाति ने यहां के हिन्दू तथा मुसलमान राजाश्रों में घर की फूट और राज्य का लोभ देखकर उनके भगड़ों में कभी एक, और कभी दूसरे पन्न की सहायता करने के बदले में धीरे धीरे उनसे इलाके लेकर किस प्रकार श्रपने राज्य की नींव इस देश में डाली उसका थोड़ासा परिचय दिया गया है। कई लड़ाइयां लड़ने के पश्चात् श्रंग्रेज़ों ने दिल्ली के राज्य को श्रपने हस्तगत किया और मरहटों के अत्याचारों से बहुत ही तंग आकर राजपूताने के समस्त राज्यों ने श्रंश्रेज सरकार से श्रहदनामे कर उसकी शरण ली, जिससे राजपूताने में शान्ति की स्थापना हुई।

श्रब श्रागे क्रमशः प्रत्येक राज्य का इतिहास लिखा जाता है।

## उदयपुर राज्य का इतिहास

## पहला ऋध्याय

## भूगोलसंबंधी वर्णन

संस्कृत शिलाले कों तथा पुस्तकों में उदयपुर राज्य का नाम 'मेदपाट'' मिलता है श्रीर भाषा में उसको 'मेवाड़' कहते हैं। जब से राजधानी उदयपुर नगर में हुई तब से मेवाड़ के स्थान में 'उदयपुर राज्य' का भी प्रयोग होने लगा है।

(१) इस देश पर पहले मेद अर्थात् मेव या मेर जाति का अधिकार रहने से इसका नाम मेदपाट (मेवाड़) पड़ा। मेवाड़ का एक हिस्सा अब तक मेवल कहलाता है, जो मेवों के राज्य का स्मरण दिलाता है। मेवाड़ के देवगढ़ की तरफ के इलाक़े में और अजमेर-मेरवाड़े के मेरवाड़ा प्रदेश में, जिसका अधिकतर अंश मेवाड़ से ही लिया गया है, अब तक मेरों की आवादी अधिक है। कितने एक विद्वान मेर (मेव, मेद) लोगों। की गणना हुणों में करते हैं, परंतु मेर लोग शाकद्वीपी ब्राह्मणों की नाई अपना निकास ईरान की तरफ के शाकद्वीप (शकस्तान) से बतलाते हैं और मेर (मिहिर) नाम भी यही स्वित करता है, अतएव संभव है कि वे लोग पश्चिमी चत्रपों के अनुयायी या वंशज हों (ना. प्र. प्र. भग २, प्र० ३३४)।

चित्तोड़ के क़िले से ७ मील उत्तर में मध्यिमका नाम की प्राचीन नगरी के खंडहर हैं और उसको इस समय 'नगरी' कहते हैं। वहां से मिलनेवाले कई तांबे के सिक्कों पर वि० सं० के पूर्व की तीसरी शताब्दी के आसपास की ब्राह्मी लिपि में 'मिकिमिकाय शिबिजनपदस' (शिबिदेश की मध्यिमका का-सिक्का) लेख है। इससे अनुमान होता है कि उस समय मेवाड़ (या उसका चित्तोड़ के आसपास का अंश) शिबि नाम से प्रसिद्ध था। पीछे से वही देश मेदपाट या मेवाड़ कहलाया और उसका प्राचीन नाम (शिबि) क्रोग मूल गये (ना. प्र., प्र., भाग र, प्र० ३३४-३१)।

क्रनबेल ( जबलपुर के निकट ) के एक शिलालेख में प्रसंगवशात् मेवाइ के गुहिल-बंशी राजा हंसपाल, वैरिसिंह श्रोर विजयसिंह का वर्णन श्राया है जिसमें उनको 'प्राग्वाट' के राजा कहे हैं। श्रतएव प्राग्वाट मेवाड़ का ही दूसरा नाम होना चाहिये। संस्कृत शिलालेखों उदयपुर राज्य राजपूताने के दक्षिणी विभाग में २३° ४६' से २४° २८' उत्तर स्थान और अक्षांश और ७३° १' से ७४° ४६' पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ क्षेत्रफल है। उसका क्षेत्रफल १२६६१ वर्ग मील है।

उदयपुर राज्य के उत्तर में आजमेर-मेरवाड़ा श्रौर शाहपुरे (फूलिये) का इलाकाः पश्चिम में जोधपुर श्रौर सिरोही राज्यः नैर्ऋत्य कोण में ईडरः दिलण में डूंगरपुर, वांसवाड़ा श्रौर प्रतापगढ़ राज्यः पूर्व में सिंधिया का पर-गान नीमच, टोंक का परगना, नींबाहेड़ा श्रौर वृंदी तथा कोटा राज्य हैं; श्रौर ईशान कोण में देवली के निकट जयपुर का इलाका श्रा गया है। इस राज्य के मीतर ग्वालियर का परगना गंगापुर, जिसमें १० गांव हैं, श्रौर श्रागे पूर्व में इंदौर का परगना नंदवास (नंदवाय) श्रा गया है जिसमें २६ गांव हैं।

अर्वली (आड़ावळा) पहाड़ की श्रेणियां अजमेर और मेरवाड़े में होती हुई दीवेर के निकट मेवाड़ में प्रवेश करती हैं। वहां इनकी ऊंचाई और चौड़ाई पर्वत- कम है, परंतु नैर्ऋत्य कोण में मारवाड़ के किनारे किनारे बढ़ती गई श्रेणियां हैं। कुंभलगढ़ पर इनकी ऊंचाई २४६८ फुट तक पहुंच गई है और जगी की पहाड़ी पर, जो गोगूंदा से १४ मील उत्तर में है, ऊंचाई ४२१४ फुट हो गई है। ये पर्वत-श्रेणियां राज्य के वायव्य कोण से लगाकर सारे पश्चिमी तथा दिस्ती में फैल गई हैं। उत्तर में खारी नदी से लगाकर वित्तोड़ से कुछ दिश्चिण तक और वित्तोड़ से देवारी तक समान भूमि है। दूसरी पर्वत-श्रेणी राज्य के ईशान कोण में देवली के पास से शुक्ष होकर भीलवाड़े तक चली गई है। तीसरी श्रेणी देवली के पास से निकलकर राज्य के पूर्वी हिस्से में जहाज़पुर के तीसरी श्रेणी देवली के पास से निकलकर राज्य के पूर्वी हिस्से में जहाज़पुर के

तथा पुस्तकों में 'पोरवाड़' महाजनों के जिये 'प्राग्वाट' नाम का प्रयोग मिलता है और वे जोग अपना निकास मेवाड़ के 'पुर' कस्बे से बतलाते हैं, जिससे संभव है कि प्राग्वाट देश के नाम पर से वे अपने को प्राग्वाटवंशी कहते रहे हों ( ना. प्र. प.; भाग २, ए० ३३६ )।

<sup>(</sup>१) टोंक का परगना नींबाइंडा तीन तरफ मेवाड़ से और एक तरफ ब्वालियर राज्य से मिला हुआ है। सिंधिया का भीचोर का परगना चारों ओर मेवाड़ से घिरा हुआ है; ऐसे ही सिंधिया के जाठ, सिंगोली और खेड़ी के इलाक़े अधिकतर मेवाड़ के भीतर आ गये हैं। ये सब इलाक़े पहले मेवाड़ के ही थे, परंतु पीछे से समय के हेर-फेर में मेवाड़ से छट गये।

<sup>(</sup>२) जहाज़पुर से ही यह पहाड़ियों की श्रेणी विस्तृत श्रोर ऊंची होती चली गई है श्रीर मांडलगढ़ से श्रागे जाकर उसके ऊपर समान भूमि श्रा गई है जिससे इसको 'ऊपरमाळ' कहते हैं। यह श्रेणी पूर्व में कोटे से श्रागे चली गई है श्रीर यह 'पथार' भी कहलाती है। ऊपर-साळ की भूमि उपजाऊ है श्रीर जल भी वहां बहुतायत से है।

मांडलगढ़, बीजोल्यां, फेंसरोड़गढ़ श्रौर मैनाल होती हुई चित्तोड़ से दिल्ए तक जा पहुंची है। इस श्रेणी की ऊंचाई २००० फुट से श्रधिक नहीं है। देवारी से लगाकर राज्य का सारा पश्चिमी और दिल्णी हिस्सा पहाड़ियों से भरा हुश्रा है। मेवाड़ की पहाड़ियां बहुधा घने जंगलों से भरी हुई हैं श्रौर वहां जल की भी बहुतायत है।

इस राज्य के पूर्वी विभाग में उपजाऊ समतल प्रदेश है, परंतु दिलिणी श्रीर पश्चिमी विभाग में घने जंगलों से भरी हुई पहािड़्यां श्रा गई हैं, जिनके बीच में जगह जगह खेती के योग्य भूमि है। दिल्ल में डूंगरपुर की सीमा से लगाकर पश्चिम में सिरोही की सीमा तक सारा प्रदेश पहाड़ी होने से 'मगरा' कहलाता है जहां बहुधा भीलों श्रादि जंगलो लोगों की बस्ती है।

पर्वत-श्रेणी में होकर निकलनेवाले तंग रास्ता की यहां नाल कहते हैं; ऐसी नालें नालें इस राज्य में बहुत हैं जिनमें मुख्य नीचे लिखी हुई हैं—

जीलवाड़ा की नाल—इसकी लोग पगल्या नाल भी कहते हैं। यह अनुमान ४ मील लम्बी तथा बहुत सँकड़ी है और मारवाड़ से मेवाड़ में आने का रास्ता है।

सोमेश्वर की नाल -यह नाल देसूरी (मारवाड़ में ) से कुछ मील उत्तर की ख्रोर है। यह बहुत लंबी और विकट है इसलिये जीलवाड़े की नाल के खुल जाने पर लोगों ने इससे बहुधा श्राना-जाना बंद कर दिया है।

हाथी गुड़ा की नाल—देसूरी से दिल्ल में ४ मील की दूरी पर यह नाल है। इसके मुंह पर एक मोरचे बन्द फाटक है और मेवाड़ के सिपाहियों का वहां पहरा रहता है। कुंभलगढ़ का पहाड़ी क़िला इस नाल के ठीक ऊपर है और केलवाड़े का क़स्बा उसके निकट ही है। इस नाल में लड़ाई में मारे जानेवाले वीर पुरुषों के स्मारक रूप चब्तरे भी बने हुए हैं।

सालभर बहनेवाली मेवाड़ में एक भी नदी नहीं है। चंबल भी वास्तव में मिवाड़ की नदी नहीं कहीं जा सकती, क्योंकि उसका बहाव इस राज्य में केवल भैंसरोड़गढ़ के निकट अनुमान ६ भील है।

वनास-यह नदी कुंभलगढ़ के निकट से निकलकर नाथद्वार के पास

<sup>(</sup>१) उदयपुर राज्य में भैसरोड़गढ़ से तीन मील पर 'चूलियां' नामी स्थान पर चंबल ६० फुट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे वहां बड़े बड़े मेवर पड़ते हैं। वहां का दश्य बड़ा ही मनोहर है।

बहती हुई मांडलगढ़ के समीप पहुंचती है। वहां पर दाहिनी छोर से आकर वेड़न इसमें मिलती है। उसी स्थान पर मैनाली नदी भी इसमें मिल गई है, जिस्से वह स्थान त्रिवेशी तीर्थ कहलाता है। वहां से उत्तर की तरफ छागे बहने पर कोटेसरी (कोटारी) भी इसमें जा मिली है। फिर जहाज़पुर की पहाड़ियों में होती हुई देवली के निकट इस राज्य में १८० मील वहने के बाद अजमेर छोर जयपुर की सीमा में बहती हुई यह रामेश्वर तीर्थ (ग्वालियर राज्य में) में चंबल में मिल जाती है।

बेड्च यह नदी उदयपुर के पश्चिम की पहाड़ियों से निकलती हुई आहाड़ के पास बहती है, जिससे वहां इसकी 'आहाड़ की नदीं' कहते हैं। वहां से आगे बढ़कर उदयसागर तालाव में गिरकर उसे भरती है। वहां से निकलने पर यह उदयसागर का नाला कहलाती है; फिर आगे जाने पर बेड़च नाम धारण कर चित्तोड़ के पास बहती हुई मांडलगढ़ के निकट बनास से जा मिलती है। इसका बहाव १३० मील है।

कोटेसरी—इसको कोटारी भी कहते हैं। यह श्रवंती की पर्वतश्रेणी से निकलकर दीवेर से दक्षिण में ६० मील बहने के पश्चात् नंदराय से दो मील की दूरी पर बनास से जा मिलती है।

खारी—यह मेवाड़ की निदयों में सबसे उत्तर में है। दीवेर की पहा-ड़ियों से यह निकलती है और देवगढ़ के निकट बहती हुई अजमेर की सीमा पर देवली से थोड़ी दूर पर बनास में मिलती है।

जाकुम—यह नदी छोटी सादड़ी के निकट राज्य के नैर्ऋत्य कोण की पहाड़ियों से निकलती है और प्रतापगढ़ राज्य के नैर्ऋत्य कोण में बहती हुई मेवाड़ में धरियावद के पास होकर सोम में जा मिलती है।

वाकल - यह गोग्दा के पश्चिम की पहाड़ियों से निकलती है और अनुमान ४० मील दक्षिण में ओगणां और मानपुर के पास वहती हुई उत्तर-पश्चिम में मुड़कर कोटड़े की छावनी के पास पहुंचती है। वहां से ४ मील तक पश्चिमवाहिनी होकर आगे ईडर राज्य में सावरमती में मिल जाती है।

सोम—यह बीचावेरा के समीप राज्य के नैर्ऋत्य कोण की पहाड़ियों से निकलकर डूंगरपुर राज्य की सीमा के पास बहती हुई उक्त राज्य में मही में जा मिलती है।

मेवाड़ में छोटी बड़ी भीलें बहुत हैं जिनमें मुख्य नीचे लिखी हुई हैं— जयसमुद्र-इसको ढेबर भी कहते हैं। यह भील राजधानी उदयपूर से ३२ मील दिचिए-पूर्व में है श्रीर वहां तक पक्की सड़क बनी हुई है। वि० सं० १७४४ और १७४= ( ई० स० १६=७ और १६६१ ) के बीच भीलें चार वर्षों में महाराणा जयसिंह ने लाखों रुपये खर्च कर यह भील वनवाई थी। इसके भर जाने पर इसकी अधिक से अधिक लंबाई ध्मील से कुछ ऊपर श्रौर चौड़ाई ६ मील से कुछ श्रधिक हो जाती है। इसके भीतर कुछ वर्ग मील विस्तार के तीन टापू हैं जिनपर मीखे ( मीने ), साध श्रादि लोग वसते हैं। इनमें से दा टावुओं को 'बाबा के मगरे' और तीसरे को 'पाइरी' कहते हैं। इनपर रहनेवाले लोग लकड़ी के बने हए भेलों ( तमेडों ) पर भील से वाहर त्राते हैं श्रीर उन्हीं भेलों पर त्रपने पशुत्रों को वाहर ले जाते श्रीर लाते हैं। इसका बांध दो पहाड़ों के बीच संगमरमर का बना है. जो १००० फुट लंबा और ६५ फुट ऊंचा है। उसकी नीचे की चौड़ाई ४० फुट और ऊपर की, सीढ़ियां छुटने के कारण, १४ फुट रह गई है। उसके पीछे एक इसरा बांध भी उतना ही ऊंचा बांधा गया था जो १३०० फट लंबा है । इन दोनों बांधों के बीच का हिस्सा १८४ वर्ष तक विना भरे ही पड़ा रहा, परंत जल की तरफ का बांघ इतना सुदृढ था कि वह कभी नहीं द्वटा । वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) की अतिवृष्टि को देखकर महाराणा सज्जनसिंह ने दोनों बांधों के बीच के विस्तृत खड़े का दे हिस्सा दो लाख रुपये व्यय कर बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और चुने से भरवा दिया। बाकी का काम वर्तमान महाराणा साहब ने पूरा करवाया। श्रव दोनों बांधों के बीच विस्तृत समभूमि बन गई है जहां वृत्त लगाये गये हैं। जल की तरफ के बांध पर ६ संदर छित्रयां बनी हैं श्रौर प्रत्येक छत्री के सामने नीचे की ओर वेदियों पर मध्यम कद के एक एक पत्थर के बने हुए ६ हाथी खड़े हैं। बांध के उत्तरी छोर पर वर्तमान महाराणा साइव ने महल बनवाये हैं और दिल्लेणी छोर पर के महल 'महाराजकुमार के महल् कहलाते हैं। दिल्ली छोर की पहाड़ी पर महाराणा जयसिंह के बनवाये हए महल हैं. जिनका जीर्णोद्धार महाराणा सज्जनसिंह ने करवाया था। उक्क बांध पर महाराणा जयसिंह का बनवाया हुआ संगमरमर का नर्मदेश्वर नामक शिवालय भी है। बांघ से थोड़े ही ग्रंतर पर एक पहाड़ी की ग्राड़ श्रा जाने के

कारण बांध पर से कील का श्रिधिक विस्तार दृष्टिगोचर नहीं होता, परंतु किश्ती में या मेले पर बैठकर आगे जाने से द्र्यंक को उसका विस्तार और महत्त्व मालूम होता है। इस कील के आसपास का पहाड़ी प्रदेश सधन चृत्तों और घने जंगलों से आच्छादित है, जहां नाहर, चीते, तेंदुए, सूअर, रींछ, सांभर, चीतल, रोक (नीलगाय), हिरण आदि जंगली जानवर बहुतायत से पाये जाते हैं। वर्तमान महाराणा साहब बहुधा शीतकाल में शिकार के लिये यहां निवास करते हैं।

यह प्रदेश दर्शकों को बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता है। मनुष्य की बनाई हुई संसार भर की भीलों में यह सबसे वड़ी मानी जाती है, परंतु मालवे के परमार राजा भोज की बनाई हुई भोजपुर (भोपाल) की भील अवश्य इससे बहुत बड़ी थी, परंतु अब वह नहीं रही, क्योंकि मालवे के सुलतान होशंगशाह ने उसे तुड़वा दिया था, जिससे उसके स्थान में कितने ही गांव आबाद हो गये हैं ।

राजसमुद्र—यह भील उदयपुर नगर से ४० मील उत्तर में हैं। इसकी संबाई ४ मील, चौड़ाई १ में मील श्रौर १६४ वर्ग मील मूमि का जल इसमें श्राता है। गोमती नाम की नदी इसमें गिरती हैं श्रौर जल के निकास के लिये तीन स्थान रक्खें गये हैं। इसका प्रारंभ महाराणा राजर्सिह ने वि० सं० १९१६ (ई० स० १६६२) माघ विद ७ को किया; वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७६) माघ सुदि १४ को प्रतिष्ठा हुई श्रौर वि० सं० १७३४ (ई० स० १६७८) के श्रापाढ़ तक इसका काम चलता रहा। इस भील की बनवाई, प्रतिष्ठा, उत्सव तथा इनाम इक्राम श्रादि में १०४०७४८४ रुपये खर्च हुए थे। इसका बांध धनुषाहित में तीन मील लंबा है श्रौर उसका राजनगर की तरफ का छोर, जो दो पहाढ़ियों के बीच में है, २०० गज़ लंबा श्रौर ७० गज़ चौड़ा तथा सुंदर सीढ़ियों सहित सारा राजनगर की खान के संगमरमर का बना हुश्रा है। बांध के इस हिस्से पर संगमरमर के तीन सुन्दर मंडप बने हुए हैं, जिनके स्तंभों एवं छत में कहीं सूर्य का रथ, कहीं ब्रह्मादि देवता, कहीं श्रप्सराशों का नृत्य, कहीं कबृतरों की लड़ाई श्रादि हश्य उत्तम कारीगरी के साथ श्रीकेत किये गये हैं।

<sup>(</sup>१) इं. ऐं; जि० १, पृ० ६१-६६।

<sup>(</sup>२) बद्दी; जि॰ १७, ४० ३४८ के पास का नक्छा।

वहीं तुलादान के पांच तोरण भी बने हुए हैं, जिनमें से तीन अच्छी स्थिति में और दो टूटे पड़े हैं। बांध के इस सुन्दर हिस्से को 'नौचौकी' कहते हैं और इस भील की मितष्ठा का उत्सव भी यहीं हुआ था। यहीं पर खड़ा रहकर देखने वाला व्यक्ति इस भील की सुन्दरता और भव्यता का अच्छी तरह अनुमान कर सकता है। नौचौकी के राजनगर की तरफ के किनारेवाली पहाड़ी पर महाराणा राजसिंह के बनवाये हुए महल हैं जो इस समय टूटी फूटी दशा में हैं। बांब के उपर महाराणा सज्जनसिंह का बनाया हुआ महल भी है।

महाराणा राजसिंह ने इस भील के लिये मेवाड़ का इतिहास भी संग्रह करवाया और तैलंग भट्ट मधुस्दन के पुत्र रणछोड़ भट्ट ने उसके आधार पर 'राजप्रशस्ति' नाम का महाकाव्य लिखा, जो पाषाण की बड़ी बड़ी २४ शिलाओं पर खुदवाया जाकर नौचौकी के बांध पर अलग अलग ताकों मे लगाया गया है। पहली शिला पर देवताओं की स्ताति और बाकी की २४ शिलाओं पर उक्क काव्य के २४ सर्ग खुदे हैं, जिनमें इस भील के संबंध का विस्तृत वर्णन भी है। शिलाओं पर खुदी हुई अब तक कई पुस्तकें मिली हैं, परंतु इतनी बड़ी और कोई नहीं है।

उद्यसागर—यह भील उद्यपुर से ६ मील पूर्व में है। इसकी लंबाई २ मील, चौड़ाई २ मील और १८४ वर्ग मील भूमि का जल इसमें आता है। आहाड़ की नदी भी इसी में गिरती है। इसका बांध, जो एक पहाड़ी की नाल के एक किनारे से दूसरे तक बनाया गया है, बहुत ऊंचा और १८० फुट चौड़ा है। इस भील को महाराणा उद्यासिंह ने वि० सं० १६१६ से १६२१ (ई० स० १४४६ से १४६४) तक, ४ वर्षों में बनवाया था। इसकी शोभा बड़ी रमणिय होने से वर्तमान महा-राणा साहब ने बांध के सामने के तट पर मेड़ी मगरी नाम के स्थान में महल बनवाये हैं। इस भील के आसपास की पहाड़ियां घने जंगल से ढकी हुई होने के कारण उनपर शिकार के लिये ओदियां (मूल) बनी हुई हैं।

पीछोला—यह मील वि० सं० की १४वीं शताब्दी में महाराणा लाखा (लच्चिह ) के समय एक बनजारे ने बनवाई थी, ऐसी प्रसिद्धि है। इसके निकट पीछोली गांव होने के कारण इसका नाम 'पीछोला' पड़ा है। इसकी लंबाई २३ मील, चौड़ाई १३ श्रौर ४६ वर्ग मील मूमि का जल इसमें आता है। इसके पूर्वी किनारे की पहाड़ी पर उदयपुर शहर का अधिकांश और राजमहल बने हैं। इसके

किन रे किनारे वड़ी दूर तक कहीं एक श्रोर तथा कहीं दोनों श्रोर सुन्दर घाट, मंदिर श्रोर हवेलियां बनी हैं। इसका बांध ३३४ गज़ लम्बा है जिसके ऊपर के भाग की चौड़ाई ११० गज़ श्रोर नीचे उससे भी श्रिधक हैं। चातुर्मास में जब पहाड़ियां हरी हो जाती हैं तब यहां की शोमा कश्मीर की सी दीख पड़ती है। इस भील का यह बांध वि० सं० १०६२ (ई० स० १०६४) में टूट गया जिससे शहर का कितना एक हिस्सा बह गया, इसालिये महाराणा भीमसिंह ने नया बांध पेसा सुदृढ बनवाया कि वि० सं० १६३२ (ई० स० १८९४) की श्रातिवृष्टि में उसकी कुछ भी हानि न हुई। इस भील के श्रंदर के टापुओं पर जगमंदिर, जगनिवास श्रादि महल बड़े ही रम्य बने हुए हैं जिनका वर्णन श्रागे किया जायगा। इन जलमहलों को देखने के लिये श्रनेक देशी श्रोर विदेशी लोग किश्तियों में बैठकर बड़ी चाह से जाते हैं श्रोर उनके लिये नावघाट पर राज्य की तरफ से किश्तियां हर वक्ष तैयार रहती हैं।

फतहसागर-उदयपुर से उत्तर के देवाली गांव के पास पहले एक छोटासा तालाव बना हुआ था जिसको देवाली का तालाव कहते थे। बांध ऊंचा न होने के कारण उसका जल दक्तिए में बहुत दूर तक नहीं फैल सकता था. इसलिये वर्तमान महाराणा साहब ने उसका सुदृढ ग्रौर ऊंचा वांघ नये सिरे से बंधवाया, जिससे अब उसका जल दक्षिण में दूर दूर तक फैलता हुआ पीछोले के उत्तरी अंत से भी आगे तक पहुंच गया है। अब इस भील को महाराणा साहब के नाम पर फतहसागर कहते हैं। इन कीलों के बीच का श्चंतर बहुत ही थोड़ा रह जाने के कारण एक नहर काटकर दोनों जोड़ दी गई हैं। उस नहर के ग्रंत पर फतहसागर के किनारे एक मज़बूत लकड़ी का द्वार बना हुआ है। जब ये दोनों सरोवर भरे हुए होते हैं तब यह द्वार खोल देने से नाव श्रौर जल सुगमतापूर्वक पीछोले से फतहसागर में जा सकते हैं। यह भील डेढ़ मील लंबी है और इसकी सबसे श्रधिक चौड़ाई एक मील है। फतहसागर को भरने के लिये देवाली ग्राम से लगभग चार मील दूर की एक नदी में बांध बांधकर नहर द्वारा उसका जल लाया गया है। फतहसागर का बांध २८०० फुट लंबा है। श्रीमान ज्यक आँफ़ कॉनाट (Duke of Connaught) के हाथ से इसकी नींव रक्खी जाने के कारण इसका नाम 'कॉनाट बांध' है। इस भील के किनारे किनारे पहाड़ियों

को काटकर पाषाण के खुंदर कटहरेवाली एक सड़क बनाई गई है, जो अनु-मान एक मील लंबी होगी। बांध के ऊपर छित्रयां बनी हुई हैं और ठीक मध्य-भाग में संगमरमर का एक छोटाला महल है, जो पहले शिवनिवाल महल के द्वार के समीप बना हुआ था और जिसको वहां से हटाकर यहां स्थापित कर दिया है।

बांध पर आनेवाली घुमावदार सड़क की एक तरफ सघन वृक्षों से आच्छा-दित पहाड़ियां, दूसरी ओर बहुत दूर तक सरोवर का जल और संध्या समय अस्तंगम सूर्य की रक्त किरणों का जल में प्रतिविग्व आदि दृश्य दर्शक के चित्त में आनंद की लहर उत्पन्न करते हैं। बांध के पास जल की गहराई ४० फुट से भी अधिक है।

मेवाड़ का जलवायु सामान्य रीति से आरोग्यप्रद समक्ता जाता है, परंतु पहाड़ी विभाग के जल में खनिज पदार्थ और वनस्पित का श्रंश मिला जलवायु हुआ होने से वह भारी होता है और वहां के रहनेवाले प्रायः बारिश के श्रंत में मलेरिया ज्वर से पीड़ित रहते हैं तथा तिल्ली की भी शिकायत उनमें अधिक रहती है। भूमि की ऊंचाई के कारण यहां सदीं के दिनों में न तो अधिक सदीं और उष्णुकाल में न अधिक गर्मी होती है।

उदयपुर में वर्षा की श्रौसत २४ इंच श्रौर पहाड़ी विभाग में २६ से ३० इंच तक है। वि० सं० १६३२ (ई० स० १८७४) में वर्षा इतनी श्रधिक हुई कि कई निदयों के पुल टूट गये श्रौर राजधानी में तथा दूसरी वर्षा जगह भी सैकड़ों सकान गिरने से कितने ही मनुष्य दवकर मरे; इसी प्रकार निदयों की वाढ़ से पशुश्रों की भी बहुत हानि हुई।

यहां की समतल भूमि पैदावारी के लिये बहुत अच्छी है। उसमें ख़रीफ (सियालू) और रवी (उनालू) दोनों फसलें होती हैं। रवी की फसल विशेषकर कुओं से और थोड़ी तालावों से होती है। माळ की जमीन और पैदावारी ज़मीन इस राज्य में बहुत थोड़ी है। पहाड़ी प्रदेश में मक्की अधिकता से होती है और पहाड़ों के ढालों में, जहां हल नहीं चल सकते, ज़मीन को खोदकर खेती की जाती है, जिसको यहां 'वालरा' (प्राकृत वल्लर) कहते हैं। पहाड़ियों के बीच के हिस्सों में, जहां पानी भरा रहता है, चावल मी पैदा होते हैं। ज़मीन की पैदावारी में मुख्य गेहं, मक्की, जवार, मूंग, उड़द, चना, चावल, तिल, सरसों, जीरा, धनिया, हई, तंबाकू, ईस और अफीम हैं,

जिनमें से अफीम और रुई विशेषकर बाहर जाती थी, परंतु अब तो अफीम की खेती नाममात्र की रह गई है।

मेवाड़ का बहुतसा हिस्सा पहाड़ी प्रदेश होने से यहां जंगल विशेष हैं, जिनमें आम, इमली, महुआ, सागवान, धामण ( फालसा ), टींवरू ( आबनूस ), बड़, पीपल, चंदन, नीम, सीसम, खैर, गूलर, जामुन, खिजूर, खेजड़ा, बंवूल, कंजड़ा, आंवला, बेहड़ा,धौ, हलदू, हिंगोटा, कचनार, कालियासिरस (शिरीष), सालर, मोखा, सेमल, गूगल, कड़ाया आदि पेड़ बहुतायत से पाये जाते और कहीं कहीं बांस भी बहुत होते हैं। बानसी और धरियावद के जंगलों में इमारती काम की कीमती लकड़ी विशेष रूप से होती हैं। जंगल की पैदाइश में सागवान आदि इमारती लकड़ी, गूंद, बेहड़ा, लाख, महुआ आदि हैं। मेवाड़ में आम बहुतायत से होते और अच्छे भी होते हैं।

हिंसक जानवरों में नाहर ( सुनहरी ), बघरा ( जिसको यहां श्रधवेसरा भी कहते हैं और टीमर्था, चौफ्ट्या आदि जिसके और भी भेद प्रसिद्ध हैं ), चीता और भेड़िया ( जिसको यहां वरगड़ा और त्याळी भी जंगली जानवर, पत्ती कहते हैं ) कितने एक पहाड़ी हिस्लों में मिल आते हैं । धोर जलजन्त नाहर ( सुनहरी ) श्रव कम मिलते हैं, क्योंकि वर्तमान महाराणा साहब ने सैकड़ों को मार डाला और बचे हुओं को वे मारते ही जाते हैं। अन्य जानवर बंदर, रीछ, स्अर, सांभर, रोक ( नीलगाय ), चीतल ( जो सांभर की किस्म का सींगदार पश्च है और जिसके बदन के भूरे रंग में सफेद घब्बे होते हैं ), हिरण ( जिसकी कई किस्में हैं काला, चीखला और चौसींगा अर्थात् भेड़ला आदि ), कह ( जंगली कुत्ते ), वनविलाव, लोमड़ी, गीदड़ ( सियार ), जरख ( लकड़वण्या ), खरगोश, सियागोश आदि हैं।

जंगली पिचयों में गिद्ध (गृध्र), चील, शिकरा, बाज, मोर, तोता, कोयल, कौश्रा, जंगली मुर्ग, तीतर, कबूतर, बटेर, हिरयल श्रादि श्रनेक हैं। जल के निकट रहनेवाले पिचयों में ढींच, सारस, बगुला, हंजा, घरट, टिटहरी, बतक, जलमुर्ग श्रादि। जलजन्तुश्रों में मगर, कछुप, श्रनेक प्रकार की मछालियां, कैंकड़े, जलमानस श्रादि भीलों श्रीर निदयों में पाये जाते हैं।

इस राज्य में पहले लोहा बहुत निकलता था। वीगोद, गुंहली ( मांडलगढ़ ज़िले में ), मनोहरपुर ( जहाज़पुर ज़िले में ), पारसोला ( बड़ी सादड़ी से कुछ

मील दूर) में श्रद भी थोड़ा बहुत लोहा मिलता है, परंत विदेशी लोहा सस्ता मिलने के कारण उसका निकलना कम पड़ गया है, तो भी वीगोद की खानों से लोड़ा कुछ अधिक निकाला जाता है, क्योंकि वहां का लोहा अच्छा समसा जाता है और उसके बर्तन महंगे मिलने पर भी लोग उन्हें खरीदते हैं। चांदी और सीसे की खान जावर (मगरा ज़िले में ) में है, जहां से पहले २०००० रुपये सालाना की चांदी निकलती थी. परंत अब वह बंद है। जावर में ससों के दकड़ों के बड़े बड़े ढेर पड़े हुए हैं इतना ही नहीं, किंतु कितने पक पुराने मकानों की दीवारें भी सूसों की बनी हुई दीख पड़ती हैं। इसी खान के सवब से पहले यह एक नगरसा था, परंतु श्रव बहुधा वहां भीलों हीं की बस्ती है। दरीबे में भी सीसे की खान थी, परंतु अब वह भी बंद है। तामड़े (रक्तमणि), भोडल तथा स्फटिक की खानें भी इस राज्य में हैं. परंत इस समय वे बंदसी हैं। राजनगर में संगमरमर की खानें हैं, जिनका पत्थर मकराणे से कुछ हलका है। चित्तोड़ के निकट मादलदा, सेती आदि में काला पत्थर मिलता है। चित्तोड़ के स्टेशन से इस पत्थर के चौके फ़र्श की जड़ाई के लिये रेल द्वारा बाहर जाते हैं। डींकली के पास चक्की बनाने का पत्थर निकलता है और पत्थर की बड़ी बड़ी पहियां उदयपुर के निकट तथा कई अन्य स्थानों में भी पाई जाती हैं।

मेवाड़ में प्रसिद्ध किले (गढ़) चित्तोड़गढ़, कुंधलगढ़ और मांडलगढ़ हैं, किले जिनका वर्णन इसी प्रकरण में आगे प्रसिद्ध और प्राचीन स्थानों के साथ किया जायगा। इनके सिवा छोटे-बड़े गढ़ और गढ़ियां भी अनेक हैं।

वॉम्बे बड़ौदा पराड सेंद्रल इंडिया रेल्वे की श्रजमेर से खंडवा जानेवाली छोटे नापवाली रेल की सड़क मेवाड़ में होकर निकली है श्रौर उसके रूपाहेली से लगाकर शंशुपुरा तक के स्टेशन इस राज्य में हैं। चित्तोड़गढ़ जंक्शन से उदयपुर तक ६६ मील रेल की सड़क उदयपुर राज्य की सरफ से बनाई गई है, जो 'उदयपुर-चित्तोड़गढ़ रेल्वे' कहलाती है।

नसीराबाद से नीमच को जानेवाली सरकारी सड़क इस राज्य में होकर निकली है। राज्य की तरफ से बनी हुई पक्की सड़कें उदयपुर से खैरवाड़े तक, अदयपुर से नाथहारे तक, और उदयपुर से जयसमुद्र तक हैं। उदयपुर-चित्तोड़गढ़ रेट्वे के बनने के पहले उदयपुर से चित्तोड़गढ़ तक भी पक्की सड़क बनी हुई थी, परंतु रेल खुल जाने के बाद उसपर लोगों का श्राना-जाना बहुत कम हो गया है। इनके श्रतिरिक्त 'नाथद्वारा रोड' से नाथद्वारे तक भी पक्की सड़क बन गई है श्रीर नाथद्वारे से कांकड़ोली तक बन रही है।

इस राज्य में श्रव तक मनुष्यगणना पांच बार हुई है। यहां की जनसंख्या ई० स० १८८१ (वि० सं० १६३७) में १४६४२२०, ई० स० १८६१ (वि० सं० १६४७) में १८४४००८, ई० स० १६०१ (वि० सं० १६४७) में १०१८८०८, ई० स० १६६९) में १२६३७७६ श्रौर १०१८८०४, ई० स० १६११ (वि० सं० १६६७) में १२६३७७६ श्रौर ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७७) में १३८००६३ थी, जिसमें ७१२१०० मर्द श्रौर ६६७६६३ श्रौरतें थीं। इस हिसाव से प्रत्येक वर्ग मील भूमि पर १०८७४ मनुष्यों की श्रावादी की श्रौसत श्राती है।

यहां के लोगों में मुख्य धर्म वैदिक (ब्राह्मण), जैन झौर इस्लाम हैं। वैदिक धर्म के माननेवालों में शैत्र, वैष्णव, शाक्त आदि झनेक भेद हैं। जैन धर्म में धर्म श्वेतांवर, दिगंवर और थानकवासी ( ढूंढिये ) आदि भेद हैं। मुस-

लमानों में सुन्नी और शिया नाम के दो भेद हैं, जिनमें सुन्नियों की संख्या अधिक है और शिया मत के माननेवालों में दाऊदी बोहरे मुख्य हैं।

ई० स० १६२१ ( वि० सं० १६७७ ) की मनुष्यगणना के श्रनुसार भिन्न भिन्न धर्मावलंबियों की संख्या नीचे दी जाती है—

हिन्दू १३३१४६३, इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले १०६६०४६, आर्थ (आर्य-समाजी) १७१, ब्राह्मो १, सिक्ख ६, जैन ६३१३२ और भैरव आदि देवताओं को माननेवाले भील, मीणे आदि लोग १६६२०४ हैं। मुसलमान ४८२६४, ईसाई १७६ और पारसी १६ हैं ।

हिन्दुओं में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, कायस्थ, चारण, भाट, सुनार, दरोगा, दर्जी, लुहार, सुथार ( वर्द्ध ), कुम्हार, माली, नाई, धोबी, जाट, गूजर,

<sup>(</sup>१) ई० स० १६०१ की मनुष्य-गणना में जनसंख्या की बढ़ी कमी होने के मुख्य कारण वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) का भयंकर दुष्काल श्रीर महामारी (हैज़ा) तथा वि० सं० १६४७ का भीषण ज्वर था, जिन्होंने लाखों मनुष्यों का संहार कर दिया।

<sup>(</sup>२) ई॰ स॰ ११२३ की मनुष्य-गणना की रिपोर्ट में आर्थ, सिक्ख, जैन, ब्राह्मो, भीख, मीर्थ आदि को हिन्दुओं से भिन्न बतलाया है, परंतु वास्तर्व में इन सब का समावेश हिंदुओं में ही होता है, इनमें केवल मत-भेद है।

आहीर, मेर, कोली, घांची, कुनवी, मोची, वलाई, रेंगर, मांबी, गाइरी, धाकड़, ढोली, बोला, महतर, श्रादि श्रनेक हैं। ब्राह्मण, महाजन श्रादि कई एक जातियों की अनेक उपजातियां भी बन गई हैं तथा उनमें परस्पर विवाह-संबंध आदि नहीं होता और ब्राह्मणों की उपजातियों में तो बहुधा परस्पर मोजन-व्यवहार भी नहीं है। जंगली जातियों में भील, मीणे, गिरासिथे, मोगिये, बाबरी, सांसी श्रादि हैं। भील, मीणे पहले चोरी-धाड़े श्रधिक किया करते थे, परंतु श्रव वे खेती और मज़दूरी करने लग गये हैं, तो भी दुष्काल वग़ैरा में वे श्रपना पुराना पेशा करना नहीं छोड़ते। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुग़ल, पठान श्रादि कई हैं।

यहां के लोगों में से श्रधिकतर खेती करते हैं, कितने ही पश्चपालन पर श्रपना निर्वाह चलाते हैं श्रीर कोई व्यापार, नौकरी, दस्तकारी, मज़्दूरी या पेशा लेनदेन करते हैं। व्यापार करनेवाली जातियों में मुख्य महाजन श्रीर बोहरे हैं। ब्राह्मण विशेषकर पाठ-पूजन तथा पुरोहिताई करते श्रीर कोई व्यापार, नौकरी एवं खेती भी करते हैं। राजपूर्तों में श्रधिकतर सैानिक सेवा श्रीर कितने ही खेती करते हैं।

यहां के पुरुषों की सामान्य पोशाक पगड़ी, कुरता, लंबा श्रंगरखा श्रौर धोती है। श्रामीण श्रौर भील श्रादि जंगली लोग पगड़ी के स्थान पर पोतिया (मोटा बस्त्र) पोशाक बांधते हैं। राजकीय सेवक पजामा श्रौर श्रंगरखा पहनकर कमर बांधते श्रौर श्रंगरखे के ऊपर छोटा कोट पहनते हैं। यह रीतिं शहर श्रौर बड़े कृस्बों के धनाढ्य लोगों में भी चल पड़ी है। साफ़े का प्रचार भी होता जाता है श्रौर टोपी भी व्यवहार में श्राने लगी है। बोहरे तथा मुसलमान प्रायः पजामा पहनते हैं।

स्त्रियों की पोशाक में घाघरा ( लहँगा ), साड़ी, श्रीर कांचली (कंचुलिका) मुख्य हैं श्रीर कोई कोई कुरती, श्रंगरखी या वास्कट भी पहनती हैं। भीलों, किसानों, श्रीर ग्रामील लोगों की स्त्रियों के घाघरे कुछ ऊंचे होते हैं। मुसलमानों की स्त्रियां बहुधा पजामे पहनती हैं श्रीर बोहरों की स्त्रियां बाहर जाने पर बहुधा लहँगा ही पहनती हैं तथा मुंह पर नकाव डाले रहती हैं।

यहां की मुक्य भाषा मेवाड़ी है, जो हिन्दी का ही एक विकृत रूप है। राज्य के दक्षिणी और पश्चिमी विभागों के लोगों तथा भीलों की भाषा वागड़ी है, जिसका भाषा गुजराती से विशेष संबंध है। राज्य के पूर्वी ( खैराड़ की तरफ के ) हिस्से में खैराड़ी बोली जाती है जो मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है।

यहां की राजकीय और प्रचलित लिपि नागरी है, जो लकीर खींचकर घलीट रूप में लिखी जाती है। राजकीय अदालतों आदि में उसे कुछ अधुद्ध रूप में लिखते और उसमें फारसी शब्द भी अधिक मिलाते हैं। महाजनों तथा अन्य लोगों के पत्रव्यवहार आदि की लिपि भी वही है, परंतु उसमें ग्रुद्धता का विचार कम रहता है।

शहर उदयपुर में लहिरियां आदि कई प्रकार की तलवारें, भाले, छुरी, कटार आदि शस्त्र बनते हैं और तलवारों की मूठों, छुरियों के दस्तों एवं कटारों पर तरह तरह का सोने का काम अच्छा बनता है। रंगाई के काम में लहिरिये, मोठड़े, एवं स्त्रियों की भिन्न भिन्न प्रकार की साड़ियां आदि बस्न तथा रंगीन कपड़ों पर सोने और चांदी के वरकों की छुपाई का काम बहुत होता है। ऐसे ही रंग रंग के लकड़ी के खिलोने आदि भी अच्छे बनते हैं। भीलवाड़े में बर्तनों पर पक्की कलई करने का काम होता है और चित्तोड़ में बहुधा मोटे कपड़ों की रंगाई ब छुपाई का काम ही विशेष रूप से होता है। हाथीदांत, नारियल तथा लाख के चूड़े उदयपुर में और अन्यत्र भी तैयार होते हैं। सोने चांदी के ज़ेवर तथा तांवे और पीतल के बर्तन आदि राजधानी एवं बड़े कुस्बों में बनते हैं। मीनाकारी का काम केवल नाथद्वारे में ही होता है।

व्यापार के लिये उद्यपुर राज्य प्रसिद्ध नहीं है। पहले यहां मुख्य व्यापार स्रफीम श्रीर रुई का था, परंतु श्रव तो श्रफीम का बोना बंदसा हो गया है। बाहर जानेवाली वस्तुश्रों में मुख्य रुई है, श्रीर तिल, सरसों, घी, वमड़ा, शस्त्र, लकड़ी के खिलोंने, ऊन, गोंद, मोम तथा भेड़, वकरी श्रादि जानवर भी हैं। बाहर से श्रानेवाली वस्तुश्रों में मुख्य गुड़, शक्कर, नमक, तम्बाकू, मिट्टी का तेल, हाथीदांत, सब तरह का कपड़ा, लोहा, सीसा, तांबा पीतल, सोना, चांदी तथा नाना प्रकार की श्रन्य श्रावश्यक वस्तुएं हैं।

यहां हिन्दुओं के मुख्य त्यौहार होली, दिवाली, दशहरा श्रौर श्रावणी (रज्ञाबन्धन) हैं। इनके अतिरिक्ष गनगौर श्रौर तीज (श्रावणी तथा काजली)

स्त्रियों के मुख्य त्यौहार हैं। दशहरा (नवरात्रि) राजपूतों का श्लौर स्यौहार रक्ताबंधन खास कर ब्राह्मणों का त्यौहार है। नवरात्रि छौर गनगौर के समय महाराणा साहव की सवारियां वड़ी घुमधाम से निकलती हैं और गनगौर की सवारियों के अवसर पर पीछोले में दरवार की नावों का जमघट तथा उसके तट पर स्त्री-पुरुषों की भीड़ का दृश्य भी देखने योग्य होता है। पहले दशहरे के बाद एक दिन 'मोहल्ला' (मुसिल्लह) नाम की सवारी भी होती थी, जिसमें महाराणा, उनके सरदार, बड़ बड़े अहलकार तथा राजपत लोग पराने समय के यद्ध के भेष में घोड़ों पर सवार होकर निकलते थे। उनके सिर पर लोहे का टोप, शरीर पर पूरा कवच ( बक़्तर ), हाथ में बर्छा, कमर में तलवार, कटार या जमधर, श्रीर पीठ पर ढाल रहती तथा घोड़ों पर पाखरें ( प्रचरा ) डाली जाती थीं। इस सवारी को देखने से राजपूतों के प्राने समय के युद्धसंबंधी ठाट-बाट का अनुमान होताथा इतना ही नहीं, किंत उनके शस्त्र श्रीर बक़्तर आदि भी साल भर में एक बार साफ हो जाते थे। मैंने एक बार यह सवारी देखी थी, परंत गत ३४ वर्षों से इसका होना बंद हो गया है। मुसलमानों के मुख्य त्यौहार दोनों ईद श्रीर ताजिथे हैं।

मेवाड़ में ऐसा प्रसिद्ध कोई मेला नहीं होता जहां पशुश्रों या माल की बिकी यथेष्ट रूप से होती हो। वैशाख सुदि १४ को मातृकुरिडयों (राश्मी ज़िले में ) का, भाद्रपद सुदि ११ को चार्सुजा का, श्रौर चैत्र वदि द को श्रृष्थिदेव (केसरियानाथ) का मेला भरता है। इन मेलों में कई हज़ार मनुष्य एकत्र होते हैं। फाल्गुन सुदि ११ को श्राहाड़ में भीलों का मेला होता है जहां भील बहुत जाते हैं।

इस राज्य में सरकार श्रंश्रेज़ी के डाकखाने शहर उदयपुर, भीलवाड़ा, वित्तोड़-गढ़, खैरवाड़ा, नाथद्वारा, बदनौर, बनेड़ा, बड़ी श्रौर छोटी सादड़ी, बानसी, बेगूं, <sub>डाकखाने</sub> भादोड़ा, भींडर, देलवाड़ा, देवगढ़, गंगराड़, घोस्रुंडा, हमीरगढ़, हुरड़ा, जहाज़पुर, कांकड़ोली, कपासण, खेमली, कोटड़ा, लांविया, मांडल,

<sup>(</sup>१) जैसे युद्ध-समय योद्धे अपने शरीर की रचा के लिये बख़्तर, टोप आदि पहनते थे वैसे ही हाथी और घोड़ों की रचा के लिये उनपर पाखरें ( फूल के समान ) डाली जाती थीं, जो लोहे की बारीक गुंथी हुई कड़ियों से अथवा मोटे कपड़े के अंदर लोहे की शलाकाएं डालकर बनाई जाती थीं।

मांडलगढ़, मावली, पारसोली, ऋषमदेव, सल्लंबर, सनवाड़ श्रौर सराड़े में हैं। राज्य के कागज़-पत्र श्रादि परगनों में पहुंचाने के लिये राज्य की तरफ से भी प्रबंध है, जिसे 'बामणी डाक' कहते हैं, परंतु उसके लिये डाकखाने नियत नहीं हैं।

सरकार श्रंश्रेज़ी के तारघर—उदयपुर शहर, चित्तोड़गढ़, खेरवाड़ा, भील-वाड़ा श्रौर नाथद्वारे में डाकखानों के साथ हैं। इनके श्रतिरिक्त 'वॉम्बे बड़ौदा तारघर एंड सेंट्रल इंडिया रेल्वे' के रूपाहेली, सरेड़ी, लांबिया, मांडल, हमीरगढ़, गंगराड़, चंदेरिया श्रौर शंभुपुरा के स्टेशनों तथा 'उदयपुर चित्तोड़गढ़ रेल्वे' के घोसुंडा, पांडोली, कपासण, करेड़ा, कांकड़ोली रोड़, नाथद्वारा रोड़ श्रौर खेमली के स्टेशनों से भी श्रासपास के गांवों के तार लिये श्रौर पहंचाये जा सकते हैं।

उदयपुर राज्य में सरकार श्रंथ्रेज़ी की छावनियां खैरवाड़े श्रौर कोटड़े छावनियां में हैं। खैरवाड़े की श्रपेत्ता कोटड़े में सिपाही कम रहते हैं श्रौर इन छावनियों में सिपाही श्रधिकतर भील हैं।

इस राज्य में शिजा का प्रबंध पहले राज्य की तरफ सि नहीं था। खानगी पाठशालाओं में प्रारंभिक शिचा और कुछ हिसाब-िकताब की पढ़ाई होती थी। संस्कृत पढ़नेवाले पंडितों के यहां श्रौर फारसी तथा उर्दू पढ़नेवाले मौलवियों के घरू मक्कवों में पढते थे। श्रंश्रेजी ढंग की पढ़ाई के लिये पहले पहल महाराणा शंभुसिंह ने 'शंभुरत्नपाठशाला' स्थापित की. जहां हिन्दी. संस्कृत, उर्द, फारसी और अंग्रेज़ी की पढ़ाई शुरू हुई और एक कन्या पाठशाला भी खोली गई। महाराणा सज्जनसिंह ने उसी पाठशाला को हाई स्कूल बनाकर 'महाराणा हाई स्कूल' रक्खा, जिसमें पंदेन्स तक की श्रंग्रेज़ी पढ़ाई के साथ हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का भी श्रलग प्रबंध किया गया। वर्तमान महाराणा साहब के समय में विद्याविभाग की पहले से विशेष उन्नति हुई श्रौर दो वर्ष पूर्व इंटरमीजिएट तक की पढ़ाई के लिये महाराख हाई स्कूल 'कालेज' बना दिया गया। इसी तरह चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा श्रौर जहाज़पुर में मिड्ल तक अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी होती है और चालीस के लग-भग हिन्दी पाठशालाएं देहातों में कई जगह खुल गई हैं। सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिये दो वर्ष पूर्व महाराजकुमार सर भूपालसिंहजी के नाम से 'भूपाल नोबल स्कूल' भी खुला है, जहां एक सौ से अधिक राजपूत सरदारों के

लड़के हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेज़ी की शिचा पाते और वहीं रहते हैं। राज्ञ-धानी और उसके आसपास के गाँवों में ईसाइयों के स्कॉटिश मिशन की:तरफ़ से लड़कों के ७ स्कृत और १ लड़िकयों का मदरसा भी है। ऐसे ही शहर में 'हरिश्चन्द्र आर्यविद्यालय' नाम की पाठशाला भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के स्मरण में कई वर्षों से स्थापित है, जहां अंग्रेज़ी तथा हिन्दी की पढ़ाई होती है। इनके अतिरिक्त और भी खानगी पाठशालाएं चल रही हैं।

उदयपुर नगर में सर्वप्रथम महाराणा शंभुसिह के समय में राज्य की तरफ से एक अस्पताल खुला और महाराणा सज्जनसिंह के राज्यसमय उसी का नाम अस्पताल 'सज्जन हॉस्पिटल' रक्खा गया। वर्तमान महाराणा साहव ने हॉस्पिटल के लिये सुन्दर मकान बनवाकर उसका नाम 'लैन्सडाउन हॉस्पिटल' रक्खा, क्योंकि उसका खातमुहूर्त हिन्दुस्तान के वायसराय लॉर्ड लैन्सडाउन साहव के हाथ से हुआथा। महाराणा सज्जनसिंह ने मेवाड़ के रेज़िडेएट कर्नल वॉल्टर के नाम से 'वॉल्टर फ़ीमेल हॉस्पिटल' नामक एक ज़नाना अस्पताल खोला, जिसके लिये वर्तमान महाराणा साहब ने एक सुन्दर मकान वनवाया है। इसके अतिंरिक शहर में एक मिशन अस्पताल भी है। ऐसे हि। बहुधा मत्येक ज़िले के मुख्य स्थान में अस्पताल बन गया है और नाथहारे में गोस्वामीजी महाराज की तरफ से भी एक अस्पताल स्थापित है।

राज्य-प्रबंध के लिय मेवाड़ के १६ विभाग किये गये हैं, जो ज़िले या परगने कहलाते हैं। प्रत्येक ज़िले या परगने में एक हाकिम और प्रत्येक तहसील पर उसकी मातहती में एक एक नायब हाकिम रहता है। उन हाकिमों को दीवानी फौजदारी तथा माल के मुक़द्दमे तथ करने का नियमित अधिकार है और उनके किये हुए मुक़द्दमों की अपीलें उदयपुर नगर की अदालतों में होती हैं। इन ज़िलों में से १० में पैमाइश होकर पका बन्दोबस्त हो जाने से वहां ज़मीन का हासिल रुपयों में लिया जाता है और वाकी के ज़िलों में पुराने ढंग का प्रबंध होने के कारणवहां अन्न आदि का लाटाकृंता होता है, अर्थात् पैदावारी का हिस्सा लिया जाता है। ये ज़िले और परगने नीचे लिखे अनुसार हैं—

(१) गिरवा (गिर्दनवाह)—इस ज़िले का मुख्य स्थान उदयपुर है और इसमें उदयपुर तथा उससे मिले हुए कितने एक प्रदेश का समावेश हीता है। इसके दो विभाग—भीतरी गिरवा श्रीर बाहरी गिरवा—हैं। उदयपुर के श्रास- पास का पर्वतश्रेणी से घिरा हुआ श्रंश 'भीतरी गिरवा'' और उक्त श्रेणी से बाहर का समतल प्रदेश 'वाहरी गिरवा' कहलाता है। इसके श्रंतर्गत गिरवा (भीतरी गिरवा), लसाड़िया, मावली और ऊंटाला की तहसीलें हैं। नाई के सिवा प्रत्येक तहसील में नायव हाकिम नियत है। शहर उदयपुर के श्रतिरिक्त इसके श्रंतर्गत ४८६ गांव हैं।

- (२) छोटी लादड़ी—यह ज़िला राज्य के अग्निकोण में है श्रीर इसमें कृस्वा छोटी लादड़ी तथा २०६ गांवः हैं। इसके श्रंतर्गत दो तहसीलें—छोटी लादड़ी और करजू—हैं।
- (३) कपासग्—यह ज़िला राज्य के मध्य भाग में है और इसमें १४२ गांव हैं। इसके अधीन तीन तहसीलें—कपासग्, आकोला और जासमा—हैं।
- (४) वित्तोड़—इस ज़िले का मुख्य स्थान कृष्वा वित्तोड़ है। उसके स्थातिरिक्त इसमें ४४० गांव श्रौर इसमें तीन तहसीलें—चित्तोड़, करोरा तथा नगावली—हैं।
- (४) रास्मी—यह ज़िला भी मेवाड़ के मध्य में है और इसमें १०० गांव तथा हो तहसीलें—रास्मी और गलुंड—हैं।
- (६) भीलवाड़ा—इसमें मुख्य कस्बे भीलवाड़ा श्रौर पुर, तथा २०४ गांव हैं। इसमें भीलवाड़ा श्रौर मांडल तहसीलें हैं।
- (७) सहाड़ां—यह ज़िला राज्य के नैऋत्य कोण में है और इसमें २७४ गांव एवं तीन तहसीलें-सहाड़ां, रायपुर और रेलमगरा—हैं।
- ( द ) मांडलगढ़—यह ज़िला राज्य के ईशान कोण में है । इसमें २४८ गांव श्रीर कोटड़ी तथा मांडलगढ़ की तहसीलें हैं ।
- (६) जहाज़पुर—यह ज़िला उदयपुर राज्य के ईशान कोल में है। इसमें कृस्वा जहाज़पुर एवं २०६ श्रन्य गांव तथा जहाज़पुर श्रीर रूपान की तहसीलें हैं।
- (१०) राजनगर—यह परगना राज्य के पश्चिमी विभाग में है और इसमें १२३ गांव हैं।
- (११) सायरा—यह परगना राज्य के पश्चिमी विभाग में अर्वली की पर्वत-श्रेणी में है और इसके श्रंतर्गत ४८ गांव हैं।

<sup>( 1 )</sup> भीतरी गिरवे में बंदोबस्त नहीं हुआ, वहां जाटाकूंता ही होता है।

- (१२) कुंभलगढ़—यह परगना भी राज्य के पश्चिमी विभाग में अर्वली की पहाड़ियों के बीच है और इसमें १६४ गांव हैं। यहां का हाकिम कुंभलगढ़ के नीचे केलवाड़ा नामक गांव में और नायव हाकिम रींब्रेड़ में रहता है।
- (१३) मगरा--यह ज़िला राज्य के दिल्ल और दिल्ल-पश्चिमी विभाग में है। इसमें ३२८ गांव तथा चार तहसीलें-सराड़ा, खैरवाड़ा, कल्याणपुर और जावर--हैं। यहां का हाकिम सराड़े में रहता है।
- (१४) वागोर—इस परगने में ६४ गांव हैं। पहले यह वागोर के महाराज की जागीर थी, परंतु इस समय खालसे में है।
- (१४) आसींद—यह परगना पहले आसींद के रावत का ठिकाना था, परंतु थोड़े ही समय पूर्व यह खालसे कर लिया गया है।
- (१६) कुत्राखेड़ा—यह जहाज़पुर ज़िले का ही एक विभाग है, परंतु इन्हीं दिनों यह अलग परगना बनाया गया, ऐसा सुना है। इसमें कितने गांच आये यह कात नहीं हुआ।

राजधानी में न्याय के लिये सद्र दीवानी और सद्र फीजदारी अदालतें हैं। ज़िलों और परगनों के हाकिमों के दीवानी फैसलों की अपील सदर दीवानी अदालत में होती है। दीवानी मामलों में ज़िलों के हाकिमों को ४००० रुपये तक के मुक़द्दमें फैसल करने का अधिकार है और सद्र दीवानी का हाकिम १०००० रुपये तक का दावा सुन सकता है। पेसे ही फीजदारी मामलों में ज़िलों के हाकिमों को एक साल तक की क़ैंद और ४०० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है। उनके मुक़द्दमों की अपील सद्र फीजदारी में होती है। सद्र फीजदारी के हाकिम को तीन साल तक की क़ैंद और १००० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है। उनके मुक़द्दमों की अपील सद्र फीजदारी में होती है। सद्र फीजदारी के हाकिम को तीन साल तक की क़ैंद और १००० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है तथा वह १२ बेंत भी लगवा सकता है। दीवानी और फीजदारी के सब फैसलों की अपील महद्राजसभा में होती है, जिसके प्रेसिडेंट स्वयं महाराणा साहब हैं। उक्त सभा के मेम्बरों के इजलास को 'इजलास मामूली' कहते हैं और इस इजलास को मगरे ज़िले के सिवा सब मुक़द्दमों में १४००० रुपये तक के दीवानी दावे सुनने और फैसले करने, तथा फीजदारी मुक़द्दमों में सात बरस तक की क़ैंद और ४००० रुपये तक जुर्माना करने, एवं २४ तक बेंत लगवाने का अधिकार है। सैगीन

श्रीर बड़े मुक़हमे फैसल करने के समय स्वयं महाराणा साहव सभा में उपस्थित रहते हैं श्रीर उसको 'इजलास कामिल' कहते हैं। महद्राजसभा के फैसल किये हुए सब मुक़हमों के लिखित फैसले स्वीकृति के लिये महाराणा साहव के पास जाते हैं श्रीर उनकी स्वीकृति हो जाने पर उनकी तामील कराई जाती है।

न्याय विभाग के श्रातिरिक्क राज्य के सब माली श्रोर मुल्की काम 'महकमा ख़ास' के श्राचीन हैं। महकमे ख़ास के हाकिम (जो श्राव दो रहते हैं) पहले के प्रधान के स्थान पर समस्ते जाते हैं। दूसरे राज्यों से संबंध रखनेवाली उदयपुर राज्य की कुल कार्रवाई भी इसी महकमे के द्वारा होती है। ज़िलों तथा परगनों के हाकिम महाराणा साहब की स्वीकृति से नियुक्क होते श्रोर पलटे जाते हैं।

पेसा माना जाता है कि यदि मेवाड़ की भूमि के १३ई विभाग किये जावें तो उनमें से ७ विभाग जागीरदार और भोम के, ३ शासन के और ३ई विभाग जागीर, भोम राज्य के खालसे के होते हैं। जागीर यहां दो प्रकार की है अर्थात् एक और शासन तो सैनिक सेवा के बदले में मिली हुई और दूसरी राजा की रूपा से प्रधान आदि अधिकारियों तथा अन्य पुरुषों को उनकी अच्छी सेवा के निमित्त दी हुई। सैनिक सेवा के बदले में जिनको परगने, गांव या ज़मीन दी गई है वे लोग 'काले पट्टे के जागीरदार' कहलाते हैं। महाराणा अमरसिंह (प्रथम) के समय से यह नियम प्रचालित हुआ था कि सरदार (उमराव) के रहने के खास गांव को छोड़ कर बाकी के गांव समय समय पर पलट दिये जावें, परंतु इसमें प्रजा की हानि देखकर महाराणा अमरसिंह (दूसरे) ने यह प्रबंध कर दिया कि जब तक सरदार नौकरी अच्छी तरह देता रहे और सरकारी हक पूरे अदा करता रहे तब तक उसके पट्टे (जागीर) के गांव बदले न जावें। तभी से जागीरों की स्थिरता हुई है।

मेवाड़ में सरदारों की तीन श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के सरदार 'सोला' (सीलह) कहलाते हैं, क्योंकि महाराणा श्रमरसिंह (दूसरे) ने श्रपने प्रथम श्रेणी के सरदारों की संख्या १६ नियत की थी, जिनके ठिकानों के नाम निम्निलिखित हैं—

(१) सादड़ी, (२) वेदला, (३) कीठारिया, (४) सल्बर, (४) घाणे-राव, (६) वीजील्यां, (७) वेगम (वेग्रुं), (८) देवगढ़, (६) देलवाड़ा, ( १० ) श्रामेट, ( ११ ) गोगृंदा, ( १२ ) कानोड़, ( १३ ) भींडर, ( १४ ) बदनौर, ( १४ ) बानसी श्रौर ( १६ ) पारसोली ।

पीछे से महाराणा श्रारिसिंह ( दूसरे ) ने भैंसरोड़, महाराणा भीमसिंह ने कुराबड़, महाराणा जवानसिंह ने श्रासींद तथा महाराणा शंभुसिंह ने मेजा के सरदारों को प्रथम श्रेणी में दाखिल किया, जिससे उनकी संख्या २० हो गई। परंतु घाणेराव के मारवाड़ में चले जाने से संख्या १६ ही रही, तो भी उनकी बैठकों की संख्या श्रव तक १६ ही नियत है। पीछे से जो चार बढ़ाए गये हैं वे उपर्युक्त १६ में से किसी नियत सरदार की श्रमुपस्थित के समय दरवार में उपस्थित होते हैं।

द्वितीय श्रेणी के सरदारों की संख्या महाराणा श्रमरसिंह ( दूसरे ) के समय २२ होने से, उनको 'बचीस' कहते हैं, परन्तु श्रब उनकी संख्या २२ से श्रिधिक है। पहले की नियत की हुई संख्या में से कुछ तीसरी श्रेणी में श्रा गये, कितने एक नये भी बढ़ाए गये श्रीर थोड़े से, मेवाड़ से जो इलाके निकल गये उनके साथ, श्रन्य राज्यों में चले गये जिससे उनका संबंध श्रब मेवाड़ के साथ नहीं रहा। श्रब जो सरदार इस वर्ग में हैं उनके ठिकानों के नाम नीचे लिख जाते हैं—

(१) हंमीरगढ़, (२) चावंड, (३) भदेसर, (४) बोहेड़ा, (४) भूंग्णास, (६) पीपल्या, (७) बेमाली, (६) तांणा, (६) रामपुरा, (१०) खेराबाद, (११) महुआ, (१२) लूंग्णदा, (१३) थाणा, (१४) बंबोरा, (१४) जरखाणा (धनेरिया), (१६) केलवा, (१७) बड़ी क्याहेली, (१८) भगवानपुरा, (१६) क्यनगर, (२०) बाबा दूलहिंसह, (२१) नेतावल, (२२) पीलाधर, (२३) लीमाड़ा, (२४) बावरड़ा, (२४) बंबोरी, (२६) बाबा मदनसिंह ( श्रव यह जागीर नहीं रही), (२७) सनवाड़, (२८) करेड़ा, (२६)

<sup>(</sup>१) मेवाड़ के इतिहास की कुछ पुस्तकों में वहां के राजाओं की नामावली में अरि-सिंह नाम के तीन राजाओं का उल्लेख है—प्रथम, विजयसिंह का पुत्र; द्वितीय, हम्मीरसिंह का पिता; श्रोर तृतीय, ग्राजिसिंह दूसरे का पुत्र। राखा हम्मीरसिंह का पिता श्रारिसिंह कभी मेवाड़ का स्वामी नहीं हुआ, और कुंवरपदे में ही वह अपने पिता लक्ष्मण्सिंह सिंहत अलाउदीन ज़िलाजी से लड़ने में मारा गया था। वह तो सीसोदे की जागीर का स्वामी भी नहीं हुआ था, अतएव उसका नाम मेवाड़ के राजाओं की नामावली में दर्ज करना अम है। वास्तव में श्रारिसिंह नाम के दो ही राजा हुए।

अमरगढ़, (२०) लसाणी, (२१) धरियावद, (२२) फलीचड़ा, (२३) संग्रामगढ़ और (२४) विजेयुर।

तीसरी श्रेणी के सरदारों को 'गोळ के सरदार' कहते हैं, जिनकी संख्या कई सी है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सब सरदारों को ताज़ीम दी जाती है और गोळ के सरदारों में भी कुछ ताज़ीमी सरदार हैं। मेवाड़ के समस्त ताज़ीमी सरदारों का संज्ञित्त चुत्तान्त इस राज्य के इतिहास के अंत में दिया जायगा। मेवाड़ के सरदारों को राजपूताने के अन्य राज्यों के सरदारों की अपेज़ा अधिक हक प्राप्त है, जिसका विवेचन आगे किया जायगा।

भोम भी एक प्रकार की जागीर है श्रौर भोमिये लोगों को गांवों का रचल करना तथा हाकिमों के पास रहना पड़ता है। भोमियों को खुराक-खर्च, श्रौर यदि घोड़ा हो तो उसका घासदाना भी, राज्य से मिलता है। ये लोग राज्य की सेवा के श्रतिरिक्त 'भोम वराड़' नामक कर भी देते हैं। भोमट ज़िले में कई छोटे ओमेये सरदार हैं, जो नियत खिराज दिया करते हैं।

वेवमंदिर, बाह्मण, चारण, भाट, यित, संन्यासी, नाथ, फकीर श्रादि की पुरायार्थ दी हुई भूमि की यहां शासन कहते हैं। ये लोग न तो कोई हासिल श्रीर न नौकरी ही देते हैं, परंतु किसी किसी से कुछ लागतें वस्तुल की जाती हैं। जो देवमंदिर राज्य के श्रिधकार में हैं, उनके लिये एक श्रिधकारी नियत है, जो 'हाकिम देव-स्थान' कहलाता है।

इस राज्य में कुल सेना ६०१४ सिपाहियों की है, जिसमें २४४६ क्वायदी छौर ३४६६ बेकवायदी हैं। क्रवायदी सेना में १७४० पैदल, ४६० सवार और २३६ गोलं-

दाज श्रौर तोपखाने के सिपाही हैं। वेकवायदी सेना में २००० पैदल श्रौर ४६६ सवार हैं। इनके श्रालावा सरदारों की 'जमियत' भी राजसेवा में रहा करती है। इस सेना के श्रातिरिक्त १४१ सवार 'इंपीरियल सर्विस ट्रुप्स' के भी हैं।

इस राज्य की सालाना श्रामद श्रतुमान ४१००००० कलदार रुपये श्रौर खर्च उससे कुछ ही कम है। श्रामद के मुख्य सीगे ज़मीन का हासिल, दाश (सायर),

<sup>(</sup>१) ये खंक 'दी इंडियन स्टेट्स' नामक गवर्नमेंट की प्रकाशित पुस्तक से उद्भुत किये गये हैं; (ईं० स०११२१ का संस्करण)।

गवर्नमेंट से प्रिलनेवाले नमक के रुपये, उदयपुर-चित्तोड़गढ़ रेल्वे का आमद-खर्च की आमद, सरदारों की छुटूंद तथा स्टैंप आदि हैं। खर्च के मुख्य सीगे सेना, पुलिस, हाथखर्च, महलों का खर्च, अदालती खर्च, अस्तवल खर्च, गवर्नमेंट का खिराज, धर्मादा, रेल-खर्च, सड़कें तथा इमारतें आदि हैं।

इस राज्य में प्राचीन काल से ही सोने, चांदी श्रीर तांबे के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्के द्रम्म, रूपक और तांबे के कार्षापण कहलाते थे। यहां से मिलनेवाले सबसे पुराने सिक्के चांदी और तांबे के हैं, जिनपर कोई े लेख नहीं, किन्त मनुष्य, पश्च, पत्ती, सूर्य, चन्द्र, धनुष, बृत्त श्रादि चिह्न बने होते हैं। वे प्रारंभ में बौखंटे होते थे और पीछे से उनके किनारों पर कछ गोलाई भी आती रही। ऐसे चांदी और तांवे के सिक्के 'नगरी' (मध्यमिका) में अधिक मिलते हैं। लेखवाले सबसे पुराने सिक्के नगरी से ही प्राप्त हुए हैं. जो विक्रम संवत पूर्व की तीसरी शताब्दी के हों, ऐसा उनपर के श्रवरों की आकृति से प्रतीत होता है। वहीं से युनानी राजा मिनेंडर के द्रम्म भी मिले हैं। पश्चिमी चत्रपों के कई चांदी के सिके चित्तोड़ के बाज़ार में मुक्ते मिले और गुप्तों के सोने के सिके भी मेवाड़ में कभी कभी मिल आते हैं। हुएों के प्रचलित कियेहए चांदी और तांबे के गधिये सिक्के आहाड आदि कई स्थानों में पाये जाते हैं। वर्तमान राजवंश के संस्थापक राजा गृहिल के चांदी के सिक्कों का एक वडा संग्रह आगरे से प्राप्त हुआ है। 'गुहिलपति' लेखवाले सिक्कों का भी पता लगा है, परंत गृहिलपति एक बिरुद होने से यह ज्ञात नहीं होता कि वे सिक्के किस राजा के हैं। शील (शीलादित्य) का एक तांबे का सिक्का और उसके उत्तराधिकारी बापा (कालभोज) की सोने की मोहर भी मिली है। खुम्माण (प्रथम) श्रौर महाराणा मोकल तक के राजाओं का कोई सिक्का अब तक प्राप्त नहीं हुआ। फिर महाराखा कं मकर्ण के तीन प्रकार के तांवें के सिक्के भी पाये गये हैं और उसके चांदी के सिक्के भी चलते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसी तरह महाराणा सांगा, रत्नसिंह, विक्रमादित्य श्रीर उदयसिंह के सिक्के भी मिल श्राते हैं।

महाराणा अमर्रासंह (प्रथम) ने बादशाह जहांगीर से सुलह की, तभी से मेवाड़ की टकसाल बंद हो गई, क्योंकि मुसलमानों के राज्यसमय अपने तथा अपने श्रधीनस्थ राज्यों में सिकका उन्हीं का चलता था। जब बादशाह अकबर ने चित्तोड़ ले लिया तब वहां अपने नाम के सिक्के चलाये और टकसाल भी खोली। चित्तोड की टकसाल के अकवर के ही सिक्के मिलते हैं। जहांगीर तथा उसके पिछले बादशाहों के समय बाहरी टकसालों के बने हुए उन्हीं के सिक्के यहां चलते रहे, जिनका नाम पुराने बहीखातों में 'सिक्का पलची' मिलता है। महम्मद शाह श्रौर उसके पिछले बादशाहों के समय उनकी श्रयनत दशा में राजपताने के भिन्न भिन्न राज्यों ने बादशाह के नामवाले सिक्कों के लिये शाही आजा से अपने अपने यहां टकसालें जारी कीं। तब मेवाड में भी चि-त्तोड. भीलवाड़े और उदयपुर में टकसालें खुलीं। उन टकसालों के वने हुए रुपये चित्तोड़ी.भीलाड़ी श्रौर उदयपुरी कहलाते हैं श्रौर उनपर शाहशालम (दूसरे) का लेख रहता है। इन रुपयों का चलना जारी होने पर एलची सिक्के बंद होते गये श्रीर पहले के लेन-देन में तीन पलची रुपयों के बदले में चार चित्तोड़ी. उदयपुरी श्रादि दिये जाने लगे। सरकार श्रंथेजी के साथ श्रहदनामा होने के बाद महाराणा स्वरूपासिंह ने श्रापने नाम का रुपया चलाया जिसको 'सरूपसाही' कहते हैं। उसकी एक तरफ 'चित्रकृट उदयपुर' और दुसरी ओर 'दोस्ति लंधन' ( इंग्लैंड का मित्र ) लेख नागरी लिपि में है। सरूपसाही अठकी, चवकी, दुश्रकी और अन्नी भी श्रव तक बनती रही है। सरूपसाही महर भी वनती हैं, परंतु उनका चलन नहीं है। मेवाड़ में कई तरह के तांवे के सिक्के चलते हैं, जो उदयपुरी (( ढींगला ), भीलवाड़ी ( भीलाड़ी ), त्रिश्लिया, भींडरिया, नाथद्वारिया त्रादि नामों से प्रसिद्ध हैं और वे भिन्न भिन्न तोल और मोटाई के होते हैं। उनपर कहीं अस्पष्ट फारसी श्रचर या त्रिश्ल, वृत्त श्रादि चिह्न वने होते हैं।

उदयपुर राज्य में प्राचीन स्थान बहुत हैं। यदि उनका सिवस्तर वर्णन किया प्रांसिद और जाय तो एक बड़ी पुस्तक बन सकती है, परंतु यहां इतना प्राचीन स्थान स्थान नहीं है, अतएव उनमें से मुख्य मुख्य का बहुत ही संज्ञिप्त बृत्तान्त नीचे लिखा जाता है—

<sup>(</sup>१) महाराखा भीमसिंह की बहिन चंद्रकुंवर बाई के स्मरण में उक्र महाराखा के समय में 'चांदोड़ी' रुपया, अठबी, चवकी आदि भी चलाई गई। उनपर पहले फारसी अचर थे, परंतु महाराखा स्वरूपसिंह ने फारसी अचरों को निकलवाकर उनके स्थान में बेल-बूटों के चिह्न बनवाये। ये सिक्के अब तक दान-पुण्य या विवाह आदि के अवसर पर देने के काम में आते हैं।

उदयपुर<sup>1</sup> शहर पीछोला तालाव के पूर्वी किनारे की उत्तर-दक्षिण स्थित पहाड़ी के दोनों पार्श्व पर बसा हुआ है। इसके पूर्व तथा उत्तर में समान भूमि आ गई है, जिधर नगर बढ़ता जाता है। शहर पुराने हंग का बना हुआ है उदयपुर श्रौर एक बड़ी सड़क को छोड़करबहुधा सब रास्ते व गलियां तंग हैं। इसकी तीन तरफ पक्की शहरपनाह है, जिसमें स्थान स्थान पर बुर्जें बनी हुई हैं। नगर के उत्तर तथा पूर्व में, जहां शहरपनाह पर्वतमाला से दर है, एक चौड़ी खाई कोट के पास पास खुदी हुई है। शहर के विश्वणी भाग में पहाड़ी की ऊंचाई पर पीछोले के किनारे पुराने राजमहल बड़े ही खुन्दर और प्राचीन शैली के बने हुए हैं। पुराने महलों में मुख्य छोटी चित्रशाली, सुरज चौपाड़, पीतमनिवास, मानिकमहल, मोतीमहल, चीनी की चित्रशाली, दिलखुशाल, बाड़ीमहल ( अमर-विलास ) मुख्य हैं। प्राने महलों के आगे श्रंग्रेज़ी तर्ज़ का श्रंभुनिवास नाम का नया महला. श्रीर उसके निकट वर्तमान महाराणा साहव का बनवाया हुआ शिव-निवास नामक सुविशाल महल लाखों रुपयों की लागत से तैयार हुआ है। राज-महल शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाये जाने के कारण और इनके नीचे ही विस्तीर्ण सरोवर होते से उनकी प्राक्वातिक शोभा बहुत बढ़ी-चढ़ी है। राजमहलों के नीचे सज्जननिवास नाम का बड़ा ही रमणीय श्रौर विस्तृत बाग श्रा गया है, जिसमें जगह जगह फब्बारे छुटते हैं। इस बाग़ में एक तरफ शेर, नाहर, चीते श्रादि जानवरों: श्रौर रोभ, हिरण, जेबरा, रींछ श्रादि जन्तुश्लों एवं तरह तरह के पिचयों के रहने के स्थान निर्माण किये गये हैं। एक तरफ विक्टोरिया हॉल नामक विशाल भवन बना हुआ है, जिसके सामने महारानी विक्टोरिया की पूरे कृद की मूर्ति खड़ी है श्रीर भवन में पुस्तकालय, वाचनालय, श्रजायबघर श्रादि बने हैं। पुस्तका-लय में ऐतिहासिक पुस्तकों का बड़ा संग्रह है और अजायवघर में पुराने शिला-

<sup>(</sup>१) पहले राजधानी चित्तोहगढ़ थी, परंतु वह गढ़ सुदृढ़ होने पर भी एक ऐसी लंबी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो अन्य पर्वतश्रेशियों से पृथक् आ गई है; अतएव राष्ट्र उसका घेरा डालकर किलेवालों के पास बाहर से रसद आदि का पहुंचना सहज ही बंद कर सकता है। यही कारण था कि यहाँ कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयों में किले के लोगों को, भोजनादि सामग्री खतम हो जाने पर, विवश दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रुसेना से युद्ध करने के लिये बाहर आना पड़ा। इसी असुविधा का अनुभव करके महाराणा उदय-सिंह ने चारों तरफ पर्वतों से घिरे हुए सुरचित स्थान में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया।

लेख तथा प्राचीन मूर्तियां भी यथेष्ट संख्या में हैं। शहर में देखने योग्य स्थान जगदीश का मन्दिर भी है। महाराणा जगत्सिंह प्रथम ने वि० सं० १७०६ (ई० स० १६४२) में लाखों रुपये व्यय कर इस देवालय का निर्माण किया था। यह विशाल श्रीर सुंदर शिखर बंद मंदिर एक ऊंचे स्थान पर बना हुश्रा होने के कारण बड़ा ही भव्य दीखता है। इस मंदिर के बाहरी भाग में चारों श्रोर श्रत्यंत सुंदर खुदाई का काम बना हुश्रा है, जिसमें गजधर, श्रश्वथर तथा संसारथर भी प्रदर्शित किये गये हैं। गजधर के कई हाथी श्रीर बाहरी द्वार के पास का कुछ भाग श्रीरंगज़ेव की चढ़ाई के समय मुसलमानों ने तोड़ डाला था, जो नया बनाया गया है। इस के सिवा खंडित हाथियों की पंक्ति में नये हाथी भी यथास्थान लगा दिये हैं। उदयपुर में शिव, विष्णु, देवी श्रादि के तथा जैनों के कई मंदिर हैं, परन्तु ऐसा भव्य कोई भी नहीं है।

नगर के पश्चिमी किनारे पर पीछोला नामक विस्तीर्ण सरोवर आ गया है. जिसमें कई छोटे-बड़े टापू हैं और उनपर भिन्न भिन्न समय के कई संदर स्थान बने हुए हैं जिनमें से दो विशेष उल्लेखनीय हैं। राजमहलों के सामने श्रौर नगर के समीप जगनिवास नामक महल हैं, जिनको महाराखा जगतसिंह द्वितीय ने एक टापू पर बनवाया था। इनमें बर्गाचे, हौज़ श्रौर फव्वारे इत्यादि कई वस्तुएं दर्शनीय हैं। प्राचीन महलों में संगमरमर का बना हुआ 'धोला-महल' देखने योग्य है। इसके सामने ही नहर का हौज़ बना हुआ है, जिसके चारों तरफ भूलभुलैया के रूप में बनी हुई नालियां, पुष्पों की क्यारियां पवं ताड़ के ऊंचे ऊंचे वृत्त लगे हुए हैं, जिनसे यहां हरियाली की अच्छी छटा बनी रहती है। महाराणा शंभसिंह तथा सज्जनसिंह ने अपने अपने नाम से शंभुप्रकाश श्रीर सज्जननिवास नामक महल बनवाये । सज्जननिवास महल में तैरने के लिये एक विशाल कुंड तथा फव्वारों की पंक्तियां श्रीर कुंड के दोनों तरफ बने हुए दालानों में बड़े बड़े दर्पण लगे हुए हैं। इसकी दसरी मंज़िल में र्सिद्दादि हिंसक जन्तुत्रों के श्राखेटसंबंधी चित्र, तथा चौक के एक दूसरे भाग में हाथियों से अन्य पशुओं के युद्ध के दृश्य अनेक रंगीन चित्रों द्वारा श्रंकित किये गये हैं, जिससे दर्शक का बड़ा मनोरंजन होता है। आजकल महाराजकमार साहब सज्जननिवास की ऊपरी मंजिल के पास एक नया महल बनवा रहे हैं, जिससे जगनिवास के इस भाग की शोभा श्लीर भी वढ़ जायगी।ये महत जल

के मध्य में बने हुए होने के कारण उष्ण काल में यहां बड़ी ठंडक रहती है। इस महल की दूसरी मंज़िल से सरोवर, राजमहल एवं नगर का दृश्य ऐसा रमणीय दीख पड़ता है कि सैकड़ों कोस दूर से उदयपुर तक आने के सारेश्रम को यात्री श्वण भर में भूल जाता है और उसके हृदय में नैसर्गिक आनंद की लहर उमड़ उठती है।

जगनिवास से अनुमान आध मील दिल्ला में एक दूसरे विशाल टापू पर जगमंदिर नामक पुराने महल बने हुए हैं। महाराणा कर्णसिंह ने इनकी बनवाना प्रारंभ किया था, परन्तु उनका काम अधुरा ही रहा जिसको उनके पुत्र महारा-णा जगतसिंह (प्रथम) ने समाप्त किया, इसी से ये महल जगमंदिर कहलाते हैं। जगमंदिर के बाहर तालाव के किनारे पर पत्थर के हाथियों की एक पंक्ति बनी हुई है। जगिनवास की अपेचा जगमंदिर प्राचीन है और इसमें इतिहास-श्रेमी के लिये दर्शनीय स्थान भी श्राधिक हैं। इस महल में केवल प्राचीनताही है श्रीर श्राजकल की तरह भांति भांति की सजावद यहां दृष्टिगीचर नहीं होती । जग-मंदिर में मुख्य स्थान एक गुंवज़दार महल है, जिसको 'गोल महल' कहते हैं। इसके विषय में वहांवालों का यह कथन है कि शाहज़ादा खुरम (पीछे से बादशाह शाहजहां ) अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने पर उदयपुर आकर कुछ समय तक रहा था, और उसी के लिये महाराणा कर्णसिंह ने यह महल बनवाया था, परंतु विशेषतः संभव तो यह है कि जब शाहज़ादा खुरम शाही फौज का सेना-पति बनकर उदयपुर में रहा था, उस समय उसने उक्क महल बनवाया हो। इस महल को देखने से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण करने में आगरे के कारीगरों का हाथ अवश्य था, क्योंकि इसके गुंबज़ आदि में पत्थर की पची-कारी का जो काम है, वह मेवाड़ की शैली का नहीं, किंतु आगरे के सुप्रसिद्ध ताजमहल के ढंग का है। आश्चर्य नहीं कि इसी महल के गुंबज की शैली पर ताजमहल का गुंबज़ भी बना हो, क्योंकि यह ताजमहल से पहले का बना हुआ है। इस महल के सामने एक विशाल चौक है, जिसके मध्य में एक बड़ा हौज़ बना हुआ है । इस हौज़ के चारों किनारों पर एवं चौक के मध्य में फब्वारों की पंक्रियां बनी हुई हैं, जो ताजमहल के सामने के फव्वारों का स्मरण दिलाती हैं; परंतु अब ये विगड़ी हुई दशा में हैं, जिससे जलघाराश्रों के छूटने का श्रानंद दर्शक को प्राप्त नहीं होता। इनके सिवा कई एक दालान श्रीर छोटे बंड़े

श्रम्य स्थान भी हैं, जो पीछे से महाराणा संश्रामिस द्वितीय के समय में बने हैं। जगमंदिर में बहुत वड़ा वनीचा लग जाने से इसकी बहुत कुछ शोभादृद्धि हुई है। गोल महल के पूर्व पाइवे में संगमरमर की केवल बारह वड़ी बड़ी शिलाओं से बना हुआ एक महल है। ई० स० १८६७ ( वि० सं० १६१४) के सिपादी-विद्रोह के समय नीमच के कई एक अंग्रेज़ कुढ़ेवों को महाराणा स्वरूपिसह ने अपने यहां लाकर सत्कारपूर्वक इन्हों महलों में रक्खा था।

पीछोते के 'वडीपाल' नामक बांध के दिल्ली किनारे से प्रारंभ होकर ता-लाव के दिलंगी तर के पास पास पहाड़ियों की एक श्रंखला चली गई है। बांध के समीप की ऊंची पहाड़ी 'माछला मगरा' (मत्स्य-शैल ) कहलाती है और उस-पर एकलिंगगढ़ नामक प्राचीन दुर्ग बना हुआ है, जहां कुछ तोपें भी रहती हैं। जदयपूर पर मरहटों के आक्रमण के समय इस दुर्ग ने नगर की रचा करने में बहुत कुछ सहायता की थी। दिविण में अर्वेखी पर्वतमाला की इन स्यामवर्ण पहाड़ियों की पंक्ति आ जाने से तालाव की शोभा बढ़ गई है। इधर दक्षिणी तट पर 'खास श्रोदी' नामक एक स्थान है जहां सिंह-ग्रुकर-युद्ध के लिये चौकोर मकान बना हुआ है, जिसकी छत पर बैठकर यह युद्ध देखने में बड़ा है। श्रानंद रहता है। खास ओदी से कुछ दूर पश्चिम में सरोवर के दक्षिणी सिरे के निकट सीसारमा गांव है, जहां वैद्यनाथ नामक शिवालय देखने योग्य है। इस शिवालय को महाराणा संग्रामसिंह द्वितीय की माता देवकुमारी ने बनवाया था। श्रंपनी मातुमक्ति के कारण महाराणा संग्रामसिंह ने लाखों रुपये व्ययं कर इस देवालयं की प्रतिष्ठा वि० सं० १७७२ माघ सुदि १२ को वड़ी धूमधाम से की थी, जिसके उत्सव में कोटे के महाराव भीमसिंह, इंगरपुर के रावल रामसिंह तथा कई प्रसिद्ध राजवंशी विद्यमान थे' श्रौर राजमाता ने सुवर्ण का तुलादान किया था। मंदिर में दो वड़ी वड़ी शिलाओं पर ख़दी हुई

(१) प्रासादवैवाह्यविधि दिहन्नुः कोटाधियो भीमनृपोभ्यगच्छत् । रथाश्वपत्तिद्विपनद्धसैन्यो दिल्लीपसम्मानितबाहुवीर्यः ॥ १४ ॥ यो डूंगराख्यस्य पुरस्य नाथो दिहन्तया रावलरामसिंहः । सोऽप्यागमत्तत्र समग्रसैन्यो देशान्तरस्था अपि चान्यमृषाः ॥ १६ ॥ वैद्यनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, प्रकरण पांचवां. वि० सं० १७७४ की प्रशस्ति लगी है, जिसमें उक्त उत्सव का विस्तृत वर्णन है। यह प्रशस्ति इतिहास एवं इतिहासप्रेमियों के लिये बड़े महत्त्व की है।

उदयपुर के पश्चिम में एक कोस दूर वांसदरा पहाड़ पर, जो समुद्र की सतह से ३१०० फुट ऊंचा है, महाराणा सज्जनसिंह ने सुंदर महल बनवाना आरंभ किया था और उसका नाम सज्जनगढ़ रक्खा था। सज्जनगढ़ के महलों में जो काम महाराणा सज्जनसिंह के समय में श्रपूर्ण रह गया उसे वर्तमान महाराणा साहब ने पूर्ण कराया। इसकी पहली मंज़िल में पत्थर की खुदाई का काम बड़ा ही सुंदर बना हुआ है। ऊंचाई होने के कारण यहां से पीछोला, राजमहल, नगर, फतहसागर, दूर दूर के कई गांव एवं चारों थ्रोर की पर्वतमाला का दृश्य देखने में श्रपूर्व आनंद आता है, इस कारण दर्शक दो मील की चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाने पर श्रपना सारा श्रम च्रण भर में भूल जाता है। उष्ण काल में यहां गरमी कम रहती है और प्रकृति-सींदर्य के निरीच्य के लिये यह सर्वोत्तम स्थान है।

नगर के हाथीपोल दरवाजे के बाहर ही थोड़ी दूर पर रेज़िडेन्सी का भवन बना हुआ है और यहां से पश्चिम में जाने पर फतहसागर के बांध के नीचे ही 'सहेलियों की बाड़ी' नामक बाग त्राता है। यहां भी मामूली ढंग का एक महल बना हुआ है, जिसके आगे के चौक में एक बहुत बढ़ा हौज़ है। इस बाड़ी में महलों की अपेचा फव्वारों का दृश्य वडा ही चित्ताकर्षक है। हीज़ के चारों तरफ फव्वारों की पंक्रियां लगी हुई हैं, जिनसे सैकड़ों धाराओं के एक साथ छुटने पर दर्शक को ऐसा मालूम होता है कि मानो एक जल-भित्ति खड़ी हो गई हो। हौज़ के चारों किनारों पर बनी हुई छत्रियों के छुज्जों आदि विभिन्न भागों तथा उनके ऊपर बने हुए चिड़िया ऋदि भांति भांति के पिचयों की चौंचों से ऊंची धाराएं चारों क्रोर छुटती हैं क्रौर हौज़ के बीच की छुत्री के छुजों में से चारों तरफ जल इस प्रकार गिरता है, जैसे एक प्रपात फूट निकला हो। इस बाग में फूलों से सदी हुई क्यारियों और हरी हरी दूव की अद्भुत छुटा के साथ साथ स्थान स्थान पर होटे बड़े फव्यारों की ऐसी विचित्र रचना की गई है कि उनके सींवर्य का ठीक अनुमान देखने से ही हो सकता है। यहां एक विशाल श्रंद्राकृति कंड है, जिसमें कमल-वन लगा हुआ है। कंड के चारों तरफ चार चार रंच के अंतर पर फब्बारों के छिद्र वने हैं तथा मध्य में एक विशाल फःवारा लगा हुआ है और उस कुंड के आमने-सामने एक एक पत्थर के बने हुए चार हाथी हैं। कमल-वन के मध्य का विशाल फव्वारा जब चलने लगता है तब हाथियों की सूंडों से मोटी मोटी धाराएं बहुत हूर तक छूटती हैं और सहस्रों धाराओं के एक साथ निकलने पर दर्शक को यह अझुत दश्य ऐसा प्रतीत होता है, मानो वर्षारंभ हो गया हो। फव्वारों के बड़े वेग से छूटने का कारण यह है कि इनमें जल बड़ी ऊंचाई पर स्थित फतहसागर से नलों द्वारा पहुंचाया जाता है। राजपूताने में फव्वारों की सुंदर छटा के लिये भरतपुर राज्य का डीग नामक स्थान प्रसिद्ध है, परंतु जिन्होंने डीग के फव्वारों की शोभा को कहीं फीकी बतलाते हैं। फव्वारों की यह अझुत रचना वर्तमान महाराणा साहब की इच्छा के अनुसार की गई है। आवण मास की हरियाली अमावास्या के अवसर पर इस बाड़ी में नगर निवासियों का बड़ा मेला लगता है। उदयपुर में यह बाड़ी भी मन-बहलाव के लिये एक उपयुक्त स्थान है।

उदयपुर में नगर का भाग तो प्राचीन ढंग का वना हुआ है और जगदीश के मंदिर तथा राजमहलों के अतिरिक्त देखने योग्य भव्य भवन विशेष नहीं हैं, तो भी इस नगर के आसपास का प्राकृतिक दृश्य इतना मनोहर है कि उसका ठीक अनुमान देखने से ही हो सकता है। नगर के पास दो सुविशाल सरोवर, मध्य में हरियाली एवं सुरम्य महलोंवाले टापू, कहीं बांध की शोभा, उसके पीछे बड़े बड़े बाग और तालाव के किनारे पहाड़ी पर राजमहलों का दृश्य आदि उद्यपुर के विषय में विशेष उज्जेखनीय हैं। यहां के प्रकृति सौंदर्य को देखकर दर्शक के हृदय से यही उद्गार उठने लगते हैं कि प्रकृति देवी के सौंदर्य के सम्मुख मनुष्य की बाह्य आडंवरमयी सजावट कितनी नीरस हो जाती है। यही कारण है कि सुदूर देशों से सैकड़ों यात्री इस अपूर्व शोभा को देखने के लिये प्रतिवर्ष उदयपुर आते हैं और यहां की प्राकृतिक छुटा की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुए अपने यात्रा-अम को सफल मानते हैं?।

उदयपुर नगर से श्रतुमान डेढ़ मील के श्रंतर पर ईशान कोण में रेल्वे स्टेशन के समीप श्राहाड़ नामी प्राचीन नगर के खंडहर हैं। इसको जैन ग्रंथों तथा प्राचीन

<sup>(</sup>१) उदयपुर नगर तथा श्रासपास के स्थानों के विस्तृत वर्णन के जिये देखो, 'माधुरी', वर्ष ३, खंड १, पृ० ४८०-११ श्रीर ४१३-६०१।

श्राहाइ शिलालेखों में आघाटपुर अथवा आटपुर लिखा है। यहां गंगोद्भेद (गंगोभेव) नामक एक पुरातन तीर्थरूप चतुरस्र कुंड है, और उसके मध्य में एक प्राचीन छत्री वनी हुई है, जिसको लोग उज्जियनी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के पिता गंधर्वसेन का स्मारक बतलाते हैं। यहां पर यह कुंड बड़ा ही पवित्र माना जाता है और सैकड़ों नागरिक समय समय पर स्नानार्थ यहां आते हैं। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण यह कुंड जीर्ण-शीर्ण हो गया था, परंतु उदयपुर के भूतपूर्व दीवान कोटारी बलवंतिसहजी के यल से इसका जीर्णोंद्वार हो जाने के कारण लोगों के लिये स्नानादि का सुवीता हो गया। कुंड के दिल्ल में शिवालय के सामने एक दूसरा चतुरस्र कुंड तथा तिवारियां बनी हुई हैं। इन्हीं कुंडों के निकट अहाते से घिरा हुआ महाराणाओं का दाहस्थान है, जिसको यहां 'महासती' कहते हैं। महाराणा प्रताप के बाद राणाओं का अंत्येष्टि संस्कार बहुधा यहीं होता रहा। बहुतसी छोटी-बड़ी छित्रयों में से महाराणा अमरसिंह (प्रथम), अमरसिंह द्वितीय तथा संग्रामसिंह द्वितीय की छित्रयां बड़ी मन्य बनी हुई हैं।

प्राचीन काल में आहाड़ एक समृदिशाली नगर था, जिसमें कितने ही देवालय आदि बने हुए थे। मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमोध्यर्ष) ने, वि० सं० १०३० के आसपास इस नगर पर आक्रमण कर इसे तोड़ा था। इसके बाद भी यह नगर आबाद रहा, परंतु कहते हैं, पीछे से भूकंप के कारण नष्ट हो गया। इन खंडहरों में धूलकोट नामक एक ऊंचा स्थान है, जहां पर खोदने से बड़ी बड़ी ईटें, मूर्तियां एवं प्राचीन सिक्के मिल आते हैं। आजकल प्राचीन नगर के स्थान में उसी नाम का नवीन ग्राम है, जो कुछ शता- विद्यों पूर्व बसाया गया था। यहां के नये बने हुए मंदिरों में पुराने मंदिरों के बहुतसे पत्थरों का उपयोग किया गया है, जिनके साथ कई मूर्तियां तथा शिलालेख भी तोड़-फोड़ कर चाहे जहां लगा दिये गये हैं। यहां नये बने हुए चार जैन मंदिरों में भी जहां-तहां प्राचीन मूर्तियां दीवारों में लगी हुई दीखती हैं। मेवाड़ के राजा भर्तभट द्वितीय के समय का वि० सं० १००० का एक शिलालेख तोड़कर उपर्युक्त दूसरे छुंड की दीवार में लगाया गया है। एक प्राचीन शिलालेख से जैन मंदिर की और दूसरे से हस्तमाता के मंदिर की सीढ़ी अनाई शई थी और राजा अन्नट के समय के वि० सं० १०१० के शिलालेख से

सारग्रेश्वर के मंदिर का छवना वनाया गया है, परंतु इन चार में से दो शिला-लेख विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में सुरिचित किये गये हैं। राजा श्रक्षट के समय का लेख मूल में वाराह के मंदिर में लगा हुआ था, जो मेवाड़ के इतिहास के लिये बड़े महत्त्व की वस्तु है। हमारे प्राचीन इतिहास के सच्चे प्रामाणिक साधनरूप इन शिलालेखों को सुरिचित रखने की बड़ी श्रावश्यकता है।

उदयपुर से १३ मील उत्तर में एकलिंगजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो दो पहा-डियों के बीच में बना हुआ है। जिस गांव में यह मंदिर है उसको कैलाशपुरी कहते हैं। एकलिंगजी महाराणा के इष्टदेव हैं, इतना ही नहीं एकलिंगजी किंत मेवाड़ के राज्य के मालिक भी एकलिंगजी ही माने जाते हैं और महाराणा उनके दीवान कहलाते हैं, इसी से महाराणा को राजपताने में 'दीवाणजी' कहते हैं। यह सुविशाल मंदिर एक ऊंचे कोट से घिरा हुआ है। प्रारंभ में इस मंदिर को किसने बनवाया, इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता, परंतु जनश्रति से प्रसिद्ध है कि सर्वप्रथम राजा बापा (बापा रावल ) ने उसे बनाया था; फिर मुसलमानों के हमले में ट्रट जाने के कारण महाराणा मोकल ने उसका जीर्णोद्धार कराकर एक कोट बनवाया। तदनंतर महाराणा रायमल ने नथे सिरे से वर्तमान मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर में पूजन बड़े ठाट के साथ होता है श्रीर प्रत्येक पूजन के में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि यहां की पूजा विशेष रूप से तैयार की हुई एक पद्धति के अनुसार होती है। पकलिंगजी की मूर्ति चौमुखी है, जिसकी प्रतिष्ठा महाराणा रायमल ने की थी। मंदिर के दिवाणी द्वार के सामने एक ताक में महाराणा रायमल की १०० श्लोकों-वाली एक प्रशस्ति लगी हुई है, जो मेवाड़ के इतिहास तथा इस मंदिर के वृत्तांत के लिये बड़े महत्त्व की है।

इस मंदिर के श्रहाते में कई श्रौर भी छोड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनमें से एक महाराणा कुंभा (कुंभकर्ण) का बनवाया हुश्रा विष्णु का मंदिर है, जिसको

<sup>(</sup>१) उक्र पद्धति के अनुसार उत्तर के मुख को विष्णु का सूचक मानकर विष्णु के भाव से उसका पूजन किया जाता है, परंतु वास्तव में यह, पद्धति अचितित करनेवालों की भूल ही है, क्योंकि शिव की ऐसी कई मूर्तियां मिल चुकी हैं, जिनमें चारों और मुख के स्थान में उनके सूचक देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं; अर्थात् पूर्व में सूर्य की, उत्तर में ब्रह्मा की, पश्चिम में विष्णु की, और दिच्या में रह (शिव) की हैं। ऐसी दो प्राचीन मूर्तियां राजपु-ताना म्यूजियम् (अजमेर) में तथा इंडियन म्यूजियम् (अजमेर) आदि में भी सुरक्ति हैं।

क्रांग 'मीरांबाई का मंदिर' कहते हैं और आजकल घी, तेल आदि सामान रखने के लिये इसका दुरुपयोग होता है। एकलिंगजी के मंदिर से दिल्ल में कुछ ऊंचाई पर यहां के मठाधिपति ने वि० सं० १०२८ (ई० स० १७१) में लकुलीश' का मंदिर बनवाया था और इस मंदिर से कुछ नीचे विध्यवासिनी देवी का मंदिर है। बापा का गुरु नाथ (साधु) हारीतराशि एकलिंगजी के मंदिर का महंत था और उसके पीछे पूजा का कार्य उसकी शिष्यपरंपरा के अधीन रहा। इन नाथों का पुराना मठ एकलिंगजी के मंदिर से पश्चिम में बना हुआ है। पीछे से नाथों का आचरण विगड़ता गया और वे स्थियां भी रखने लगे, जिससे उनकी अलग कर संन्यासी मठाधिपति नियत किया गया, तभी से यहां के मठाधीश संन्यासी ही होते हैं, और वे गुसाईजी (गोस्वामीजी) कहलाते हैं। गुसाईजी की अध्यक्ता में तीन चार ब्रह्मचारी रहते हैं, वे ही लोग यहां का पूजन किया करते हैं, और स्वयं महाराणा

(१) लकुलीश या लकुटीश शिव के १ = अवतारों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में पाशुपत (शैव) सम्प्रदायों में लकुलीश सम्प्रदाय बहुत प्रसिद्ध था, और अब तक सारे राजपुताना, गुजरात, मालवा, बंगाल, दिचिए आदि में लकुलीश की मूर्तियां पाई जाती हैं। लकुलीश की मूर्ति के सिर पर जैन मूर्तियों के समान केश होते हैं, जिससे कोई कोई उन्नेको जैन मूर्ति मान लेते हें, परंतु वह जैन नहीं, किंतु शिव के एक अवतार की मूर्ति है। वह द्विभुज होती है, उसके बायें हाथ में लकुट (दंड) रहता है, जिसपर से लकुलीश तथा सकुटीश नाम पड़े, और दाहिने हाथ में बीजोरा नामक फल होता है, जो शिव की त्रिमूर्तियों के मध्य के दो हाथों में से एक में पाया जाता है। यह मूर्ति पद्मासन से बैठी हुई होती है—

न(ल)कुलीशं अर्थ्वमेढ्ं पद्मासनसुसंस्थितं । दिन्नियो मातुर्लिगं च वामे दयडं प्रकीर्तितम् ॥

## विश्वकर्मावतार-वास्तुशास्त्रम् ।

बकुबीश की किसी किसी मूर्ति के नीचे नंदी और कहीं कोनों तरफ एक एक जटाधारी साधु भी बना हुआ होता है। बकुबीश ऊर्ध्वरेता (जिसका वीर्य कभी स्खबित न हुआ हो) माना जाता है, जिसका चिह्न (ऊर्ध्वर्षिंग) मूर्ति पर स्पष्ट होता है। इस समय इस प्राचीन सम्प्रदाय का अनुयायी कोई नहीं रहा, परंतु प्राचीन काल में इसके माननेवाले बहुत थे, जिनमें मुख्य साधु होते थे। माधवाचार्यरचित-'सर्वदर्शनसंग्रह' में इस संप्रदाय के सिद्धान्तों का कुछ विवरण पाया जाता है, और इसका विशेष वृत्तान्त प्राचीन शिलालेखों तथा विष्णुपुराण आदि में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कनफड़े (नाथ) होते हों, ऐसा अनुमान होता है।

साहब भी कभी कभी पूजा करते हैं। पूजन की सामग्री श्रादि पहुंचाने के लिए कई परिचारक नियत हैं जो टहलुए कहलाते हैं।

एक लिंगजी के मंदिर से थोड़े ही अंतर पर मेवाड़ के राजाओं की पुरानी राज-धानी नागदा नगरे है, जिसको संस्कृत शिलालेखों आदि में 'नागहद' या 'नागद्रह'

लिखा है। पहले यह बहुत बड़ा और समृद्धिशाली नगर था, परंतु अब नागदा तो बिल्कल ऊजड पड़ा हुआ है। यहां प्राचीन काल में अनेक शिव, विष्ण आदि के एवं जैन मंदिर बने हुए थे,जिनमें से कितने एक अब तक विद्यमान हैं। दिल्ली के सुलतान शमसदीन अल्तमश ने अपनी मेवाड़ की चढाई में इस नगर को तोड़ा, तभी से इसकी अवनति होती गई, और महाराणा मोकल ने इसके निकट श्रपने भाई बाघसिंह के नाम से बाघेला तालाव बनवाया, जिससे इस नगर का कुछ ग्रंश जल में इब गया। इस समय जो मंदिर यहां विद्यमान हैं, उनमें से दो सगमरमर के बने हए हैं. जिनको 'सास वह के मंदिर' कहते हैं। इनमें से दक्षिण की तरफ सास के मंदिर की खुदाई बड़ी ही सुन्दर है और उसका समय वि० सं० ११वीं शताब्दी के आसपास अनुमान किया जा सकता है। एक वि-शाल जैन-मंदिर भी टूटी फूटी दशा में खड़ा है, जिसको 'खुमाण रावल का देवरा' कहते हैं। उसमें भी खुदाई का काम अच्छा है। दुसरा जैन-मंदिर अद-बदजी का मंदिर कहलाता है, उसके भीतर ६ फ्रट ऊंची शांतिनाथ की बैठी हुई मृति है। इस अद्भुत मृति के कारण ही लोगों ने इसका नाम अद्वद्जी (अद्भु-तजी ) का मंदिर रख लिया है। उक्क मूर्ति के लेख से ज्ञात होता है कि महाराणा कुंभकर्श (कुंभा) के राज्य-समय वि० सं० १४६४ (ई० स० १४३७) में श्रोसवाल सारंग ने वह मूर्ति बनवाई थी।इन मंदिरों के अतिरिक्ष और भी कई छोटे छोटे मंदिर वहां विद्यमान हैं. परंत विस्तार भय से हमने उनका हाल यहां लिखना उचित नहीं समभा।

उद्यपुर से २० मील और एकलिंगजी से १७ मील उत्तर में नाथद्वारा नामक स्थान में वल्लभ संप्रदायवाले वैष्णुवों के मुख्य उपास्य देवता श्रीनाथजी का मंदिर है। समस्त भारत के वैष्णुव नाथद्वारे को अपना पवित्र श्रीनाथजी तीर्थ मानकर यात्रार्थ यहां आते हैं और बहुत कुछ भेट चढ़ाते हैं। अन्य देवालयों के समान यहां दर्शन घंटों तक नहीं होते, किन्तु पुष्टिमार्ग के नियमानुसार समय समय पर ही होते हैं, जिनको 'भांकी' कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक श्रीवद्धभावार्यजी तैलंग जाति के सोमयाजी यक्षनारायण

भट्ट के वंशज और लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १४३४ ( ई० स० १४७= ) में चम्पारएय में हुआ था। इन्होंने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया श्रीर कई जगह शास्त्रार्थों में विजयी होकर शुद्धाद्वैत संप्रदाय का, जिसको वक्षम संपदाय भी कहते हैं, प्रचार किया, और दिन दिन इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। गोवर्धन पर्वत पर इनको श्रीनाथजी की मूर्ति मिली थी, ऐसी मसिद्धि है। वल्लभावार्य के द्वितीय पत्र विद्वलनाथजी को गुसाई (गोस्वामी) की पदवी मिली तभी से उनकी संतान गुसाई कहलाई। विहलनाथजी के सात पत्र हुए जिनके पूजन की मुर्तियां अलग अलग थीं। ये वैष्णुवीं में 'सात स्वरूप' नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र गिरिधरजी टीकायत ( तिलकायत ) थे इसी से उनके वंशज नाथद्वारे के गुसाईजी टीकायत महाराज कहलाते हैं और श्रीनाथजी की मार्ति गिरिधरजी के पूजन में रही। जब बादशाह श्रीरंगज़ेब ने हिन्दुश्रों की मूर्तियां तोड़ने की आज्ञा दी, उस समय इस मूर्ति के तोड़े जाने के भय से उक्त गिरिधरजी महाराज के पुत्र दामोदरजी (बड़े दाऊजी )श्रीनाथजी की प्रतिमा को लेकर वि० सं० १७२६ (ई० स० १६६६) में ग्रुप्त रीति से गोवर्धन से निकल गये और आगरा, दूंदी, कोटा, पुष्कर और कृष्णगढ़ में ठहरते हुए चांपासणी गांव में, जो जोयपुर से तीन कोस दूर है, पहुंचे, परन्त जोधपुर के महाराज जसवंतसिंह के अधिकारियों की दहता न देखकर गोस्वामीजी के काका गोपीनाथजी उदयपुर के महाराणा राजसिंह के पास आये श्रीर श्रीनाथजी के विषय में श्रपनी इच्छा प्रकट की. जिसपर महाराणा ने उत्तर दिया कि आप प्रसन्नतापूर्वक श्रीनाथजी को मेवाड़ में पघरावें। मेरे एक लाख राजपतों के सिर कट जावेंगे उसके बाद श्रीरंगज़ेब इस मृति के हाथ लगा सकेगा। इसपर गोपीनाथजी बड़े प्रसन्न होकर चांपासणी को लौटे श्रौर वि० सं० १७२८ ( ई० स० १६७१ ) कार्तिक सुदि १४ को वहां से प्रस्थान कर मैवाड़ की तरफ चले। अब मेवाड की सीमा में पहुंचे तो महाराणा पेशवाई कर श्रीनाथजी को ले आये और बनास नदी के किनारे सिहाड़ गांव के पासवाले खेड़े में वि॰ सं० १७२८ फाल्मुन वदि ७ को उनकी स्थापना हुई। वहां नया गांव बसने लगा. और दिन दिन उसकी उन्नति होते हुए श्रव एक श्रच्छा क्रस्वा वन गया है, जिसमें ८४२४ मनुष्यों की बस्ती है। वर्तमान टीकायत महाराज गोस्वामीजी गोवर्धनलालजी हैं। इनके समय में नाथद्वारे की विशेष उन्नति हुई श्रीर कई बड़ी

वड़ी धर्मशालाएं बनीं, जिससे यात्रियों के ठहरने का सब तरह से खुकीता हो गया है। गोवर्धनलालजी महाराज ने नाथहारे में संस्कृत पाठशाला, अंग्रेज़ी तथा हिंदी के मदरसे, देशी औषधालय, अस्पताल, पुस्तकालय आदि स्थापित किये हैं और वे संस्कृत के कई विद्वानों को आदरपूर्वक अपने पास रखते हैं। सुप्रासिद्ध संस्कृत विद्वान भारतमातिगढ पिगडत गर्द्धलालजी को इन्होंने बड़े आग्रह के साथ कई बरसों तक नाथहारे में रक्खा था। आप बड़े ही विद्याप्रेमी, मिलनसार, गुण्याहक और श्रीनाथजी की सेवा में तत्पर हैं। उदयपुर के महाराणा, राजपूताना पवं अन्य बाहरी राज्यों के राजाओं तथा बहुतसे सरदारों की तरफ से कई गांव, कुए आदि श्रीनाथजी के भेट किये गये हैं। गुसाईजी महाराज को अपने इलाक़े में दीवानी तथा फौजदारी के नियमित अधिकार भी हैं।

नाथद्वारे से १० मील उत्तर में राजसमुद्र के बांध के पास ही कांकड़ोली गांव बसा है। यहां बज्जम संप्रदाय का द्वारिकाधीश (द्वारिकांकड़ोली कानाथजी) का मंदिर बना है। यहां की मूर्ति सात स्वरूपों में से एक होने के कारण यह भी वैष्णवों का एक तीर्थ है श्रीर नाथद्वारे श्रानेवाले वैष्णवों में से बहुतसे यहां भी दर्शनार्थ जाते हैं। श्रीरंगज़ेव के भय से ही यह मूर्ति श्रीनाथजी से कुछ पहले मेवाड़ में लाई जाकर स्थापित की गई थी। यहां के गुसाईजी महाराणाओं के वैष्णव गुरु हैं।

कांकड़ोली से अनुमान १० मील पश्चिम के गड़वोर गांव में चारभुजा का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। मेवाड़ तथा मारवाड़ आदि के बहुतसे लोग यात्रार्थ धारभुजा यहां आते हैं और माद्रपद सुदि ११ को यहां वड़ा मेला होता है। यहां के पुजारी गूजर हैं। चारभुजा का मंदिर किसने बनवाया यह ज्ञात महीं हुआ, परंतु प्राचीन देवालय का जीर्णोद्धार कराकर वर्तमान मंदिर वि० सं० १५०१ (ई० स० १५४४) में खरवड़ जाति के रा० (रावत या राव) महीपाल, उसके पुत्र लखमण (लदमण), उस(लदमण)की स्त्री चीमिणी तथा उसके पुत्र मांभा, इन चारों ने मिलकर बनवाया, ऐसा वहां के शिलालेख से पाया जाता है। उक्क लेख में इस गांव का नाम बदरी लिखा है और लोग चारभुजा को वदरीनाथ का रूप मानते हैं।

चारभुजा से अनुमान तीन मील पर सेवंत्री गांव में रूपनारायण का प्रसिद्ध विष्णु-मंदिर है। वहां भी यात्रा के लिये बहुतसे लोग दूर दूर से आते हैं। इस मंदिर को वि० सं० १७०६ (ई० सं०१६४२) में महा-राणा जगत्सिंह (प्रथम) के राज्यसमय मेड़तिया राठोड़ चांदा के पौत्र और रामदास के पुत्र जगत्सिंह ने ४१००१ रुपये लगाकर, कोठारी कुंभा के द्वारा बनवाया था। पहले का मंदिर जीर्थ होकर उसका कुछ श्रंश नष्ट हो गया था, जिससे उसी के स्थान पर यह नया मंदिर बनवाया गया है।

नाथद्वारे से अनुमान २४ मील उत्तर में अर्वली की एक ऊंची श्रेणी पर कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला बना हुआ है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई उप्तक्षण के प्रदे कुला बना हुआ है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई उप्तक्षण के प्रदे कुला वि० सं० १४१४ (ई० स० १४४८) में बनवाया था, जिससे इसकी कुंभलमेर (कुंभलमेर) या कुंभलगढ़ कहते हैं। इस दुर्ग के स्मरणार्थ महाराणा कुंभा ने सिक्के भी बनवाये थे, जिनपर इसका नाम श्रंकित है। केलवाड़ के क्सें से पश्चिम में कुछ दूर जाकर ७०० फुट ऊंची नाल चढ़ने पर इस किले का 'आरेट पोल' नामक दरवाज़ा आता है जहां राज्य का पहरा रहता है। यहां से अनुमान एक मील के अंतर पर हल्ला पोल है, जहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर इनुमान पोल में पहुंचते हैं जहां महाराणा कुंभा की स्थापित की हुई एक हनुमान की मूर्ति है। किर विजय पोल नामक दरवाज़ा आता है जहां कुछ भूमि समतल और कुछ नीची आ गई है, और यहीं से प्रारंभ होकर पहाड़ी की एक चोटी बहुत ऊंचाई तक चली गई है।

समान भूमि में हिन्दुओं तथा जैनों के कई मंदिर हैं, जिनमें से अधिकतर इस समय जीर्ण-शीर्ण दशा में पड़े हुए हैं। यहां पर नीलकंठ महादेव का एक मंदिर है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे सुंदर स्तंभवाले वरामदे बने हुए हैं। इस तरह के बरामदेवाले मंदिर अन्यत्र देखने में नहीं आये। मंदिर की इस शैली को देखकर कर्नल टॉड ने इसको श्रीक (यूनानी) मंदिर मान लिया है, परंतु वास्तव में इसमें श्रीक शैली का कुछ भी काम नहीं है और न यह उतना पुराना ही कहा जा सकता है। दूसरा उन्नेखनीय स्थान चेदीं है। यह एक दुमंज़िला भवन है, जिसके उन्नत गुंबज़ के नीचे का माग धुआं निकलने के लिये चारों और से खुला हुआ है। महाराणा कुंभा ने, जो शिल्पशास्त्र के अच्छे झाता थे, इस यहस्थान को शास्त्रोक्ष रीति से बनवाया था। कुंभलगढ़ की प्रतिष्ठा का यह भी इसी वेदी पर हुआ था, और इस समय राजपूताने में शाचीन काल के

यज्ञ-स्थानों का यही एक स्मारक देखने को रह गया है। पहले महाराणाओं के टहरने योग्य कुंमलगढ़ पर कोई अच्छा महल न होने से वर्तमान महाराणा साहब ने इस यज्ञ-स्थान में इधर उधर चुनाई कराकर उपयुक्त स्थान बना लिया है। अब तो किले के सर्वोच्च भाग पर नये भव्य महल भी बन गये हैं, इसलिये क्या ही अच्छा हो कि महाराणा साहब वेदी के स्थान में बनवाये हुए चुनाई के नये काम को तुढ़वाकर इस अद्वितीय स्थान को पीछा अपनी पूर्वस्थिति में परिणत कर दें।

नीचेवाली भूमि में भाली वाव (वावड़ी) और मामादेव का कुंड है। इसी कुंड पर बैठे हुए महाराणा कुंभा अपने ज्येष्ठ पुत्र उदयसिंह (ऊदा) के हाथ से मारे गये थे। इसी कुंड के निकट महाराणा कुंभा ने मामावट स्थान में कुंभस्वामी नामक विष्णु-मंदिर वनवाया था जो इस समय टूटी-फूटी दशा में पड़ा हुआ है। उसके वाहरी भाग में विष्णु के अवतारों, देवियों, पृथ्वी, पृथ्वीराज, कुबेर आदि की कई म्तियां स्थापित की गई थीं और वहीं बड़ी बड़ी पांच शिलाओं पर खुदी हुई प्रशस्ति में उक्त राणाने अपने समय तक के मेवाड़ के राजाओं की वंशावली तथा उनमें से कुछ का संचित्र परिचय और अपनी भिन्न भिन्न विजयों का विस्तृत वर्णन अंकित कराया था। इन पांच शिलाओं में से तीन अर्थात् पहली, तीसरी और चौथी प्राप्त हो गई हैं जो मेवाड़ के इविहास के लिये बड़े ही महत्त्व की हैं। मैंने इन शिलाओं को वहां से लाकर उदयपुर के विकटोरिया हॉल में सुरिचत कर दी हैं। वाकी की शिलाओं के लिये खुदाई करवाई तो सुभे दूसरी शिला के ऊपर का एक छोटासा दुकड़ा ही मिला। मामावट के निकट ही राणा रायमल के प्रसिद्ध पुत्र वीरवर पृथ्वीराज का दाहस्थान बना हुआ है।

पहाड़ी की जो चोटी विजय पोल से प्रारंभ होकर बहुत ऊंचाई तक चली गई है उसी पर क़िले का सबसे ऊंचा भाग बना हुआ है, जिसको कटारगढ़ कहते हैं। विजय पोल से आगे बढ़ने पर कमशः भैरव पोल, नींवू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल आती हैं। गणेश पोल के सामने की समान भूमि में गुंबज़दार महल और देवी का स्थान था। यहां से कुछ सीढ़ियां और चन्हेने पर महाराणा उदयसिंह की राणी काली का महल था, जिसको 'काली का माळिया' कहते थे। वर्तमान महाराणा साहब ने गणेश पोल के सामने के पुराने महल आदि को गिरवाकर उनके स्थान में नये महल बनवाये हैं, जो बड़े ही भव्य-

श्रीर ऊंचाई पर होने के कारण उष्ण काल में त्रावू के समान ही ठंडे रहते हैं। इस क़िले पर मुसलमानों की कई चढ़ाइयां श्रीर बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, जिनका वृत्तान्त श्रागेयथाप्रसंग लिखा जायगा।

उदयपुर से अनुमान २० मील दिवाण में जावर नाम का प्राचीन स्थान है। महाराणा लाखा के समय चांदी और सीसे की खान निकल आने से यहां की श्राबादी अच्छी बढ़ी। यहां पर कई जैन-मंदिर तथा 'जावर माता' नामक देवी का. और शिव एवं विष्णु के भी मंदिर हैं। जावर के दो विभाग हैं-नया जावर और पुराना जावर । महाराणा कुंभा की राजकुमारी रमाबाई, जो गिरनार (जूनागढ़, काठियावाड़ में) के राजा मंडलीक (चौथे) को ब्याही गई थी. पति से अनवन होने पर अपने भाई महाराणा रायमल के समय गिरनार से मेवाड़ में चली श्राई श्रौर जावर में रही। उसने यहां रमाऊंड नाम का एक विशाल जलाशय तथा उसके तट पर रामस्वामी नामक सुंदर विष्णु-मंदिर वि० सं० १४४४ ( ई० स० १४६७ ) में बनवाया, ऐसा उसी मंदिर की दीवार में लगे हुए उक्त संवत के शिलालेख से ज्ञात होता है। महाराणा रायमल का राजतिलक भी यहीं हुआ था। जब से चांदी की खान का काम बंद हुआ तभी से यहां की आबादी कम होती गई और अब तो नये जावर में थोड़ीसी बस्ती रह गई है, जिसमें अधिकतर भील इत्यादि ही हैं। महाराणा सज्जनसिंह ने चांदी की खान को फिर जारी करने का उद्योग किया था, परंतु मुनाफ़ा विशेष न रहने से काम बंद करना पड़ा। यह स्थान पर्वत-मालाओं के बीच आ गया है और एक ऊंची पहाड़ी के मध्य में 'जावर माळा' नामक स्थान है जहां महाराणा प्रताप श्रकवर के साथ की लडाइयों के समय कभी कभी रहा करते थे। वहीं पहाड़ी के भीतर जल का एक स्थान भी है।

उदयपुर से खैरवाड़े जानेवाली सड़क पर परसाद गांव से अनुमान ६ मील पूर्व में चावंड नाम का पुराना गांव है, जहां एक जैन-मंदिर भी है। गांव से अनुमान आध मील दूर की एक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप के महल बने हुए हैं और उनके नीचे देवी का एक मंदिर है। यह स्थान विकट पहाड़ियों की श्रेणी के बीच आ गया है। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास यहीं हुआ और यहां से अनुमान डेढ़ मील के अंतर पर बंडोली गांव के पास वहनेवाले एक छोटेसे नाले के तट पर उक्क महाराणा का अग्निसंस्कार

हुआ था, जहां उनके स्मारकरूप श्वेत पाषाण की आठ स्तंभवाली एक छोटीसी छुत्री बनी हुई है, जो इस समय जीर्ण शीर्ण हो रही है और इसके गुंबज़ के सब पत्थर हिल रहे हैं; इसलिये यदि इस छुत्री की मरम्मत न हुई तो कुछ ही वर्षों में यह टूटकर महाराणा प्रताप का यह स्मारक सदा के लिये लुत हो जायगा।

उदयपुर से ३६ मील दिन्न में खैरवाड़े की सड़क के निकट कोट से विरे हुए धूलेव नामक क़स्बे में ऋषभदेव का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहां की मूर्ति पर केसर' बहुत चढ़ाई जाती है, जिससे इनको केसिरयाजी या केसिर-ऋषभदेव यानाथजी भी कहते हैं। मूर्ति काले पत्थर की होने के कारण भील लोग इनको 'काळाजी' कहते हैं। ऋषभदेव विष्णु के २४ अवतारों में से आठवें अवतार होने से हिन्दुओं का भी यह पवित्र तीर्थ माना जाता है। भारतवर्ष भर के श्वेतांवर तथा दिगंबर जैन एवं मेवाड़, मारवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर आदि राज्यों के शेव, वैष्णुव आदि यहां यात्रार्थ आते हैं। भील लोग काळाजी को अपना इष्टेच मानते हैं और उन लोगों में इनकी भक्ति यहां तक है कि केसिरयानाथ पर चढ़े हुए केसर को जल में घोलकर पी लेने पर वे—चाढ़े जितनी विपत्ति उनको सहन करनी पड़े—भूठ नहीं बोलते।

हिंदुस्तान भर में यही एक ऐसा मंदिर है, जहां दिगंबर तथा श्वेतांबर जैन और वैष्णुव, शैव, भील एवं तमाम सच्छूद्र स्नान कर समान रूप से मूर्ति का पूजन करते हैं। प्रथम द्वार से, जिसपर नकारख़ाना बना है, प्रवेश करते ही बाहरी परिक्रमा का चौक आता है; वहां दूसरा द्वार है, जिसके बाहर दोनों और काले पत्थर का एक एक हाथी खड़ा हुआ है। उत्तर की तरफ के हाथी के पास एक हवनकुंड बना है, जहां नवरात्रि के दिनों में दुगी का हवन होता है। उक्त द्वार के दोनों और के ताकों में से एक में ब्रह्मा की और दूसरे में शिव की मूर्ति है जो पीछे से बिठलाई गई हों ऐसा जान पड़ता है। इस द्वार से दस सीढ़ियां चढ़ने पर मंदिर में पहुंचते हैं और उन सीढ़ियों के ऊपर के मंडप में मध्यमकृद के हाथी पर बैठी हुई महदेवी की मूर्ति है। सीढ़ियों से आगे बाई श्रोर

<sup>(</sup>१) यहां पूजन की मुख्य सामग्री केसर ही है और प्रत्येक यात्री अपनी इच्छानुसार केसर चढ़ाता है। कोई कोई जैन तो अपने बच्चों आदि को केसर से तोलकर वह सारी केसर चढ़ा देते हैं। प्रातःकाल के पूजन में जलप्रचालन, दुग्धप्रचालन, अतरलेपन आदि होने के पीछे केसर का चढ़ना प्रारंभ होकर एक बजे तक चढ़ता ही रहता है।

'श्रीमैंद्रागवत' का चबूतरा बना है, जहां चार्तुमास में भागवत की कथा बंचती है। यहां से तीन सीढ़ियां चढ़ने पर एक मंडप श्राता है, जिसकी, ६ स्तंभ होने के कारण, 'नौबौकी' कहते हैं। यहां से तीसरे द्वार में प्रवेश किया जाता है। उक्ष द्वार के बाहर उत्तर के ताक में शिव की श्रीर दक्षिण के ताक में सरस्वती की मूर्ति स्थापित है। इन दोनों के श्रासनों घर दि० सं० १६७६ के लेख खुदे हैं। तिसरे द्वार में प्रवेश करने पर खेला मंडप (श्रेतरात ) में पहुंचते हैं, वहां से श्रागे निजमंदिर (गर्भगृह) में ऋषश्रदेव की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के ऊपर स्वजादंड सहित विशाल शिखर है, और खेला मंडप, नौबौकी तथा मरुदेवी खोले मंडप पर गुंबज़ हैं। मंदिर के उत्तरी, पश्चिमी श्रीर दित्तणी पार्श्व में देव-कुलिकाश्रों की पंक्तियां हैं जिनमें से प्रत्येक के मध्य में मंडप सहित एक एक मंदिर बना है। वेवकुलिकाश्रों श्रीर मंदिर के बीच भीतरी परिक्रमा है।

इस मंदिर के विषय में यह प्रसिद्धि है कि पहले यहां ईटों का चना हुआ। एक जिनालय था, जिसके दूट जाने पर उसके जीखींद्वारक्षप पापास का यह नया भंदिर बना । यहां के शिलालेखों से पाया जाता है कि इस पंदिर के भिन्न भिन्न विभाग अलग अलग समय के वने हुए हैं। बेला मंडप की दीवारों में लगे हुए दी शिलालेखों में से एक वि० सं० १४३१ वैशाख सुदि ३ दुधवार का है, जिसका श्राराय यह है कि दिगंबर सम्प्रदाय के काष्टासंघ के महारक श्रीधर्मकीर्ति के उपदेश से साह ( सेठ ) वीजा के बेटे हरदान ने इस जिनालय का जीगोंद्वार करवाया । उसी मंडप में लगे हुए वि० सं०१४७२ वैशाख सुदि ४ के शिलालेख से बात होता है कि, काष्टासंघ के श्रवयायी काछल गोत्र के कड़िया पोइया स्रोर उसकी स्त्री भरमी के पुत्र हांसा ने धूलीव ( धूलेव ) गांव में श्रीऋषभनाथ को प्रणाम कर भट्टारक श्रीजसकीति (यशकीति) के समय मंडप तथा नौचौकी बनवाई। इन दोनों शिलालेखों से ज्ञात होता है कि गर्भगृह (निजमंदिर) तथा उसके आगे का खेला मंडप वि० सं० १४३१ में और नौचौकी तथा एक श्रीर मंडप वि० सं० १४७२ (ई० स० १४१४) में बने। देवकुलिकाएं पीछे से बनी हैं, क्योंकि दक्षिण की देवकुलिकाओं की पंक्ति के मध्य में मंडप सहित जी मंदिर' है उसके द्वार के समीप दीवार में लगे हुए शिलालेख से स्पष्ट है कि

<sup>(</sup>१) तीनों श्रोर की देवकुलिकाश्रों की पंक्षियों के मध्य में बने हुए मंडपवाले तीनों मंदिरों को वहां के पुजारी लोग नेमिनाथ के मंदिर कहते हैं, परंतु इस मंदिर के शिला जेख तथा

काष्टासंघ के नदीतट गच्छ और विद्यागण के भट्टारक श्रीसुरेंद्रकीर्त्ति के समय में बघरवाल जाति के गोवालगोत्री संघवी (संघपित) श्राल्हा के पुत्र भोज के कुटुन्वियों ने यह मंदिर वनवाकर प्रतिष्ठा-महोत्सव किया । इस मंदिर से श्राणे की देवकुलिका की दीवार में भी एक शिलालेख लगा हुआ है, जिसका श्राश्य यह है कि वि० सं० १७४४ पौष वदि ४ को काष्टासंघ के नदीतट गच्छ और विद्यागण के भट्टारक सुरेंद्रकीर्ति के उपदेश से हुंचड़ जाति की वृद्धशाखा-वाले विश्वेश्वरगोत्री साह श्राल्हा के वंशज सेठ भूपत के वंशवालों ने यह लघु प्रासाद वनवाया। इन चारों शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ऋषभदेव के मंदिर तथा देवकुलिकाओं का श्राधिकांश काष्टासंघ के भट्टारकों के उपदेश से उनके दिगंबरी श्रनुयायियों ने बनवाया था। शेष सब देवकुलिकाएं किसने बनवाई, इस विषय का कोई लेख नहीं मिला।

ऋषभदेव की वर्तमान मूर्ति बहुत प्राचीन होने से उसमें कई जगह खड़े पड़ गये थे, जिससे उनमें कुछ पदार्थ भरकर उनको ऐसे बना दिये हैं कि वे मालूम नहीं होते। यह प्रतिमा इंगरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बड़ौदे (वटपद्रक) के जैन-मंदिर से लाकर यहां पधराई गई है। बड़ौदे का पुराना मंदिर गिर गया है और उसके पत्थर वहां वटबुच के नीचे एक चबूतरे पर चुने हुए हैं। ऋषभदेव की प्रतिमा बड़ी भव्य और तेजस्वी है; इसके साथ के विशाल परिकर में इंद्रादि देवता बने हैं और दोनों पार्श्व पर दो नग्न काउसिंगिये (कायोत्सर्ग स्थिति-वाले पुरुष) खड़े हुए हैं। मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी छोटी ६ मूर्तियां हैं, जिनको लोग 'नवप्रह' या 'नवनाथ' वतलाते हैं। नवप्रहों के नीचे १६ सपने (स्वप्न रे) खुदे हुए हैं, जिनके नीचे के भाग में हाथी, सिंह, देवी आदि की

इसके भीतर की मूर्ति के त्रासन पर के लेख से निश्चित है कि यह तो ऋपभदेव का ही मंदिर है। बाकी के दो मंदिर किन तीर्थंकरों के हैं, यह उनमें कोई लेख न होने से ज्ञात नहीं हुन्ना।

<sup>(</sup>१) यह शिलालेख प्राचीन जैन इतिहास के लिये बड़े काम का है, क्योंकि इसमें नदीतट गच्छ की उत्पत्ति तथा उक्त गच्छ के त्राचार्यों की क्रमपरंपरा दी हुई है।

<sup>(</sup>२) तीर्थंकर की गर्भवती माता जिन स्वमों को देखती है वे जैनों में बढ़े पवित्र माने जाते हैं। उनमें हाथी, बैल, सिंह, लक्मी, सूर्य, चंद्र आदि हैं। श्वेतांबर संप्रदाय- आले ऐसे १४ स्वप्न और दिगंबर १६ मानते हैं। आबू पर देलवाड़े के एक श्वेतांबर मंदिर के द्वार पर १४ स्वप्न खुदे हुए हैं। जैन आचार्यों के पास पुस्तकों के छूटे पत्रों को हाथ में रखकर पढ़ने के लिये ऊपर की तरफ से आधे मुदे हुए पुट्टों के रेशमी वस्त्र पर ज़री के

मूर्तियां श्रौर उनके नीचे दो वैलों के बीच देवी की एक मूर्ति बनी हुई है। निज-मंदिर की बाहरी पार्श्व के उत्तर श्रौर दक्षिण के ताकों। तथा देवकुलिकाश्रों के पृष्ठभागों में भी नग्न मूर्तियां विद्यमान हैं।

मूलसंघ के बलात्कार गण्याले कमलेश्वरगोत्री गांधी विजयचंद ने विक सं० १८६३ (ई० स० १८०६) में इस मंदिर के चौतरफ एक पक्का कोड बन-वाया। वि० सं० १८८६ (ई० स०१८३२) में जैसलमेर के (उस समय उदयपुर के) निवासी श्रोसवाल जाति की वृद्ध शाखावाले बाफणागोत्री सेठ गुमानचंद के पुत्र कहादुरमल के कुटुंवियों ने प्रथम द्वार पर का नकारखाना बनवाकर वर्तन्मान ध्वजादंड चढ़ाया।

इस मंदिर के खेला मंडप में तीर्धकरों की २२ और देवकुलिकाओं में ४४ मूर्तियां विराजमान हैं। देवकुलिकाओं में वि० सं० १७४६ की बनी हुई विजयः सागर सूरि की मूर्ति भी है और पश्चिम की देवकुलिकाओं में से एक में अकुमान ६ फुट ऊंचा ठोस पत्थर का एक मंदिर-सा बना हुआ है जिसपर तीर्धकरों की बहुतसी छोटी छोटी मूर्तियां खुदी हैं, इसको लोग 'ग्रिरनारजी का विव' कहते हैं। उपर्युक्त ७६ मूर्तियां में से १४ पर लेख नहीं हैं। लेखवाली मूर्ति यों में से ३८ दिगंबर सम्प्रदाय की और ११ श्वेतांवरों की हैं। शेष पर लेख अस्पष्ट होने या चूना लग जाने के कारण उनका ठीक ठीक निश्चय नहीं हो सका। लेखवाली मूर्तियां वि० सं० १६११ से १८६३ तक की हैं और उनपर खुदे हुए लेख जैनों के इतिहास के लिये बड़े उपयोगी हैं।

नौचौकी के मंडप के दिल्ला किनारे पर षाषाए का एक छोटासा स्तंम खड़ा है जिसके चारों और तथा ऊपर-नीचे छोटे छोटे १० ताक खुदे हैं। मुसन लमान लोग इस स्तंभ को मसजिद का चिह्न मानते हैं और उसके नीचे की परिन कमा में खड़े रहकर वेलोबान जलाते,शीरनी (मिटाई) चढ़ाते और धरेक देते हैं ।

बने हुए ये स्वप्न भी देखने में आये और अन्यत्र इनके रंगीनः चित भी मिल आते हैं ।

<sup>(</sup>१) मुसलमान लोग मंदिरों को तोड़ देते थे, जिससे उनके समय के बने हुए बड़ें मंदिरों आदि में उनका कोई पवित्र चिद्ध इस अभिप्राय से बना दिया जाता था कि उसको देखकर वे उनको न तोड़ें। राणपुर के प्रसिद्ध मंदिर के एक भाग में छौटीसी मसजिद की आकृति बनी हुई है; महाराणा कुंभा के बनवाये हुए चित्तोड़ के सुप्रसिद्ध कीर्तिस्तंम की एक मंज़िल के द्वार की दोनों तरफ रवेत पाषाण के स्तंमों के मध्य में तीन तीन बार 'अख़ाह्द राब्द उभड़े हुए सुंदर अरबी अन्तरों में अंकित है।

उदयपुर राज्य के अधिकार में जो विष्णु-मंदिर हैं, उनके समान यहां भी विष्णु के जन्माष्टमी, जलभूलनी आदि त्यौहार मंदिर की तरफ से मनाये जाते हैं। चौमासे में इस मंदिर में श्रीमद्भागवत की कथा होती है, जिसकी भेट के निमित्त राज्य की तरफ से ताझपत्र कर दिया गया है और ऋष्भनाथजी के भोग के लिये एक गांव भी भेट हुआ था। मंदिर के प्रथमद्वार के पास खड़े हुए महाराणा संप्रामसिंह (दूसरे) के शिलालेख में बेगार की मनाई करने, ऋष्भदेवजी की रसोई का काम नाथजी के खुपुर्द करने तथा उस संबंध का ताझपत्र अखेहजी नाथजी (भंडारी) के पास होने का उल्लेख है। पहले अन्य विष्णु-संदिरों के समान यहां भोग भी लगता था और भोग तैयार होने के स्थान को 'रसोड़ा' कहते थे। अब तो इस मंदिर में पहले की तरह भोग नहीं लगता और भोग के स्थान में, भंडार की तरफ से होनेवाले स्नात्रपूजन में फल और सूखे मेवे आदि के साथ, कुछ मिटाई रख दी जाती है।

महाराणा साहब इस मंदिर में द्वितीय द्वार से नहीं, किंतु बाहरी परिक्रमा के पिछले भाग में बने हुए एक छोटे द्वार से प्रवेश करते हैं, क्योंकि दूसरे द्वार के ऊपर की छत में पांच शरीर श्लीर एक सिरवाली एक मृर्ति खुदी हुई है, जिसको लोग 'छत्रभंग' कहते हैं। इसी मृर्ति के कारण महाराणा साहब इसके नीचे होकर दूसरे द्वार से मंदिर में प्रवेश नहीं करते।

मंदिर का सारा काम पहले भंडारियों के श्रधिकार में था श्रौर इसकी सारी श्रामद उनकी इच्छानुसार खर्च की जाती थी, परंतु पीछे से राज्य ने मंदिर की श्राय में से कुछ हिस्सा उनके लिये नियत कर वाकी के रुपयों की व्यवस्था करने के लिये एक जैन कमेटी बना दी है श्रौर देवस्थान के हाकिम का एक नायब मंदिर के प्रबंध के लिये वहां रहता है।

मंदिर में पूजन करनेवाले यात्रियों के लिये नहाने-धोने का श्रच्छा प्रबंध है। पूजन करते समय स्त्री-पुरुषों के पहनने के लिये ग्रुद्ध वस्त्र भी वहां हर चक्न तैयार रहते हैं और जिनको श्रावश्यकता हो उनको वे मिल सकते हैं। मंदिर एवं जैन धनाड्यों की तरफ से कई एक धर्मशालाएं भी बन गई हैं, जिससे यात्रियों को धूलेव में उहरने का बड़ा सुवीता रहता है। उदयपुर से श्रावभदेव तक का सारा मार्ग बहुधा भीलों ही की वस्तीवाले पहाड़ी प्रदेश में होकर निकलता है, एरंतु वहां पद्मी सदक बनी हुई है और वर्तमान महाराखा

साहब ने यात्रियों के श्राराम के लिये ऋषभदेव के मार्ग पर काया, वारापाल तथा टिड्डी गांवों में एकी धर्मशालाएं बनवा दी हैं। परसाद में भी पुरानी कच्ची धर्मशाला बनी हुई है। मार्ग निर्जन वन तथा पहाड़ियों के बीच होकर निकलता है तो भी रास्ते में स्थान स्थान पर भीलों की चौकियां विठला देने से यात्रियों को लुट जाने का भय बिल्कुल नहीं रहा। प्रत्येक चौकी पर राज्य की तरफ से निधत किये हुए कुछ पैसे ही देने पड़ते हैं। ऋषभदेव जाने के लिये उदयपुर में वैलगाड़ियां तथा तांगे मिलते हैं श्रीर श्रव तो मोटरों का भी प्रबंध हो गया है।

वॉम्बे वड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेल्वे की अजमेर से खंडवा जानेवाली शाखा पर चित्तोड़गढ़ जंक्शन से दो मील पूर्व में एक विलग पहाड़ी पर राजपूताने का वित्तोड़गढ़ के ही नहीं वरन भारत का सुप्रसिद्ध क़िला, चित्तोड़गढ़, बना हुआ है। राजपूत जाति के इतिहास में यह दुर्ग एक अत्यन्त प्रसिद्ध स्थान है जहां असंख्य राजपूत वीरों ने अपने धर्म और देश की रक्ता के लिये अनेक बार असिधाराक्षणी तीर्थ में स्नान किया और जहां कई राजपूत वीरांगनाओं ने सतीत्व-रक्ता के निमित्त, धधकती हुई जौहर की आनि में कई अवसरों पर अपने प्रिय वाल-बच्चों सहित प्रवेश कर जो उच्च आदर्श उपस्थित किया वह चिरस्मरणीय रहेगा। राजपूतों ही के लिये नहीं, किन्तु प्रत्येक स्वदेशप्रेमी हिन्दू संतान के लिये चित्र-रुधिर से सिची हुई यहां की भूमि के रजकण भी तीर्थ-रेण के तल्य पवित्र हैं।

यह किला मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने बनवाया था जिससे इसको चित्रकृट (चित्तोड़) कहते हैं। विक्रम संवत् की आठवीं शताब्दी के अंत में मेवाड़
के गुहिलवंशी राजा बापाने राजपूताने पर राज्य करनेवाले मौर्य वंश के अंतिम
राजा मान से यह किला अपने हस्तगत किया। फिर मालवे के परमार राजा
सुज ने इसे गुहिलवंशियों से छीनकर अपने राज्य में मिलाया। वि० सं० की
बारहवीं शताब्दी के अन्त में गुजरात के सोलंकी राजा जयसिंह (सिद्धराज)
ने परमारों से मालवे को छीना, जिसके साथ ही यह दुर्ग भी सीलंकियों के
अधिकार में गया। तदनन्तर जयसिंह के उत्तराधिकारी कुमारपाल के भतीजे
अजयपाल को परास्त कर मेवाड़ के राजा सामन्तसिंह ने वि० सं० १२३१ (ई०
स० ११७४) के आसपास इस किले पर गुहिलवंशियों का आधिपत्य पीछा

जमा दिया। उस समय से आज तक यह इतिहास-प्रसिद्ध दुर्ग प्रायः—यद्यपि बीच में कुछ वर्षों तक मुसलमानों के ऋघीन भी रहा था—गुहिलवंशियों (सीसोदियों) के ही ऋषिकार में चला आता है।

चित्तोड़गढ़ जंक्शन से किले के ऊपर तक पक्की सड़क वनी हुई है। स्टेशन से रवाना होकर अनुमान सवा मील जाने पर गंभीरी नदी आती है, जिसपर अलाउद्दीन खिलजी के शाहज़ादे ख़िज़रख़ां का वनवाया हुआ पापाए का एक सुदृढ पुल है। नदी का जल वहने के लिये इस पुल में दस महराव वने हैं, जिनमें से नौ के ऊपर के सिरे नुकीले और नदी के पश्चिमी तट से हुठे का अप्रभाग अर्थवृत्ताकार है। अलाउद्दीन ख़िलजी ने महारावल रत्नासिंह के समय वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में यह दुर्ग विजय कर अपने पुत्र को यहां का हािकम नियत किया, उस समय यह पुल वना थां।

पुल से थोड़ी द्र जाने पर कोट से घिरा हुआ चित्तोड़ का क्स्या आता है जिसको 'तलहटी' (तलहिंदका) कहते हैं। क्स्ये में ज़िले की कचहरी है जिसको पास से क़िले की चढ़ाई आरंभ होती है। सबसे पहले 'पाडल पोल' नामक क़िले का दरवाज़ा मिलता है, जिसके बाहर की तरफ एक चबूतरे पर प्रतापगढ़ के रावत बाघसिंह का स्मारक बना हुआ है। महाराणा विक्रमादित्य के राज्यसमय गुजरात के सुलतान बहादुरशाह ने वि० सं० १४६१ (ई० स० १४३४) में चित्तोड़ पर चढ़ाई की, उस समय बालक होने के कारण महाराणा क़िले से बाहर भेज दिये गये थे और बाघसिंह उनका प्रतिनिधि वनकर लड़ता हुआ इसी दरखाज़े के पास—जहां यह स्मारकरूप चबूतरा बना हुआ है—मारा गया था। थोड़ी दूर उत्तर में चलने पर भैरव पोल आती है, जिसके पास ही दाहिने हाथ की तरफ दो छित्रयां बनी हुई हैं। इनमें से पहली चार थंभोंवाली प्रसिद्ध राठोड़ जैमल के कुटुंबी कह्ना और इसके समीप ही ६ स्तंभवाली छत्री स्वयं जैमल की

<sup>(</sup>१) कुछ लोगों का कथन है कि रागा लच्मणिसंह के पुत्र ऋरिसिंह ने, जो अला-उद्दीन के साथ की लड़ाई में मारा गया था, इस पुल को बनवाया था (डॉक्टर जे॰ पी॰ स्ट्रैटन; 'चित्तोर ऐंड दी मेवार फ़ैमिली,' पु॰ ६७); परन्तु यह कथन विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि ऋरिसिंह कभी चित्तोड़ का स्वामी नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि इस पुल का शिल्प हिन्दू शैली का नहीं, किन्तु मुसलमान (सारसोनिक्) शेली का है और कई हिन्दू एवं जैन मंदिरों को गिराकर उनके पत्थरों का इस पुल में उपयोग किया गया है, जो राजपूत लोग कभी नहीं करते।

है, जहां ये दोनों राठोड़ चीर मारे गये थे। वि० सं० १६२४ (ई० स० १५६७) में बादशाह अकवर ने चित्तोड़गढ़ पर चढ़ाई की, उस समय सीसोदिया पत्ता (प्रताप, आमेटवालों का पूर्वज) और मेड़ातिया राठोड़ जैमल, दोनों, महाराणा उदयसिंह की अजुपस्थित में दुर्ग के रक्तक नियुक्त हुए थे और अंतिम दिवस की लड़ाई में लड़ते हुए ये दोनों भिन्न भिन्न स्थानों में वीरोचित गित को प्राप्त हुए । इन छित्रयों से थोड़ी दूर पर हनुमान पोल आती है जहां से कुछ आगे जाकर सड़क दित्तण की ओर मुड़ती है और इस मोड़ पर गणेश पोल बनी हुई हैं। गणेश पोल के आगे लदमण पोल के पास से सड़क फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाती है और इस घुमाव पर ही जोड़ला पोल आती है। फिर कुछ दूर चलने से राम पोल नामक पश्चिमाभिमुख प्रवेश-द्वार में होकर किले पर पहुंच जाते हैं, जहां पहाड़ी की चढ़ाई समाप्त होकर समतल भूमि आती है।

राम पोल में प्रवेश करते ही सामने की तरफ एक चवृतरे पर उपर्युक्त सीसीदिये पत्ता के स्मारक का पत्थर खड़ा है, जहां वह लड़ता हुआ काम आया था। राम पोल में प्रवेश करने के बाद सड़क उत्तर में भी मुड़ती है। उधर थोड़ी ही दूर पर दाहिने हाथ की ओर कुकड़ेश्वर का कुंड आता है जिसके ऊपर के भाग में कुकड़ेश्वर का मंदिर बना हुआ है। आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर सड़क से कुछ दूर हिंगलू आहाड़ा के महल आते हैं। ये महल महाराणा रत्नसिंह के

<sup>(</sup>१) वृंदी के वंशभास्कर नामक इतिहास तथा उसके सारांशरूप वंशप्रकाश में जिला है कि 'वि० सं० १२६८ (ई० स० १२६९) में मीणों से देवीसिंह ने वृंदी ली। उसके छोटे भाइयों में से एक की पुत्र हिंगलू राखाजी के पास रहा तथा अलाउद्दीन के साथ के महाराखा के युद्ध में लड़ता हुआ वह मारा गया जिसके महल चित्तोड़ में हैं'। यह सारा कथन कल्पनामात्र है, क्योंकि देवीसिंह ने महाराखा हम्मीरसिंह की सहायता से वि० सं० १४०० (ई० स० १३६३) के आसपास या उससे कुछ वर्ष पछि मीणों से बूंदी ली थी और इन महलों से बूंदी के हाड़ा हिंगलू का कोई संबंध भी नहीं है। आहाड़ में रहने के कारख मेवाड़ के राजाओं का उपनाम 'आहाड़ा' हुआ और इंगरपुर तथा बांसवाड़े के राजा भी आहाड़ा कहलाते रहे (''संवत् १४२० वर्षे शाके १३८६ प्रवत्तमाने वैशाष (छ) मुद्दि ३ तृतीयायां तिथी सोमिदिने शेहिणीनक्तने आहड़ढवंशोत्पन्न राउल श्री कर्मीसिहोन्नव राउल '''— इंगरपुर राज्य के डेसां गांव का शिलालेख (जो अजमेर के राजपुताना म्यूजियम् में सुराजित है)। हिंगलू झूंगरपुर का आहाड़ा सरदार था और इन महलों में रहता था जिससे ये महल 'हिंगलू आहाड़ा के महल' कहलाये। पिछले समय में आहाड़ा नाम भूल जाने और बूंदीवालों का हाड़ा नाम प्रसिद्ध होने के कारख लोग इन महलों को 'हिंगलू हाड़ा के महल' कहने लोग।

रहने के थे, जहां रत्नेश्वर का कुंड और मंदिर है। यहां से कुछ दूर चलने पर पहाड़ी के उत्तरी किनारे के निकट पहुंचते हैं, जहां से सड़क पूर्व की तरफ घमती है। पहाड़ी के पूर्वी किनारे के समीप एक खिड़की बनी हुई है, जिसकी 'लाखोटा की बारी' कहते हैं। यहां से राजटीले तक सड़क सीधी दक्षिण में चली गई है। मार्ग में पहले बाई श्रोर सात मंज़िलवाला जैन कीर्तिस्तंभ श्राता है. जिसको दिगंबर संप्रदाय के बघरवाल महाजन सा (साह, सेठ) नाय के पुत्र जीजा ने वि० सं० की चौदहवीं शताब्दी के उतराई में वनवाया था। यह कीर्ति-स्तंभ श्रादिनाथ का स्मारक है, इसके चारों पार्श्व पर श्रादिनाथ की एक एक विशाल दिगंबर (नम्न ) जैन मूर्ति खड़ी है और वाकी के भाग पर अनेक छोटी छोटी जैन मूर्तियां खुदी हुई हैं। इस कीर्तिस्तंभ के ऊपर की छत्री बिजली गिरने से ट्रट गई श्रौर इस स्तंभ को भी बड़ी हानि पहुंची थी, परन्तु वर्तमान महा राणा साहब ने अनुमान ५०००० रुपये लगाकर ठीक वैसी ही छत्री पीछी बनवा दी और स्तंभ की भी मरम्मत हो गई है। जैन कीर्तिस्तंभ के पास ही महावीर स्वामी का मंदिर है, जिसका जीर्गोद्धार महाराणा कुंमा के समय वि॰ सं० १४६५ ( ई० स० १४३⊏ ) में श्रोसवाल महाजन गुणराज ने कराया था; इस समय यह मंदिर टूटी-फूटी दशा में पड़ा हुआ है। आगे बढ़ने से नीलकंठ महा-देव का मंदिर श्रौर उसके बाद सूरज पोल नामक किले का पूर्वी दरवाज़ा श्राता है, जहां से इस दुर्ग के नीचे मैदान में जाने के लिये एक रास्ता बना हुन्ना है। इस दरवाज़े के निकट सलूंबर के रावत साईदास का चवृतरा है, जहां वह अकबर की लड़ाई के समय वीरता से लड़ता हुआ मारा गया था। यहां से दिज्ञिण की तरफ जाने पर दाहिनी श्रोर श्रदयदजी (श्रद्भृतजी) का मंदिर श्राता है, जो महाराणा रायमल के राज्य-समय वि० सं० १४४० ( ई० स० १४८३ ) में वना था । इसमें शिवलिंग और दीवार से सटी हुई शिवजी की एक विशाल त्रिम्तिं हैं: इस श्रद्भुत प्रातिमा को देखकर लोगों ने इसका नाम श्रद्यदजी ( श्रद्भतजी ) रख दिया है। यहां से थोड़ी ही दूर पर राजटीला नामक एक ऊंचा

श्रताउद्दीन के समय तो हिंगलू हाड़ा का जन्म भी नहीं हुश्रा था । खरतर गच्छ के यति कि खेता ने बि० सं० १७४८ ( ई० स० १६११ ) में 'चित्तोड़ की गज़ल' नामक पुस्तक लिखी जिसमें भी इन महलों को 'श्राहडु महल' कहा है—

श्राहडू महल श्रति ऊंचा कि । जाइ श्रसमान कुं पोहचा कि ॥११॥ ऐसा ही डॉक्टर स्ट्रैटन ने लिखा है ( 'चित्तोर ऐंड दी मेवार फैमिली;' ए० ७३ )। स्थान है जहां पहले मौर्यवंशी राजा मान के महल थे, ऐसी प्रसिद्धि है। इस स्थान के पास से सड़क पश्चिम में मुड़ जाती है और सड़क के पश्चिमी सिरे के पास चित्रांगद मौर्य्य का निर्माण कराया हुन्ना तालाव है, जिसको 'चन्नंग' कहते हैं। यहां से अनुमान पौन मील दिशण में चित्तोड़ की पहाड़ी समाप्त होती है और उसके नीचे कुछ ही ग्रंतर पर चित्तोड़ी नाम की एक छोटी पहाड़ी है। चन्नंग तालाव से सड़क उत्तर को जाती है।

उत्तर में थोड़ी दूर श्रागे बढ़ने पर दाहिनी श्रोर चहारदीवारी से बिरा हुआ एक छोटासा स्थान है, जिसको लोग 'भाक्सी' कहते हैं और इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है, कि मालवे का सुलतान उसमें क़ैद रहा था, परन्तु यह केवल कल्पना ही है, क्योंकि इस जगह रहने योग्य कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता। यहां से आगे कुछ अंतर पर पश्चिम की तरफ बूंदी, रामपुरा और सलूंबर की हवें-लियों के खंडहर थोड़ीसी ऊंचाई पर दीख पड़ते हैं। इनके पूर्व में पुराना चौगान श्रा गया है, जहां पहले सेना की कवायद हुआ करती थी, और इसकी लोग 'घोड़े दौड़ाने का चौगान' कहते हैं। इसके समीप एक जलाशय के किनारे पर रावल रत्नसिंह की राणी पश्चिनी के महल बने हुए हैं। एक छोटा महल तालाव के भीतर भी है, जहां पहुंचने के लिये किश्ती की श्रावश्यकता रहती है। उक्त महलीं से दिच्य-पूर्व में दो गुबंजदार मकान हैं जिनको वहां के लोग 'गोरा श्रौर बादल के महल' कहते हैं, परन्तु उनकी बनावट तथा वर्तमान दशा देखते हुए उनको इतने पराने नहीं मान सकते । पश्चिमी के महलों से उत्तर में बाई श्रोर कालिका माता का सुन्दर, विशाल और ऊंची करसीवाला एक मंदिर है, जिसके थंभी, छतों तथा निजमंदिर के द्वार पर की ख़दाई का संदर काम देखते इए यही प्रतीत होता है कि यह मंदिर वि० सं० की दसवीं शताब्दी के आसपास का बना हुआ हो। वास्तव में यह कालिका का नहीं, किन्तु सूर्य का मंदिर था, ऐसा निजमंदिर के द्वार पर की सूर्य की मृति, तथा गर्भगृह के बाहरी पार्श्व के ताकों में स्थापित सूर्य की मूर्तियों से निश्चय होता है। संभव है कि मेवाड़ के गृहिलवंशी राजाओं ने यह मंदिर बनवाया हो। मुसलमानों के समय में यहां की मूर्ति तोड़ दी गई श्रौर वरसों तक यह मंदिर सुनापड़ा रहा, जिससे पीछे से इसमें कालिका की मूर्ति स्थापित की गई है। महाराणा सज्जनसिंह ने इस मंदिर का जीर्लोद्धार कराया था। इस मंदिर से उत्तर-पूर्व में एक विशाल कुंड

बना हुआ है, जिसको सूरजकुंड कहते हैं। यहां से आगे पत्ता और जैमल की हवोलियां हैं। जैमल की हवेली से पूर्व में एक तालाव है जो 'जैमलजी का तालाव' कहलाता है। इस जलाशय के तट पर बौद्धों के ६ स्तूप खड़े थे, जो इस समय तोपखाने के मकान के पास पड़े हुए हैं। इन स्तुपों से अनुमान होता है कि उक्त तालाव के निकट प्राचीन काल में बौद्धों का कोई मंदिर या तीर्थ-स्थान अवश्य होगा। इस तालाव से आगे पूर्व में हाथी कुंड और पश्चिम में 'गोमुख' नाम का प्रसिद्ध तीर्थ है, जहां दो दालानों में तीन जगह गे मुखों से शिव्यक्तिगों पर जल गिरता है और प्रथम दालान में द्वार के सामने विष्णु की एक विशाल मुर्ति खड़ी हुई है। इन दालानों के सामने ही गोमुख नामक निर्मल जल का सुविशाल कुंड है, जहां लोग स्नान करते हैं। गोमुख के निकट महाराणा रायमल के समय का बना हुआ एक छोटासा जैन मंदिर है, जिसकी मृर्ति दक्षिण से यहां लाई गई थी, क्योंकि उस मूर्ति के ऊपर प्राचीन कनड़ी लिपि का लेख है और नीचे के भाग में उस मृतिं की यहां प्रतिष्ठा किये जाने के संबंध में वि० सं० १४४३ का लेख पीछे से नागरी लिपि में खोदा गया है। गोमुख के ऊंड के उत्तरी छोर पर समिद्धेश्वर (समाधीश्वर, शिव) का भव्य प्राचीन मंदिर है, जिसके भीतरी श्रौर बाहरी भाग में खुदाई का काम बड़ा ही संदर बना है। मालवे के सुप्रसिद्ध विद्या-बुरागी परमार राजा भोज ने इस मंदिर को निर्माण कराया था श्रीर उसके विरुद 'त्रिभुवननारायण' पर से इसको त्रिभुवननारायण का शिवालय श्रौर भोजजगती (भोज का मंदिर) भी कहते थे, ऐसा उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसके गर्भगृह (निजमंदिर) के नीचे के भाग में शिवलिंग और पीछे की दीवार में शिव की विशाल त्रिमृर्ति बनी हुई है, जिसकी श्रद्धत श्राकृति के कारण लोग इसको श्रद्बद्जी ( श्रद्भतजी ) का मंदिर कहते हैं । चित्तोड़ पर यह दूसरा प्राचीन मंदिर है। महाराणा मोकल ने वि० सं० १४८४ (ई० स० १४२८) में इसका जीगोंद्वार करवाया जिससे इसको लोग 'मोकलजी का मदिर' भी कहते हैं। अजमेर के घौद्दान राजा त्राना ( श्रर्णोराज ) को परास्त कर गुजरात का सोलंकी राजा कुमारपाल चित्तोड़ देखने श्राया था । उसने यहां पूजन किया श्रीर एक गांव इस मंदिर को मेट कर वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५०) में यहां अपना शिलालेख लगाया जो अब तक विद्यमान है। मंदिर के साथ ही पक मठ भी बना था जो दृटी-फूटी दशा में श्रब भी दीख पड़ता है। इस मंदिर श्रीर महाराणा कुंभा के कीर्तिस्तंभ के बीच चित्तोड़ के राजाओं का दाह-स्थान (महासती) है, जिसके चारों ओर रावल समरसिंह ने एक बड़े द्वार सहित कोट बनवाया था, श्रीर दो बड़ी बड़ी शिलाओं पर प्रशस्ति खुदवाकर उसके द्वार में लगाई थी, जिनमें से पहली शिला वहां विद्यमान है, परंतु दूसरी नष्ट हो जाने के कारण उसका स्थान खाली पड़ा हुआ है।

पास ही महाराणा कुंमा का बनवाया हुआ विशाल कीर्तिस्तंभ खड़ा है जो भारतवर्ष में अपने ढंग का एक ही स्तंभ है। उपर्युक्त जैन कीर्तिस्तंभ से यह श्रधिक ऊंचा श्रीर चौड़ा होने तथा प्रत्येक मंज़िल में भरोके बने हए होने से इसके भीतरी भाग में प्रकाश भी काफी रहता है। इसमें जनाईन, अनंत श्रादि विष्णु के भिन्न भिन्न रूपों एवं श्रवतारों की, तथा बह्मा, विष्णु, शिव, भिन्न भिन्न देवियों, अर्धनारीश्वर ( आधा शरीर पार्वती का और आधा शिव का ). **उमामहेश्वर. लक्नीनारायण, ब्रह्मासावित्री, हरिहर ( श्राधा शरीर विष्णु श्लीर** श्राया शिव का ), इरिहरपितामह (विष्णु, शिव श्रीर ब्रह्मा तीनों एक मूर्ति में ), ऋतु, श्रायुव ( शस्त्र ), दिक्पाल तथा रामायण श्रीर महाभारत के पात्रों श्रादि की सैकड़ों मर्तियां ख़दी हुई हैं। वास्तव में यह हिन्दुश्रों के पौराशिक देवताओं का एक अमुल्य कोश है और साथ ही इसमें विशेषता यह है कि प्रत्येक मूर्ति के ऊपर या नीचे उसका नाम खुदा हुआ है। इसलिये प्राचीन मृतियों का ज्ञान संपादन करनेवालों के लिये यह एक अपूर्व साधन है। मैंने अनेक बार इस कीर्तिस्तंभ में बैठकर प्राचीन मुर्तियों के संबंध की अपनी शंकाएँ निवृत्त की हैं। इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १४०४ माघ वदि १० को हुई थी श्रीर इसका प्रारंभ वि० सं० १४६७ में होता चाहिये। इसके विषय में पेसी प्रसिद्धि है कि वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४० ) में मालवे के सुल-तान महमूद शाह खिलजी की प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में राखा कुमा ने अपने इष्ट्रेव विष्णु के निमित्त यह कीर्तिस्तम बनवाया था। इसके ऊगर की छत्री विजली गिरने से ट्रट गई थी जिससे महाराणा सक्रपसिंह ने उसकी मरम्मत करवाई। कीर्तिस्तंम से उत्तर में जटाशंकर नामक शिवालय है श्रीर थोड़े ही श्रंतर पर महाराणा कुंभा का निर्माण कराया हुआ विष्णु के वराह श्रवतार का कुंभस्वामी ( कुंभश्याम ) नामक भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसको बोग सम से 'मीरांबाई का मंदिर' कहते हैं । यह मंदिर भी वि० सं० १४०४

(ई० स० १४४६) में बना था। यहां से आगे जाने पर पुराने महलों का 'बड़ी पोल' नामक द्वार आता है। इस द्वार से पूर्व में कई एक जैन मंदिर द्वटी-फूटी दशा में खड़े हैं और उनमें से 'सतवीस देवळां' ( सत्ताईस मंदिर ) नामक जिनालय में खुदाई का काम बड़ा ही खंदर हुआ है । इसी के पाल आजकल वर्तमान महाराणा साहब के नये महल बन रहे हैं। वडी पोल में प्रवेश कर आगे वढने पर त्रिपोलिया नामक एक दसरा दर-बाजा मिलता है, जिसके भीतर महाराणा कुंभा के बनवाये हुए पुराने राजमहल भग्नावस्था में विद्यमान हैं। महाराणा सज्जनसिंह ने इनके जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ किया था, परंतु उनके समय में थोड़ा ही काम वन सका। इन्हीं महलों में एक तहखाना बना इम्रा है, जिसके विषय में यह प्रसिद्ध है कि यहां से प्रारंभ होकर एक सरंग गोमख तक चली गई है और ऐसा भी कहते हैं कि इसी के भीतर जौहर हुए थे; परंतु ये दोनों कथन सर्वथा किएत हैं. क्योंकि इसकी जांच करने के लिये रोशनी लेकर तहखाने के भीतर जाने पर मुक्ते मालम हुआ कि यह सुरंग नहीं, किंतु एक तहस्ताना मात्र है जहां से आगे कोई सार्ग नहीं है। इसी तरह जौहर की अग्नि प्रज्वलित करने के लिये भी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यह अभी तक अनिश्चित है कि जौहर किस स्थान में हुए, परन्तु पुराने राजमहलों श्रीर गोमुख के बीच किसी स्थान में उनका होना ਜੰਮਰ है।

इन महलों के निकट उत्तर की तरफ सुंदर खुदाई के कामवाला एक छोटा-सा मंदिर है जिसको सिंगारचौरी (शृंगारचौरी) कहते हैं। इसके मध्य में एक छोटीसी वेदी पर चार स्तंभवाली छुत्री बनी हुई है। लोग कहते हैं कि यहां पर राणा कुंभा की राजकुमारी का विवाह हुत्रा था, जिसकी यह चौरी है। वास्तव में इतिहास के श्रंधकार में इस कल्पना की सृष्टि हुई है, क्योंकि इसके एक स्तंभ पर खुदे हुए वि० सं० १४०४ (ई० स०१४४८) के शिलालेख से ज्ञात होता है कि राणा छुंभा के मंडारी (कोपाध्यक्त) बेलार्क ने जो साह केल्हा का पुत्र था, शान्तिनाथ का यह जैन-मंदिर बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्राचार्य जिनसेनस्रि ने की थी। जिस स्थान को लोग चौरी बतलाते हैं वह वास्तव में उक्त मूर्ति की वेदी है और संभव है कि मूर्ति छोमुख (जिसके चारों श्रोर एक एक मूर्ति होती है) हो। श्रंगारचौरी से थोड़ी दूर पर नवलक्खा (या नवकोठा) नामक स्थान है; कहते हैं कि इसे राणा बनबीर ने भीतरी किला बनाने के विचार से एक विशाल बुर्ज सिंहत बनवाया था। इसी के निकट तीपखाने का नया मकान बना है, जहां इस किले की बुर्जों पर की छोटी बड़ी तोपें एकत्र कर रक्खी हुई हैं। महलों के पास से सड़क मुड़कर उत्तर में राम पोल दरवाज़े तक पहुंच जाती है। पत्ता के चवूतरें के पास से उत्तर की तरफ एक गली जाती है, उधर भी श्रव्रपूर्ण देवी श्रादि के कुछ मंदिर बने हुए हैं।

चित्तोड़ का दुर्ग समुद्र की सतह से १८५० फुट ऊंचाईवाली सवातीन मील लंबी और अनुमान आध मील चौड़ी उत्तर-दित्तिण-स्थित एक पहाड़ी पर बना हुआ है और तलहटी से किले की ऊंचाई ४०० फुट है। पहाड़ी के ऊपरी भाग में समान भूमि आ जाने के कारण वहां कई एक कुंड, तालाव, मंदिर, महल, आदि बने हुए हैं और कुछ जलाशय तो दुष्काल में भी नहीं सुखते। पहले इस दुर्ग पर आवादी बहुत थी, परंतु अब तो पहाड़ी के पश्चिमी सिरे के पास अनुमान २०० घरों की ही बस्ती रह गई है और शेष सब मकानों के गिर जाने से इस समय वहां खेती हुआ करती है।

चित्तोड़ में कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां हुई, असंस्थ क्तियों का रक्तपात हुआ और तीन बार जौहर भी हुए, जिनमें सैकड़ों राजपूत रमिखों ने जीते-जी अनि-प्रवेश किया। इन कई घटनाओं से वित्तोड़ एक इतिहास-प्रसिद्ध स्थान है और कालान्तर में इसकी बहुत प्रसिद्धि हुई, परंतु वास्तब में देखा जाय तो युद्ध के लिये रणधंभीर, कुंभलगढ़ आदि हुगों के जैसा उपयुक्त स्थान यह नहीं है। पहाड़ी के किनारे किनारे सीधे खड़े हुए ऊंचे ऊंचे चट्टानों की एक पंक्ति आ गई है, जिसके ऊपर चौतरफ एक ऊंचा और सुदृढ प्राकार बना हुआ होने के कारण प्राचीन काल में शत्रु के लिये सीढ़ियों की सहायता से चढ़कर अथवा लड़कर इस किले को लेना अत्यंत किटन कार्य था, परंतु विस्तीर्ण मैदान में एक पृथक् पहाड़ी पर बना हुआ होने के कारण शत्रु बड़ी सुगमता से पहाड़ी का घेरा डालकर किले में रहनेवालों के लिये रसद का पहुंचना शीघ रोक सकता था। इस दुर्ग का जब जब घेरा डाला गया तभी गढ़ में भोजन-सामग्री विद्यमान रहने तक ही गढ़ रक्तकों के अधीन रहा, और जब भोजन की सामग्री शेष न रही तब राजपूतों को विद्या दुर्ग के हार खोलकर शत्रु सेना

से युद्ध करने के लिये बाहर श्राना पड़ा। राजपूरों के श्रदम्य उत्साह तथा बड़ी बीरता से लड़ने पर भी शत्रुश्रों की संख्या कहीं श्रिवक होने से श्रंत में सब रच्नकों के वीरगित पाने पर गढ़ शत्रुश्रों के श्रिविकार में चला गया। इसका पुराना कोट जीर्ण-शीर्ण हो गयाथा जिससे महाराणा सज्जनसिंह ने कई हज़ार रुपये सालाना इसपर लगाना निश्चय कर नये सिरे से एक सुदृढ प्राकार बनवाना प्रारंभ किया, जिसका काम श्रभी तक जारी है श्रीर उसका बहुतसा हिस्सा बन चुका है; इससे किले की मज़बूती श्रीर भी बढ़ गई है, परंतु इस समय तो बड़ी बड़ी तोपों तथा वायुयान श्रादि पाश्चात्य यंत्र-साधनों का प्रचार होने से संसार के प्रायः सभी किले निरुपयोगी हो रहे हैं।

वित्तोड के किले से ७ मील उत्तर में नगरी नाम का श्रति प्राचीन स्थान बेदले के चौद्दान सरदार की जागीर के श्रंतर्गत है। यह भारतवर्ष के प्राचीन नगरों में से एक था, जिसके खंडहर दूर दूर तक दीख पड़ते हैं श्रीर यहां से कितने एक प्राचीन शिलालेख तथा सिके मिले हैं। इसकी पश्चिम तरफ बेडच नदी बहती है, जिसके निकट बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए, कोट से घिरे हुए, राजपासाद का होना अनुमान किया जाता है। इस स्थान में घड़े हुए बड़े बड़े पत्यरों के ढेर जगह जगह पड़े हैं श्रीर हज़ारों गाड़ियां भरकर यहां के पत्थर लोग दूर दूर तक ले गये और वहां उनसे बावड़ी, महलों के कोट श्रादि बनाये गये । महाराणा रायमल की राणी श्टेगारदेवी की बनवाई हुई घोसुंडी गांव की बावड़ी भी नगरी से ही पत्थर लाकर बनाई गई है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। बलीं गांव ( श्रजमेर ज़िले में ) से मिले हुए वीर संवत = ध (वि० सं० पूर्व २८६-ई० स० पूर्व ४४३) के शिलालेख में मध्यभिका का उन्नेख मिलता है। पतंजलि ने अपने 'महामाध्य' में मध्यमिका पर यवनों ( यूनानियों, मिनैंडर) के श्राक्रमण का उल्लेख किया है। वहां से मिलनेवाले शिलालेखों में से तीन वि॰ सं॰ पूर्व की तीसरी शताब्दी के श्रासपास की लिपि में हैं। इनमें से एक पर ो पंक्तियों में कुछ श्रज्ञर हैं, जिनका श्राशय यह है कि 'सर्व भूतों ( जीवों ) की दया के निमित्त .....बनवाया'। संभवतः यह लेख बौद्धों या जैनों से संबंध रखता हो। ठीक उसी लिपि का द्सरा शिलालेख उपर्युक्त घोसुंडी गांव की बावड़ी बनाने के लिये यहां से जो पत्थर ले गये उनके साथ वहां पुंचा और एक मामूली पत्थर के समान वह चुनाई में लगा दिया गया। वह दोनों श्रोर से खंडित है श्रीर उसपर बड़े बड़े श्रचरों की तीन पंक्तियां खुदी हैं। पहली पंक्ति का श्राराय 'पाराशरी पुत्र गाजायन ने'; दूसरी का, 'भगवान् संकर्षण श्रीर वासुदेव के निमित्त' तथा तीसरी का 'पूजा के निमित्त नारायण वट [स्थान] पर शिलामाकार बनवाया' है। इससे पाया जाता है कि वि० सं० पूर्व की तीसरी शताब्दी के श्रासपास विष्णु की पूजा होती थी श्रीर उनके मंदिर भी बनते थे।

उसी लिपि के तीसरे लेख का एक छोटा टुकड़ा घोसुंडी और बसी गांवों की सीमा पर मिला, जिसपर एक ही पंक्ति है और उसमें '[ते]न सर्वतातेन अश्वमेध (उस सर्वतात ने अश्वमेध — यज्ञ किया) शब्द खुदे हुए हैं। अश्वमेध यज्ञ बड़े राजा ही करते थे, अतएव सर्वतात यहां का कोई बड़ा राजा होना चाहिये। वि० सं० की चौथी शताब्दी की लिपि का दोनों किनारों से टूटा हुआ एक लेख का टुकड़ा नगरी से मिला है। उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि यहां — ने वाजपेय यज्ञ किया था, और उसके पुत्रों ने उसका यूप (यज्ञस्तंभ) खड़ा करवाया था। मालव (विक्रम) संवत् ४०१ का एक पांचवां शिलालेख भी यहां से मिला है जिसमें एक विष्णुमंदिर के बनने का उन्नेख है। यह इस समय राजपूताना म्यूज़ियम् में सुरचित है।

गांव से थोड़े ही अंतर पर 'हाथियों का बाड़ा' नाम का एक विस्तृत स्थान है, जिसकी चहारदीवारी बहुत लंबे, चौड़े और मोटे तीन तीन पत्थर एक एक के उत्पर रखकर बनाई गई है। ऐसे विशाल पत्थरों को उठाकर एक दूसरे पर रखना भी सहज काम नहीं है। संभव है कि उपर्युक्त दूसरे शिलालेख का 'शिलाप्राकार' इसी स्थान का सूचक हो। यहां से कुछ दूर बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई एक चतुरस्र मीनार है, जिसको लोग 'उभदीवट' कहते हैं और उसके संबंध में कहा जाता है। कि बादशाह अकबर ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की उस समय इस मीनार पर रोशनी की जाती थी। यह कथन सत्य हो वा असत्य, परंतु इस मीनार के लिये पत्थर उक्त हाथियों के बाड़े से ही तोड़कर ले जाये गये थे, ऐसा स्पष्ट दीख पड़ता है। नगरी के निकट तीन स्त्पों के चिह्न भी मिलते हैं और वर्तमान गांव के भीतर माताजी के खुले स्थान में प्रतिमा के सामने एक सिंह की प्राचीन मूर्ति ज़मीन में कुछ गड़ी हुई है; पास ही चार बैलों की मूर्तियोंवाला एक चौखूटा बड़ा पत्थर रक्ता हुआ है। ये दोनों प्राचीन मर्ति की मर्तियोंवाला एक चौखूटा बड़ा पत्थर रक्ता हुआ है। ये दोनों प्राचीन

विशाल स्तंभों के ऊपर के सिरे होने चाहियें।

उदयपुर से १०० मील उत्तर-पूर्व में मांडलगढ़ का क़िला है, जिसको किसने बनवाया यह अभी तक अनिश्चित है। इसके संबंध में जनश्राति तो यह है कि मांडलगढ़ मांडलगढ़ मांडलगढ़ मांडलगढ़ मांडलगढ़ मिला जिसपर उसने अपना तीर विसा तो वह सुवर्ण का हो गया। यह देखकर उस पत्थर को वह चांनणा नामक गूजर के पास ले गया, जो वहां अपने पश्च चरा रहा था, और उससे कहा कि इस पत्थर पर विसने से मेरा तीर खराब हो गया है। चांनणा उस पत्थर की करामात को समभ गया, जिससे उसने मांडिया से उसे ले लिया और उसके द्वारा धनाड्य हो जाने पर उसने यह क़िला बनवाकर मांडिया के नाम से इसका नाम 'मांडलगढ़' रक्सा'। यह दंतकथा कल्पनामात्र प्रतीत होती है। एक शिलालेख में इसकी 'मंडलाकृति (वृत्ताकार) गढ' कहा है', अत्रयव संभव है कि इसकी आकृति मंडल (वृत्ता के समात होने से ही इसका नाम मंडलगढ़ ( मांडलगढ़ ) प्रसिद्ध (वृत्ता के समात होने से ही इसका नाम मंडलगढ़ ( मांडलगढ़ ) प्रसिद्ध

यह क़िला पहले अजमेर के चौहानों के राज्य में था और संभव है कि उन्होंने ही इसे बनवाया हो। जब कुतुबुद्दीन ऐवक ने अजमेर का राज्य सम्राद् पृथ्वीराज के भाई हरिराज से छीना तब इस क़िले पर मुसलमानों का अधिकार हुआ, परंतु थोड़े ही समय बाद हाड़ौती के चौहानों ने इसे मुसलमानों से छीन लिया और जब हाड़ों को महाराणा खेता (चेन्नसिंह) ने अपने अर्थीन किया तबी यह दुर्ग मेवाड़ के अधिकार में आया। फिर बीच में कई बार मुसलमानों ने सीसीदियों से इसे लेकर दूसरों को भी दे दिया, परंतु मेवाड़वाले पीछा इसे लेते ही रहे जिसका विवरण आगे यथाप्रसंग लिखा जायगा।

यह गढ़ समुद्र की सतह से १८४० फुट ऊंची पहाड़ी के अग्रभाग पर बना है और इसके चारों ओर अनुमान आध मील लंबाई का बुजों सिंहत कोट बना हुआ है। क़िले से उत्तर की ओर अनुमान आध मील से भी कम

<sup>( )</sup> सोपिचेत्रमहीमुना निनमुनप्रौढप्रतापादहो

भग्नो विश्रुतमंडलाङ्गतिगढो जित्वा समस्तानरीन् ॥ ७ ॥

<sup>(</sup> श्रंगी ऋषि के स्थान का वि० सं० १४८१ का अप्रकाशित शिलालेख ।

श्रंतर पर एक पहाड़ी (नकडी का चौड़, योजाराए) श्रागई है, जो किले के लियें हानिकारक है। गढ़ में सागर श्रोर सागरी नाम के दो जल श्रय हैं, जिनका जल दुष्काल में स्व जाया करता था, इसलिये वहां के श्रम्यस्त (हाकिम) महता श्रगरचंद ने सागर में दो कुए खुदवा दिये, जिनमें जल कभी नहीं दूरता। यह किला कुछ समय तक बालनीत सोलंकियों की जागीर में भी रहा था। यहां श्रावभदेव का एक जैन-मंदिर, ऊंडेश्वर श्रीर जलेश्वर के शिवालय, श्राताउद्दीन नामक किसी मुसलमान श्रमस्य की कृत्र और किशनगढ़ के राठोड़ रूपसिंह के, जिसके श्रावकार में वादशाह की तरफ से कुछ समय तक बढ़ किला रहा था, महल भी हैं।

जहाज़पुर उक्त नाम के ज़िले का सुच्य स्थान तथा मेवाड़ के पुराने स्थलों में से एक है। लोगों का कथन है कि राजा जनमेजय ने नागों को होमने का शक्त यहीं

किया था, जिससे इसका नाम 'यक्षपुर' हुआ और उसका अपश्चंश 'जाजपुर' (जहाज़पुर) है। इस करने से अगिन कोण में अनुमान हेंद्र मील के अंतर पर नागेला तालान है, जिसके बांध पर जनवेजय के यक्ष का होना माना जाता है। उक्क तालान से नागदी नाम की एक छोटी नदी निकल कर जहाज़पुर के करने के पास बहती है। इस नदी के पूर्वी किनारे पर १२ मंदिर एक स्थान में बने हुए हैं, जिनको 'बारा देवळां' कहते हैं। इन मंदिरों के निषय में यह दंतकथा है कि राजा जनमेजय ने यहां सोमनाथ की मूर्ति की मतिष्ठा अपने हाथ से की थी। यह दंतकथा विश्वास के योग्य नहीं है, परंतु इतना अवश्य है कि सोमनाथ का देवालय प्राचीन एनं तीर्थ-स्थान माना जाता है, क्योंकि वहां एक चन्नतरे पर खड़े हुए, गोहिल नामक पुरुष के, स्मारक-स्तंभ पर वि० सं० १०८४ फालगुन चित्र १३ को उसका स्वर्मवास होना लिखा है।

जहाज़पुर के आसपास के प्रदेश में कई प्राचीन स्थान हैं, जहां चौहानों के शिलालेख मिलते हैं। उक्त क्रेंब से ७ मील दूर आग्न कोण में धौड़ गांव है जहां करी राणी के मंदिर के एक स्तंभ पर बि० सं० १२२४ ज्येष्ठ बदि १३ का अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज दूसरे (पृथ्वीभट) का लेख खुदा है। उक्त लेख में पृथ्वीराज की राणी का नाम सुहवदेवी लिखा है, जो करी राणी के नाम से लोगों में प्रविद्ध है। दूसरे स्तंभ पर चौहाब राजा सोनेश्वर के दो लेख खुदे हैं। जनमें से एक बि० सं० १२२६ ज्येष्ठ सुदि १० का खौर दूसरा सं० १२२६

श्रावण सुदि १२ का है।

जहाज़पुर से द मील पर लोहारी गांव के बाहर भूतेश्वर का शिवालय है, जिसके स्तंभ पर चौहान राजा वीसलदेव (विग्रहराज चौथे) के समय का वि० सं० १२११ का लेख खुदा है। उसी मंदिर के बाहर एक सती का स्तंभ खड़ा हुन्ना है जिसके लेख से पाया जाता है कि 'वि० सं० १२३६ न्नाषाढ वदि १[२] को पृथ्वीराज (चौहान पृथ्वीराज, तीसरे) के राज्य-समय वागड़ी सलखण के पुत्र जलसल का यह स्मारक उसकी माता काल्ही ने स्थापित किया था'। यह स्तंभ मैंने उदयपुर के विक्टोरिया हाँल में सुराचित किया है।

जहाज़पुर से १३ मील दिल्लिए-पश्चिम में श्रांवलदा गांव है, जिसके बाहर एक कुंड के पास सती के स्तंभ पर दो लेख खुदे हुए हैं, जिनमें से एक वि॰ सं॰ १२३४ भाद्रपद सुदि ४ का महाराजाधिराज श्रीसोमेश्वरदेव के राज्यसमय का है, उसमें डोड (डोड़िया) रा (राव या रावत) सिंघरा (सिंहराज) के पुत्र सिंदराउ (सिंदराज) की मृत्यु का उल्लेख है। दूसरा वि॰ सं॰ १२४४ फाल्गुन सुदि ११ का महाराजाधिराज पृथ्वीराज (पृथ्वीराज तृतीय) के समय का है, जिसमें डूड (डोड़िया) रा जेहड की मृत्यु का उन्नेख है।

वीजोल्यां परमार सरदार की जागीर का मुख्य स्थान है, जिसका पुराना नाम यहां के शिलालेखों में 'विध्यवल्ली' मिलता है, श्रौर इसी शब्द का बीजोल्यां श्रपश्चंश 'बीजोल्यां' हुआ है। पहले यहां पर कई मंदिर थे जो जींखें होकर गिर जाने से उनके बहुतसे पत्थर बीजोल्यां के कृस्वे का कोट बनाने में लगा दिये गये। श्रव भी जो मंदिर यहां विद्यमान हैं वे श्रपनी प्राचीनता के लिये कम महत्त्व के नहीं हैं। बीजोल्यां के पूर्व में कोट के निकट तीन शिवमंदिर हैं, जिनमें से एक हजारेश्वर (सहस्रालिंग) महादेव का है श्रौर इसमें शिविलंग के ऊपर छोटे छोटे सैकड़ों लिंग खुदे हुए हैं, जिससे इसको 'सहस्रालिंग का मंदिर' भी कहते हैं। इसमें निजमंदिर के द्वार पर लक्षुलीश की मूर्ति बनी हुई है। दूसरा मंदिर महाकाल का है जिसके द्वार पर भी लक्षुलीश की मूर्ति है। तीसरे वैजनाथ के मंदिर में खुदाई का काम बड़ा ही सुंदर हुआ है। इनके श्रितिरक्ष ऊंडेश्वर महादेव का भी एक मंदिर है जिसमें खुदे हुए एक लेख में वि० सं० १२३× (इकाई का श्रंक नष्ट हो गया) है। ये मंदिर वि० स० १२२६ से पहले के बने हुए होने चाहियें, क्योंकि उक्क संबद् के जैन-मंदिर के शिलालेख

में यहां के तथा कुछ दूर तक के कई मंदिरों का नामोल्लेख किया है. जिनमें से एक महाकाल का भी है। यहीं मंदािकनी नामक एक कुँड है, जहां बहुतसे यात्री आकर स्तान करते हैं और कई लोग वहां अपने नाम शिलाओं पर खुदवा गये हैं। बीजोल्यां के कस्बे से श्राग्त कोए में श्रवमान एक मील के श्रंतर पर एक जैन मंदिर है, जिसके चारों कोनों पर एक एक छोटा मंदिर और बना हुआ है। इन मंदिरों को पंचायतन कहते हैं और ये पांचों मंदिर कोट से बिरे हुए हैं। इनमें से मध्य का अर्थात मुख्य मंदिर पार्श्वनाथ का है। मंदिर के बाहर दो चतुरस्र स्तंभ वने हुए हैं जो भट्टारकों की निषेधिकाएं ( निसर्याः ) हैं। इन देवा-लयों से थोड़ी दूर पर जीर्ग-शीर्ग दशा में 'रेवती कुंड' है। पहले दिगंदर संप्रदाय के पारवाड महाजन लोलाक ने यहां पार्श्वनाथ का तथा सात अन्य मंदिर बनवाये थे। जिनके ट्रट जाने पर ये पांच मंदिर नम्ने बनाये गये हैं। यहां पर पुरातत्त्ववेत्तात्रों का ध्यान विशेष श्राकर्षित करनेवाली दो वस्तुएं हैं, जिनमें से एक तो लोलाक का ख़दक्या हुआ अपने निर्माण कराये हुए देवालयों के संबंध का शिलालेख और दूसरा 'उज्जतशिखरपुराग्।' नामक दिगंबर जैन ग्रंथ है। बीजोर्ल्य के निकट भिन्न भिन्न आकृति के चपटे कदरती चटान अनेक जगह निकले हुए हैं। ऐसे ही कई चड़ान इन मंदिरों के पास भी हैं, जिनमें से दो पर ये दोनों खदवाये गये हैं। विक्रम संवत् १२२६ फालान वदि ३ का चौहान राजा सोमेश्वर के समय का लोलाक का खुदवाया हुआ शिलालेख इतिहास के लिये बढ़े ही महत्त्व का है, क्योंकि उसमें सामंत से लगाकर सोमेश्वर तक के सांभर श्रीर श्रजमेर के चौहान राजाशों की वंशावली तथा उनमें से किसी किसी का कुछ विवरस भी दिया है। इस लेख में दी हुई चौहानों की वंशावली बहुत शुद्ध है, क्योंकि इसमें खुदे हुए नाम शेखावाटी के हर्षनाथ के मंदिर में लगी हुई वि० सं० १०२० की चौहान राजा सिंहराज के पुत्र विब्रहराज के समस की प्रशस्ति, किनसरिया (जोधपुर राज्य में ) से मिले हुए सांभर के चौहान राजा दुर्लभराज के समय के वि० सं० १०४६ के शिलालेख तथा 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य में मिलनेवाले नामों से ठीक मिल जाते हैं। उक्क लेख में लोलाक के पूर्व पुरुषों का विस्तृत वर्शन श्रौर स्थान स्थान पर बनवाये हुए उनके मंदिरादि का उल्लेख है। अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज (क्सरे) ने मोराकुरी गांव श्रीर सोमेश्वर ने रेवणा गांव पार्श्वनाय के उक्त मंदिर के लिये भेट किया था

'उन्नतशिष्ठरपुराण' भी लोल'क ने उसी संघत् में यहां खुदवाया था श्रीर इस समय इल पुराण की कोई लिखित प्रति कहीं विद्यमान नहीं है। बीजोल्यां के राव कृष्णसिंह (स्वर्गवासी) ने इन दोनों चट्टानों पर पक्षे मकान वनवाकर उनकी रहा का प्रशंसनीय-कार्य किया है।

बीजील्यां से अनुमान पांच मील अंतर पर जाड़ीली गांच है जिससे थोड़ी हुर पर कई टूटे-फूटे मंदिर हैं। उनमें सबसे बड़ा वैजनाय का शिवालय है जिससे भीतर शिवालिंग, और द्वार पर ककुलीश की मूर्ति वनी हुई है। शिवालिंग के पीछे शिव की प्रतिमा और उसके उपरी माग में नवप्रहों की मूर्तियां खुदी हुई हैं। एक ताक में दशकुता देवी की मूर्ति हैं, जिसके नीचे सप्तमात्काओं में से तीन तीन दोनों और खुदी हैं और सातवीं उक्त देवी को ही सममना चाहिये। गांव के भीतर ऊंडेश्वर नामक एक शिवालय भी है। वीजील्यां से अनुमान चार मील पश्चिम में वृंचवन नाम का गांव है जिसके पासवाले टूटे हुए शिवालय भी लोग 'करोरी की पूतली' कहते हैं। यह भी एक प्राचीन मंदिर है और इसके द्वार पर भी बहुलीश की मूर्ति बनी हुई है।

जाड़ोली से ६ मील पूर्व में तिलस्मा गांव है जहां कई प्राचीन स्थान हैं, जिनमें से मुख्य भवेश्वर (तलेश्वर) नामक शिवालय है। इस मंदिर के द्वार पर भी खड़ लीश की प्रतिमा विराजमान है और ऊपर नवग्रह वने हुए हैं। यह मंदिर वि० सं० की ११वीं शताब्दी का बना हुआ हो ऐसा प्रतीत होता है।

मैनाल बेगूं के सरदार की जागीर का गांव है, जो क्रीव क्रीव ऊजड़ पड़ा हुआ है। यहां पहले अच्छी आवादी है ने के बिह दृष्टिगोचर होते हैं। यहां भेवत पाषाण का वना हुआ महानालदेव का विशाल शिवालय मुख्य है, और इसी के नाम से इस गांव का नाम मैनाल पड़ा है। मंदिर के द्वार पर लक्जलीश की सूर्ति बनी है। इस मंदिर के पीछे एक सुंदर कुआ है जहां से ऊंचे ऊंचे स्तंभों पर बनी हुई पाषाण की नाली के द्वारा मंदिर में जल पहुंचता था। मंदिर के आगे सुंदर खुदाईवाला तोरण बना हुआ है। इस मंदिर के साथ दुमंजिला मठ भी है, जिसकी दूसरी

<sup>(</sup>१) जिन शिवाजयों में शिवजिंग मंडप की सतह से नीचा (ऊंडा) होता है, ऐसे मंदिरों को लोग ऊंडेश्वर कहते हैं। वास्तव में 'ऊंडेश्वर' मंदिर का नाम नहीं है, केवज जोगीं ने इस प्रकार के शिवाजयों का नाम 'जंडेश्वर' रख जिश है।

मंज़िल के एक स्तंभ पर अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज दूसरे (पृथ्वीभट) के समय का वि० सं०१२२६ का लेख (मास नहीं दिया) खुदा है, जिससे पाया जाता है कि यह मठ उक्क राजा के राज्यसमय भावब्रह्म मुनि (साधु) ने बनवाया था।

महानाल के मंदिर के आगे कई शिवमंदिर भग्नावस्था में पड़े हुए हैं, जो वहां के महंतों की समाधियों पर बने हुए प्रतीत होते हैं। यहां से कुछ अंतर पर पृथ्वीराज दूसरे की राणी सुहवदेवी (कठी राणी) के महल और उसी का बनवाया हुआ सुहवेश्वर नामक शिवालय है, जो वि० सं० १२२४ में बना था, ऐसा वहां के लेख से ज्ञात होता है।

मैनाल में एक सुन्दर विशाल कुंड भी इस समय निरी हुई दशा में है। कर्नल टॉड को यहां से एक शिलालेख वि० सं० १४४६ का मिला, जो हाड़ा शाखावाले चौहानों के प्राचीन इतिहास के लिये वड़ा उपयोगी है, परंतु श्रव वहां पर उसका पता नहीं लगता। शायद कर्नल टॉड श्रन्य शिलालेखों के साथ उसे भी इंग्लैंड ले गये हों।

भैंसरीड़गढ़ से चंबल की पार कर तीन मील जंगल में जाने पर बाड़ोली के प्रसिद्ध मंदिर आते हैं। मेवाड़ में ही नहीं, किंतु भारतवर्ष में भी कारीगरी के विवार से इन मंदिरों की समता करनेवाला-आबू के प्रसिद्ध जैन-मंदिरों तथा नागदा के 'सास के मंदिर' को छोड़कर-छौर कोई नहीं है। ये मंदिर २४० गज लंबे और उतने ही चौड़े अहाते के भीतर बने हुए हैं। इनमें मुख्य घटेश्वर का शिवालय है, जिसके आगे तोरण के दो स्तंभ खड़े थे, जिनमें से एक ट्रूट गया है। इस मंदिर के सामने ( मंदिर से विलग ) एक संदर मंडप बना हुआ है, जिसको लोग 'राजा हुए की चौरी' कहते हैं। घटेश्वर के मंदिर के सिवा यहां गणेश, नारद, सतमातका, त्रिमूर्ति और शेषशायी नारायण के मंदिर भी हैं और ऋहाते के बाहर एक ऊंड है। यहां के मंदिरों की कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। भारतीय शिल्प के श्रद्धितीय ज्ञाता फर्गुसन ने यहां के मंदिरों की कारीगरी की मुक्ककंठ से प्रशंसा करते हुए इनको उस समय के देवालयों में अद्वितीय माना है, और शेषशायी नारायण की मूर्ति के संबंध में तो यहां तक लिखा है कि भेरी देखी हुई हिंदू मूर्तियों में यह सर्वोत्कृष्ट हैं'। कर्नल टॉड ने भी इन मंदिरों की शैली श्रौर सुन्दर खुदाई की बहुत कुछ प्रशंसा की है। ये मंदिर कब बने, इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सका, परंतु वहां पर खुदे हुए छोटे छोटे लेखों में से एक वि० सं० ६८३ का है। यह लेख इन मंदिरों के बनने के संबंध का नहीं है, तो भी इससे इतना तो निश्चित है कि उक्त संवत् से पूर्व ये मंदिर बन गये थे। ये देलवाड़े (आवू) के मंदिरों से भी प्राचीन हैं, परंतु उदयपुर से वहां जाना श्रमसाध्य है, क्योंकि मार्ग विकट पर्वतश्रेणियों में होकर निकलता है, इसी से भारत के इन सर्वश्रेष्ठ मंदिरों को देखने का सौमाग्य श्रव तक श्रधिक पुरुषों को प्राप्त नहीं हुशा। दर्शकों के लिये कोटे से भैंसरोड़गढ़ पहुंचना सुगम है, वहां से ३ भील पर ये मंदिर हैं।

मांडलगढ़ से पूर्व के बीजोल्यां, मैनाल, बाड़ोली आदि के जिन शिवमंदिरों का वर्णन किया है और जिनके द्वार पर लकुलीश की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनके महंत लकुलीश संप्रदाय के नाथ ( कनफड़े साधु ) होने चाहियें और संभव है कि वे अजमेर के चौहानों के मुरु हों। इन मंदिरों को देखते हुए चौहानों के अधीनस्थ इस प्रदेश की विपुल समृद्धि का बहुत कुछ अनुमान हो सकता है।

एकलिंगजी से चार मील उत्तर में देलवाड़ा (देवकुलपाटक ) गांव वहां के भाला सरदार की जागीर का मुख्य स्थान है। यहां पहले वहुतसे श्वेतांयर जैन-मैदिर थे, उनमें से तीन श्रव तक विद्यमान हैं, जिनको वसी (वसदी) वसति ) कहते हैं। इनमें से एक आदिनाथ का और दुसरा पार्श्वनाथ का है। इन मंदिरों तथा इनके तहखानों में रक्खी हुई भिन्न भिन्न तीर्थंकरों, श्राचार्यों एवं उपाध्यायों की मुर्तियों के श्रासनों, तथा पाषाण के भिन्न भिन्न पट्टीं श्रादि पर खुदे हुए लेख वि० सं० १४६४ से १६८६ तक के हैं। पहले यहां श्रच्छे धनाट्य जैनों की श्राबादी थी श्रौर प्रसिद्ध सोमसुंदर सूरि का, जिनको 'वाचक' पदवी वि॰ सं॰ १४४० (ई॰ स॰ १३६३) में मिली थीं, कई बार यहां श्रागमन हुआ, उनका यहां बहुत कुछ सम्मान हुआ और उनके यहां आने के प्रसंग पर उत्सव भी मनाये गये थे. ऐसा 'सोमसौभाग्य' काव्य से पाया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व यहां के एक मैदिर का जीर्णोद्धार करते समय मंदिर के कोट के पींछे के खेत में से १२२ जिनप्रतिमाएं तथा दो एक पाषालपट्ट निकले थे। थे प्रतिमाएं मुसलमानों की चढ़ाइयों के समय मंदिरों से उठाकर यहां गाड़ दी गई हों, ऐसा अनुमान होता है। महाराणा लाखा के समय से पूर्व का यहां कोई शिला-लेख नहीं मिलता। महाराणा मोकल और कुंभा के समय यह स्थान अधिक

संपन्न रहा हो, ऐसा उनके समय की बनी हुई कई मूर्तियों के लेखों से अनुमान होता है। देलवाड़े से बाहर एक कलाल के मकान के सामने के खेत में कई विशाल मूर्तियां गड़ी हुई हैं, ऐसी खबर मिलने पर मैंने वहां खुदवाया तो चार बड़ी बड़ी मूर्तियां निकलीं, जो खंडित थीं और उनमें से कोई भी महाराणा कुंभा के समय से पूर्व की नथी।

उदयपुर-चित्तोङ्गढ़ रेख्वे के करेड़ा स्टेशन के पास ही श्वेत पाषाण का बना हुआ पार्श्वनाथ का विशाल मंदिर है। मंदिर के मंडप की दोनों तरफ छोटे छोटे मंडपवाले दो और मंदिर बने हुए हैं। उनमें से एक के मंडप में अरबी का एक लेख है, जो पीछे से मरम्मत कराने के समय वहां लगा दिया गया हो, ऐसा श्रनुमान होता है। मंडप में जंजीर से लटकती हुई घंटियों की श्राक्त-तियां बनी हैं, जिसपर से लोगों ने यह प्रसिद्धि की है कि इस मंदिर के बनाने में एक बनजारे ने सहायता दी थी. जिससे उसके बैलों के गले में बांधी जाने-वाली जंजीर सहित घंटियों की आकृतियां यहां श्रंकित की गई हैं, परंतु यह भी कल्पनामात्र है, क्योंकि जैन, शैव एवं वैष्णुवों के अनेक प्राचीन मंदिरों के थंभों पर ऐसी श्राकृतियां बनी हुई मिलती हैं, जो एक प्रकार की संदरता का चिह्नमात्र था। मंडप के ऊपर के भाग में एक श्रोर मसजिद की श्राकृति बनी हुई है, जिसके विषय में लोग यह प्रसिद्ध करते हैं कि जब बादशाह अकबर यहां आया था तब उसने इस मंदिर में यह मसजिद की आकृति इस अभिपाय से बनवा दी थी कि भविष्य में मुसलमान इसे न तोड़ें, परंतु वास्तव में मंदिर के निर्माण करानेवालों ने मुसलमानों का यह पवित्र चिह्न इसी विचार से बनवाया है कि इसको देखकर वे मंदिर को न तोड़ें, जैसा कि मुसलमानों के समय के बने हुए श्रन्य मंदिरादि के संबंध में ऊपर उल्लेख किया गया है। मंदिर में श्याम-वर्ण पाषाण की बनी हुई पार्श्वनाथ की एक मूर्ति है, जिसपर खुदे हुए लेख से पाया जाता है कि वह वि० सं० १६४६ में बनी थी। लोग यह भी कहते हैं कि यहां मूर्ति के ठीक सामने के भाग में एक छिद्र था, जिसमें होकर पौष शुक्ला १० को सूर्य की किरणें इस प्रतिमा पर पड़ती थीं, उस समय यहां एक बड़ा मेला भरता था, परंतु महाराणा सरूपसिंह के समय से यह मेला बंद हो गया। पीछे से जीर्णोद्धार कराते समय उघर की दीवार ऊंची बनाई गई, जिससे श्रब सूर्य की किरणें मूर्ति पर नहीं गिरतीं। थोड़े समय पूर्व इस मंदिर की फिर मरम्मत

होकर सारे मंदिर पर चूना पोत दिया गया जिससे इसके श्वेत पापाण की शोभा नष्ट हो गई है। कई देशी एवं विदेशी श्वेतांवर जैन यहां यात्रार्थ आते हैं और एक धर्मशाला भी यहां बन गई है।

उद्यपुर के महाराणात्रों की सरकार अंग्रेज़ी में १६ तोपों की नियत अंग्रेज़ सरकार में सलामी है और वर्तमान महाराणा साहब की व्यक्तिगत तोपों की सलानी सलामी २१ तोपों की है।

## दूसरा अध्याय

## उद्यपुर का राजवंश

प्राचीन भारत में जो राजा राज्य करते थे उनमें से मुख्य मुख्य को पुराख श्रादि ग्रंथों में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा है, श्रीर उनमें भी सूर्य वंश श्रधिक प्रतिष्ठित श्रीर पूज्य समभा जाता है। मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान श्रीरामचंद्र, जिनको हिन्दू ईश्वर का श्रवतार मानते हैं, इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। बुद्धदेव ने भी इसी वंश में जन्म लिया था श्रीर जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषमदेव का भी इस वंश में होना प्रसिद्ध है। रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र कुश के वंश में उदयपुर के राजवंश का होना माना जाता है।

कुश के वंश के श्रांतिम राजा सुमित्र तक की नामावली पुराणों में दी हुई है, फिर उस वंश में वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के श्रासपास मेवाड़ में गुहिल नाम नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिसके नाम से उसका वंश 'गुहिल वंश' कह- लाया। संस्कृत शिलालेखों तथा पुस्तकों में इस वंश का नाम 'गुहिल',

मेवाड़ के राजा श्रपराजित के समय का वि॰ सं॰ ७१८ का शिलालेख (ए. हुं; जि॰ ४, ए॰ ३१) ≀

प्रत्यर्थिवामनयनानयनांबुधारासंवर्धितः चितिमृतां शिरिस प्ररूदः ।

१-कर्नल टॉड ने रामचन्द्र के दूसरे पुत्र लव के वंश में उदयपुर के राजवंश का होना माना है जो सर्वथा अम है, क्योंकि 'टॉड-राजस्थान' के वंशवृत्त में रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र का नाम लव तथा छोटे का कुश दिया है और कुश का पुत्र क्रूरम था कछ्वा होना मानकर लिखा है कि उससे कछ्वाहा वंश चला। फिर लव के वंश में अतिथि से लगाकर सुमित्र तक की नामावली पुराणों (भागवत) के अनुसार दी है, परंतु भागवत था किसी छान्य पुराण में अतिथि से सुमित्र तक के राजाओं का लव के वंश में होना कहीं नहीं लिखा है।

<sup>(</sup>२) राजा श्रीगुहिलान्वयामलपयोराशौ स्फुरहीधित-ध्वस्तध्वान्तसमूहदुष्टसकलव्यालावलेपान्तक्रत् । श्रीमानित्यपराजितः चितिमृतामभ्यर्चितो मूर्धमि-र्वृत्तस्वच्छतयैव कौस्तुममणिज्जीतो जगद्भषणं ॥

'गुहिलपुत्र'', 'गोभिलपुत्र'' 'गुहिलोत' या 'गौहिल्य'' मिलते हैं छौर भाषा में 'गुहिल', 'गोहिल', 'गहलोत' छौर 'गैलोत' प्रसिद्ध हैं। संस्कृत के गोभिल छौर गौहिल्य नाम भाषा के गोहिल के, तथा गुहिलपुत्र छौर गोभिलपुत्र गहलोत नाम के संस्कृत शैली के रूप हैं। पीछे से इस वंश की एक शाखा सीसोदा गांव में रही, जिससे उक्त शाखावाले उस गांव के नाम पर से सीसोदियें कहलाये। इस समय इसी सीसोदिया शाखा के दंशधर उदयपुर के महाराणा हैं।

यः कुंठितारिकरवालकुठारधारस्तं बूमहे गुहिलवंशमपारशाखं ।। रावल समरसिंह की वि॰ सं॰ १३३१ की चित्तोड़ के क़िले की प्रशस्ति (भावनगर इन्हिक्ष्यन्स, ए॰ ७४)

(१) श्रीएकलिङ्गहराराधनपाग्रुपताचार्यहारीतराशि ···· चित्रयगुहिलपुत्र-सिंहलन्धमहोदयाः ··· ।

रावल समरसिंह के समय के वि॰ सं॰ १३३४ के शिलालेख से, जो उदयपुर के वि-क्टोरिया हॉल में सुरचित है।

- (२) श्रास्ति प्रसिद्धमिह गोभिलपुत्रगोत्रन्तत्राजनिष्ट नृपतिः किल हंसपालः ॥ शौर्यावसज्जितनिरर्गलसैन्यसंघनमीकृताखिलमिलद्रिपुचकवालः ॥ भेराघाट का शिलालेख (ए. हं; जि०२, ए० ११-१२)।
- (३) गृहिलोतान्वयव्योममगडनैकशरच्छशी । वि० सं० १२२१ का हांसी का शिलालेख (इं. ऐं; जि० ४१, ५० १६)।
- (४) यस्माइधौ गुहिलवर्शनया प्रसिद्धां गौहिल्यवंशभवराजगणोऽत्र जाति । रावत समरसिंह की वि॰ सं॰ १३३१ की चित्तोड़ की प्रशस्ति (भावनगर इन्स्किप्शन्स, पृ॰ ७४)
- (१) इतिहास के अंधकार में प्राचीन नामों की उत्पत्ति के विषय में लोगों ने विल्र-च्या करपनाएं की हैं। सीसोदिया नाम की उत्पत्ति के संबंध में यह करपना भी की गई है कि इस वंश के एक राजा ने अजान में दवा में मिलाये हुए मय का पान कर लिया। इस बात को जानने पर उसने उसके प्रायश्चित्त के लिये सीसा गलवाकर पी लिया, जिससे उसके वंश का नाम सीसोदिया हुआ। यह निशी गईत बात है। वास्तव में सीसोदा गांव में रहने से इस वंश के लोग सीसोदिये कहलाये हैं, जैसे कि आहाद में रहने से आहाड़ा, केलपुर (केसवे) में रहने से केलपुरा आदि।

उद्यपुर का राजवंश वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६ म) के आसपास से लगाकर आज तक समय के अनेक हेर-फेर सहते हुए उसी प्रदेश पर राजवंश की राज्य करता चला आ रहा है। इस प्रकार १३४० से अधिक वर्ष तक प्राचीनता एक ही प्रदेश पर राज्य करनेवाला संसार भर में दूसरा कोई राजवंश शायद ही विद्यमान हो। जिस समय कन्नोज के महाराज्य पर हर्ष (हर्ष-वर्द्धन) का राज्य था, उस समय मेवाड़ का शासन राजा शीलादित्य कर रहा था, ऐसा उसके समय के वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) के सामोली गांव से मिले हुए शिलालेख से पाया जाता है। हर्ष का महाराज्य तो उसके मरते ही नष्ट हो गया, परंतु शीलादित्य का वंश अब तक मेवाड़ पर राज्य कर रहा है।

फिरिश्ता लिखता है कि "राजा विक्रमादित्य (उज्जैनवाले) के पीछे राजपूतों ने तरक्की की। सुसलमानों के हिंदुस्तान में झाने के पहले यहां पर बहुतसे स्वतंत्र राजा थे, परंतु सुलतान महमूद गज़नदी तथा उसके वंशजों ने बहुतों को अपने अधीन किया, फिर शहाबुदीन गोरी ने अजमेर और दिल्ली के राजाओं को जीता, वाकी रहे-सहे को तैमूर के वंशजों ने अधीन किया, यहां तक कि विक्रमादित्य के समय से जहांगीर वादशाह के समय (हि० स० १०१४= वि० सं० १६६३=ई० स० १६०६) तक कोई पुराना राजवंश न रहा, परंतु राणा ही ऐसे राजा हैं, जो मुसलमान धर्म की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थे और आज तक राज्य करते हैं।" ऐसे ही अन्य सुसलमान और अंभेज़ इतिहास-लेखकों ने महाराणा के वंश की प्राचीनता को स्वीकार किया है।

उद्यपुर का राजवंश गौरव में सूर्यवंशियों में भी सर्वोगिर माना जाता है श्रीर भारत के सभी राजपूत राजा उदयपुर के महाराखाओं को शिरोमिख राजवंश का मानकर उनकी श्रोर सदा पूज्य भाव रखते श्राये श्रीर श्रव भी गौरव रखते हैं। उनके इस महत्त्व के कई कारण हैं, जिनमें मुख्य उनकी स्वातंत्र्यियता श्रीर श्रपने धर्म पर दृढ रहना है, जैसा कि उनके राज्यचिह में श्रंकित 'जो दृढ राखे धर्म को, तिहिं राखे करतार' शब्दों से पाया जाता है। गत १४०० वर्षों में हिन्दुस्तान में कई प्राचीन राज्य हुप्त हो गये, श्रनेक नये स्थापित हुए, भारतभूमि के भाग्य ने श्रनेक पलटे खाये, मुसलमानों के राज्य की प्रवल शिक्त के श्रागे सैंकड़ों हिन्दू राजाश्रों ने सिर भुकाकर श्रपनी वंशपरंपरा की मान-मर्यादा को उसके चरणों में समर्पित कर दिया, परंतु एक उदयपुर

का ही राजवंश, जो समस्त संसार के राजवंशों में सबसे प्राचीन है, नाना प्रकार के कष्ट और अनेक आपत्तियां सहकर अपनी मान-मर्यादा, कुलगौरव तथा स्वातंत्र्यप्रियता के लिये सांसारिक सुख-संपत्ति और पेश्वर्य को निद्धावर करते हुए भी अपने अटल पथ से विचलित न हुआ। इसी कारण भारतवासी हिन्दुमात्र उद्यपुर के महाराणाओं को पूज्य दृष्टि से देखते हैं और 'हिन्दुआ सूरज' कहते हैं। इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु हिन्दुओं के विरोधी स्वयं मुसलमान बादशाहों तथा मुसलमान इतिहास-लेखकों ने उक्त वंश के महत्त्व का उल्लेख किया है, जिसके कुछ उदाहरण नीचे उद्भृत किये जाते हैं।

बाबर वादशाह ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक 'तुज़ुके वावरी' में लिखा है कि "हिन्दुओं में बीजानगर (विजयनगर) के सिवा दूसरा प्रवल राजा राणा सांगा है, जो अपनी चीरता तथा तलवार के वल से शिक्तशाली हो गया है। उसने मांडू (मालवे) के बहुतसे इलाक़े—रण्यंभोर, सारंगपुर, भिलसा और चंदेरी—ले लिये हैं"। आगे फिर लिखा है कि "हमारे हिन्दुस्तान में आने से पहले राणा सांगा की शक्त इतनी बढ़ गई थी कि दिल्ली, गुजरात और मांडू (मालवे) के खुलतानों में से एक भी बड़ा सुलतान हिन्दू राजाओं की सहायता के बिना अकेला उसका सामना नहीं कर सकता था। मेरे साथ की लड़ाई में बड़े बड़े राजा व रईस राणा सांगा की अध्यक्तता में लड़ने को आये थे। सुसलमानों के अधीनस्थ देशों में भी २०० शहरों में राणा का मंडा फहराता था, जहां मसजिदें तथा मकवरे वर्वाद हो गये थे और मुसलमानों की औरतें तथा खाल बच्चे क़ैंद कर लिये गये थे। उसके अधीन १०००००००० हिपये की आमद का मुल्क है, जिसमें हिन्दुस्तान के क़ायदे के अनुसार एक लाख सचार रह सकते हैं"।

बादशाह जहांगीर ने अपनी 'तुजुके जहांगीरी' में लिखा है कि ''राणा अमर-सिंह हिंदुस्तान के सबसे बड़े सरदारों तथा राजाओं में से एक है। उसकी तथा उसके पूर्वजों की श्रेष्ठता और अध्यक्तता इस प्रदेश (राजपूताना आदि) के सब राजा और रईस स्वीकार करते हैं। बहुत काल तक उनके वंश का राज्य पूरव में रहा। उस समय उनकी पद्ची राजा थी। फिर वे दक्तिण में आये और बहां के कई प्रदेशों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया तथा रावल कहलाने लगे; वहां से मेवात (मेवाड़) के पहाड़ी प्रदेश की स्रोर बढ़ते हुए शनैः शनैः चित्तोड़ का क़िला उन्होंने ले लिया। उस समय से मेरे इस ब्राटवें जलस ( राज्यवर्ष=वि० सं० १६७०=ई० स० १६१३ ) तक १४७१ (?) वर्ष वीते हैं। इतने दीर्घ काल में उन्होंने हिंदस्तान के किसी नरेश के आगे सिर नहीं भुकाया श्रौर बहुधा लड़ाइयां लड़ते ही रहे। बादशाह बाबर के साथ इधर के सब राजाओं, रईसों तथा सरदारों को लेकर १८००० सवार तथा कई लाख पैदल सेना सहित राणा सांगा ने बयाने के पास युद्ध किया। ईश्वर की सहायता और भाग्य के बल से इस्लाम की सेना ने विजय पात की। मेरे पिता ( श्रकवर बादशाह) ने भी इन सरकशों (विद्रोहियों)को दवाने की बहुत कुछ कोशिश की स्त्रौर कई बार उनपर सेनाएं भेजीं। स्रपने सन् जुलूस (राज्यवर्ष) १२वें ( वि० सं० १६२४=ई० स० १४६७ ) में चित्तोड़ के किले को, जो संसार के बांके गढ़ों में से एक है, छीनने श्रीर राणा के राज्य को नष्ट करने के लिये वे (बादशाह) स्वयं गये। चार मास और दस दिन घेरा रहने के बाद किला छीना और उसको नष्ट कर वे लौट आये। कई बार बादशाही सेनाओं ने राणा ( प्रताप ) को इस विचार से तंग किया कि या तो वह कैंद हो जाय या भागता फिरे, परंतु इसमें निष्फलता ही हुई। जिस दिन वे दक्षिण को विजय करने चढे उसी दिन मुक्ते वड़ी सेना और विश्वासपात्र सरदारों के साथ राणा पर भेजा, परंतु ये दोनों चढ़ाइयां दैवयोग से निष्फल हुई। मैंने तक़्त पर वैठते ही जो मुख्य मुख्य उमराव उस समय राजधानी में थे उनको साथ देकर शाहज़ादे परवेज़ को राखा पर भेजा श्रौर उसके साथ बहुतसा खज़ाना श्रौर तोपखाना भी भेजा, परंतु खुसरो का भगड़ा खड़ा हो जाने से आगरे की रक्षा के लिये परवेज़ को शिछा बला लेना पड़ा (वह भी हारकर लौटा था)। फिर महाबतखां, अब्दुल्लाखां और दूसरे सरदारों की अधीनता में प्रवल सेनाएं भेजीं और उस समय से अब तक लड़ा-इयां होती रही हैं, परंतु जब उनसे भी मेरा मनोरय सिद्ध न होता देखा तब मैं स्वयं आगरे से इसकी सिद्धि के लिये रवाना हुआ और अजमेर में ठहर कर वहां से बाबा ख़र्रम ( पीछे से बादशाह शाहजहां ) की अध्यक्तता में एक प्रवल सेना राणा पर भेजी"।

आगे बादशाह ने फिर लिखा है कि "जब मैं अजमेर के निकट शिकार खेल रहा था तो मुहम्मद बेग सुलतान ख़ुर्रम की अर्ज़ी लेकर पहुंचा, जिसमें लिखा था कि राणा अपने बेटों सहित मेरे पास उपस्थित हो गया है। यह सबर पड़कर मैंने ख़ुदा का सिजदा (दंडवत् प्रणाम) शुकर (धन्यवाद) अदा किया और इस ख़ुशख़बरी के इनाम में मुहम्मद वेग को हाथी, घोड़ा, जड़ाऊ खंजर और जुलिककारखां का ख़िताब दिया "।

महाराणा श्रमरसिंह ने बादशाह जहांगीर की श्रधीनता स्वीकार की, परंतु वादशाही दरवार में किसी राजा श्रादि को वैठक नहीं मिलती थी श्रीर उनको श्रंटों खड़ा रहना पड़ता था इसलिये यह शर्त करा ली गई कि मेवाड़ के महाराणा शाही दरवार में कभी उपस्थित न होंगे और श्रपने बड़े कुंबर को भेज देंगे। यह शर्त स्वीकार हुई, जिससे मेवाड़ के किसी राणा ने मुसलमान वादशाहों के दरवार में जाकर कभी सिर नहीं मुकाया था।

'एचीसन ट्रीटीज़' में लिखा है कि उदयपुर का राजवंश पद-प्रतिष्ठा में हिन्दुस्तान के राजपूत राजाओं में सबसे बढ़कर है और हिंदू उनको राम का प्रतिनिधि मानते हैं। ऐसे ही बर्नियर, मिल, पिल्फिन्स्टन, माल्कम आदि अनेक यूरोपियन इतिहास-लेखकों ने भी इस वंश की महत्ता को स्वीकार किया है।

भारतीय राजवंशों का इतिहास जानने का आधार पहले केवल बड़वे भाटों की पुस्तकों ( ख्यातों ) और परंपरागत दंतकथाओं पर ही विशेषकर

राजवंश के संबंध में पिछ्ले लेखकों का अम निर्भर था। कई राजवंशों के प्राचीन दानपत्र, शिला-लेख श्रादि इतिहास के साधन कभी कभी उपलब्ध होने पर भी उनकी लिपि प्राचीन होने के कारण वे

नहीं पढ़े जाते थे। इसलिये राजपूत जाति का पुराना हाल प्रायः श्रंथकार में ही रहा, श्रौर भाटों श्रादि ने उस विषय में पीछे से मनमानी करणना की श्रौर कई मनगढ़ंत किस्से कहानी उसके साथ जोड़कर उस समस्या को श्रौर भी जटिल बना दिया। पहले के विद्वानों को उन्हीं का श्राथय लेकर अपने इतिहास लिखने पड़े। राजपूतों का इतिहास लिखनेवालों में सर्वप्रथम बादशाह श्रकवर का मंत्री श्रवुल्फज़ल था। उसने श्रपने बड़े श्रंथ 'श्राईने श्रकवरी' में श्रकवर के राज्य के प्रत्येक सरकार (सूबे) के वर्णन में वहां का पुराना इतिहास लिखने का यज्ञ किया, परंतु उस समय प्राचीन संस्कृत पेतिहासिक पुस्तकों का, जो भिन्न भिन्न स्थानों के पुस्तक-संग्रहों में पड़ी हुई थीं, किसी ने संग्रह भी नहीं

(१) ए. रॉजर्स; 'मैमॉयर्स श्राफ़ जहांगीर'; जि॰ १, पृ० २७४।

किया था और प्राचीन शिलालेख तथा दानपत्र तो पढ़े ही नहीं जाते थे। ऐसी दशा में अडुल्फज़ल को भिन्न भिन्न राजपूत दंशों का इतिहास भाटों की ख्यातों से ही, जो उसको राजाओं की तरफ से प्राप्त हो सकीं, लिखना पड़ा। अत्रप्य उसका लिखा हुआ राजपूतों का प्राचीन इतिहास इस समय की प्राचीन शोध से जो इतिहास बात हुआ है, उसके सामने सर्वथा विश्वासयोग्य नहीं है। उस समय तक मेवाड़वालों ने अकवर बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, जिससे अकवर उनका कहर शत्रु हो रहा था और वह उनको नष्ट करना चाहता था, जैसा कि जहांगीर के लिखने से अनुमान होता है।

श्रवुल्फज़ल ने सरकार ( सूचे ) श्रजनेर के प्रसंग में नेवाड़ का प्राचीन इतिहास लिखने का यत्न किया है, जो कुछ भी महत्त्व का नहीं है । उसने मनमानी कल्पना कर मेवाड़ के राजवंश को ईरान के बादशाह नौशेरवां श्रादिल की संतान होना लिख दिया, परंतु श्रवुल्फज़ल के पहले की श्ररवी श्रथवा फारसी तवारीखों, माटों की ख्यातों, जैनों के पुस्तकों तथा प्राचीन शिलालेख श्रादि में कहीं इसका उल्लेख नहीं है। यह कल्पना श्रवुल्फज़ल की मनगढ़ंत होने से श्राधुनिक विद्वान इसको कुछ भी प्रामाणिक नहीं सममते ।

श्रवुल्फज़ल के आधार पर 'मासिरुल्उमरा' के कर्ता ने भी, श्रौर पीछे से हिजरी सन् १२०४³ (वि० सं० १८५०=ई० स० १७६०) में लक्षीनारायण शफीक़ श्रौरंगावादी ने श्रपनी किताव 'विसातुल गुनाइम्' में लिखा है कि "यह तो भली भांति प्रसिद्ध है कि उद्यपुर के राजा हिंद (हिंदुस्तान) के तमाम राजाश्रों में सर्वोपिर हैं श्रौर दूसरे हिंदू राजा श्रपने पूर्वजों की गद्दी पर बैठने के पूर्व राजतिलक उदयपुर के राजाश्रों से प्राप्त करते हैं। उनका खिताब राणा है श्रौर वे नौशेरवां के, जिसने कई देशों तथा हिन्दुस्तान के कई विभागों पर विजय प्राप्त की थी, वंशज हैं। उसकी जीवित दशा में उसके पुत्र नौशेज़ाद ने, जिसकी माता रूम (तुर्की) के कैसर की पुत्री थी, श्रपना प्राचीन धर्म छोड़कर ईसाई मत को ग्रहण किया श्रौर वह बड़ी सेना के साथ हिंदुस्तान में

<sup>(</sup>१) बंब. गै, जि०१, भाग१, ए०१०२, और विलियम कुक-संपादित टॉड राजस्थान का सटिप्पण नवीन ऑक्सफर्ड-संस्करण, जि०१, ए०१७८, टिप्पण २।

<sup>(</sup>२) टॉड; 'राजस्थान'; जि० १, ५० २०४-७६।

श्चाया। यहां से बड़ी सेना लेकर वह श्रपने पिता से लड़ने को ईरान पर चढ़ा, परंतु लड़ाई में मारा गया, तो भी उसकी संतान हिंदुस्तान में रही, उसके वंग्न में उदयपुर के राणा हैं"।

कर्नल टॉड ने प्रथम तो यह लिखा कि "मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी हैं और राणा तथा रघवंशी कहलाते हैं: हिंद जाति एकमत होकर मेवाड़ के राजाओं को राम की गद्दी के वारिस मानती है और उनको 'हिंदुआ सूरज' कहती है। राला ३६ राजवंशों में सर्वोपरि माने जाते हैं ता । परंत श्रागे चलकर लिखा कि 'सर्य वंश का राजा कनकसेन अपनी राजधानी लोहकोट ( लवपूर, लाहोर ) छोडकर सौराष्ट्र में श्राया श्रीर परमार राजा का राज्य छीनकर वहां पर ईसवी सन की दूसरी शताब्दी (ई० स० १४४) में वीरनगर (वीरपूर) बसाया। उससे चार पीढ़ी बाद विजयसेन हुआ, जिसको आंवेर का राजा ( सर्वाई जयसिंह ) नौशेरवां मानता है। उसने सौराष्ट्र में विजयपुर नगर श्रौर विदर्भ वसाया, जिसका नाम पीछे से सिहोर हुन्ना, परंतु उसकी सुख्य राजधानी वलभीपुर (वळा) थी। वि० सं० ४८० में वलभी के राजा शीला-दित्य के समय विदेशियों ने वलभी का नाश किया उस समय उसकी राखी पष्पावती ही जो श्रंबा भवानी की यात्रा को गई थी बचने पाई श्रीर उसका पत्र गोह ( गुरुदत्त ) मेवाड़ का राजा हुआ वैं । आगे चलकर टॉड ने अवलफजल, मासिरुल्डमरा और लद्मीनारायण औरंगावादी के कथन को उद्धत कर यह बतलाने की खींच-तान की है कि वलभीपुर के राजा नौशेरवां के बेटे नौशेज़ाद या यज्दजर्द की लड़की माहबान के वंशज होने चाहियें।

फिर श्रागे चलकर लिखा है कि 'यद्यपि यह सर्वथा श्रसंभव प्रतीत होता है कि राणा ईरानी वंश की पुरुष शाखा के वंशधर हों, तो भी यज़्दर्जर्द की भाग जानेवाली पुत्री माहबान का विवाह सौराष्ट्र के राजा के साथ होना यह संभव है श्रौर कदाचित् वह शीलादित्य की माता सुभगा हो'।

कनकसेन का काठियावाड़ में जाना, उसके वंश में शीलादित्य का होना, उसके समय में वलभी का नाश होना और शीलादित्य के पुत्र गोहा का मेवाड़

<sup>(</sup>१) टॉड राजस्थान; जि० १, पृ० २७४-७७ ।

<sup>(</sup>२) वही; जि० १, ए० २४७।

<sup>(</sup>३) वही; जि० १, ५० २४१-२६० 1

का स्वामी होना तथा वलभीपुर के एवं उसी से निकले हुए मेवाड के राजवंश का नौरायां के पत्र नौराजाद या यज्दजर्द की पत्री माहबान के वंश में होना इत्यादि कर्नल टॉड का सारा कथन कपोलकल्पित है, क्योंकि ई० स० १४४ ( वि० सं० २०० ) में सीराष्ट्र ( काठियावाड़ ) का स्वामी कनकसेन नहीं, किंत चत्रप वंश का प्रतापी राजा रुद्रदामा था, जिसके अधीन सारा काठियावाड तथा दूर दूर के देश थे, जैसा कि ऊपर पश्चिमी चत्रपों के इतिहास (पु० १०३-४; ११०) में वतलाया गया है। सौराष्ट्र पर परमारों का कभी राज्य ही नहीं रहा। कनकसेन से पांचवीं पीढ़ी में विजयसेन का वहां होना भी कल्पित ही है, क्योंकि उस समय वहां चत्रपवंशियों का राज्य था, जैसा कि उनके इतिहास में लिखा गया है। अवुज़्फज़ल के कथन पर विश्वास कर आंबेर के राजा (जयसिंह) का विजयसेन की नौशेरवां मानना केवल भ्रम ही है. क्योंकि नौशेरवां आदित ई० स० ४३१ (वि० सं० ४८८) के श्रासपास ईरान का बादशाह हुआ। उसके बेटे नौशेजाद ने ई० स० ४४१ ( वि० सं० ६०८ ) में अपने पिता से विद्रोह किया और कैद होकर वह श्रंघा किया गया श्रथवा मारा गया। युद्दर्जद ईरान का श्रंतिम वादशाह था, जिसको खुलीफा उमर के सेनापति ने ई० स० ६३६-३७ ( वि० सं० ६६३-६४ ) में परास्त किया और ई० स० ६४१-४२ ( वि० सं० ७०८-७०६ ) में वह अपने एक सामंत के हाथ से मारा गया था । कर्नल टॉड ने चलभी का नाश वि० सं० ४८० ( ई० स० ४२४ ) में होना, वहां के राजा शीला-दिख का युद्ध में मारा जाना, उसकी राणी पुष्पावती का मेवाड़ में आना श्रीर वहां गोहा ( गृहदत्त ) का जन्म होना लिखा है। ये सब घटनाएं नौशेरवां के ई० सं० ४३१ में ईरान के तक़्त पर बैठने से पूर्व की हैं, अतएव नौरोज़ाद या माहवान के वंश में न तो वलभी के राजाओं का और न टॉड के कथना-नुसार उनसे निकले इए मेवाड़ के राजाओं का होना संभव हो सकता है।

श्रीयुत देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने बंगाल पशियाटिक सोसाइटी के

<sup>(</sup>१) नौशेज़ाद के हिंदुस्तान में त्राने का कोई प्रमाण नहीं है; वह तो बग़ावत करने पर मारा गया था ( माल्कम, हिस्टरी ऑफ़ पशिया; जि० १, ए० ११२ और आगे; द्वितीय संस्करण )। ऐसा ही टॉड-राजस्थान के ऑक्सफर्ड-संस्करण के संपादक विलियम कुक ने भी माना है ( टॉ; रा; जि० १, ए० २७६; टिच्पण २ )।

<sup>(</sup>२) एन्साइक्लोपीडिया बिटैनिका; जि॰ १८, ए० ६१३।

जर्नल में एक लेख प्रकाशित कर यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि मेचाड़ के राजा ब्राह्मण (नागर) हैं। उक्त लेख में इस कथन की पुष्टि के जो प्रमाण दिये हैं, उनको नीचे लिखकर प्रत्येक के साथ उसकी जांच भी की जाती है—

(१) "आटपुर (आहाड़) से मिले हुए वि० सं० १०३४ के शिलालेख में लिखा है कि 'आनंदपुर (वड़नगर) से निकले हुए ब्राह्मणों के कुल को आनंद देनेवाला महीदेव गुहदत्त, जिससे गुहिल वंश चला, विजयी है'; यह मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाओं का ब्राह्मण होना प्रकट करता है"।

जिस श्लोक का अनुवाद ऊपर दिया है उससे तो यही ज्ञात होता है कि
गुहद्त्त आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण-कुल का सम्मान करनेवाला था । उसी
लेख के छुटे श्लोक में गुहिल के वंशज नरवाहन के वर्णन में उसको 'विजय का
निवास-स्थान' एवं 'चित्रियों का चेत्र' अर्थात् चित्रियों का उत्पति-स्थान कहा है ।
इससे स्पष्ट है कि गुहद्त्त और उसके वंशज ब्राह्मण नहीं, किंतु चित्रयों में श्रेष्ठ
थे, परंतु भंडारकर महाशय ने उक्त छुटे स्रोक का उह्नेख भी नहीं किया ।

श्रव यह भी देखना चाहिये कि संवत् १०३४ से पूर्व गुहिलवंशियों की उत्पत्ति के विषय में क्या माना जाता था। इसी वंश के राजा वापा (वण्प) का सोने का पक सिका मिला है, जिसपर चंवर श्रीर छत्र के विह्यों के बीच सूर्य का भी विह्न बना हुश्रा है, जो उनका सूर्यवंशी होना प्रकट करता है । एकर्लिंगजी के मंदिर के निकट उक्क देवालय के मठाधिपति का बनवाया हुश्रा पाग्रुपत संप्रदाय का लक्जलीश का मंदिर है, जिसके बाहर लगे हुए वि० सं० १०२५ के मेवाड़ के

(१) त्रानंदपुरिवनिर्गतिविष्रकुलानंदनो महीदेवः । जयित श्रीगुहदत्तः प्रभवः श्रीगुहिलवंशस्य ॥ इ. ऐं; जि॰ ३६. ए॰ १६९ ।

(२) अविकलकलाधारो धीरः स्फुरद्वरलसत्करो विजयवसतिः चत्रचेत्रं चताहतिसंहतिः । समजनि जनाः अतापतरूङ्कृतो विभवभवनं विद्यावेदी नृपो नरवाहनः ॥ [ ६ ॥ ] वहीः जि० ३६, ५० १६१ ।

(३) ना. प्र. पः भाग १, ए० २४४-६८ ।

राजा नरवाहन के समय के शिलालेख में वहां के मठाधिपतियों (तपस्वियों) को 'शाप श्रौर श्रनुश्रह के स्थान, तथा हिमालय से सेतुपर्यंत रघुवंश की कीतिं को फैलानेवाला कहा है"। ये मठाधीश एकलिंगजी के मंदिर के क्रमागत पुजारी श्रौर मेवाड़ के गुहिलवंशी राजाशों के गुरु थे, जिनको उन राजाशों की तरफ से कई सहस्र रुपयों की जागीर मिली हुई थी, श्रतपव 'रघुवंश की कीतिं' से यहां श्रमिप्राय 'मेवाड़ के राजाश्रों की कीतिं' से ही है। भंडारकर महाशय ने जहां यह लेख प्रकाशित किया है, वहां मूल में 'रघुवंश' शब्द छुपा है, परंतु लेख का सारांश देने में उस शब्द को छोड़कर श्रथ्यह किया कि 'उन तपस्वियों की कीतिं हिमालय से सेतुपर्यन्त फैली हुई है' जो सर्वथा श्रशुद्ध है।

मेवाड़ में यह जनश्रात प्रसिद्ध है कि यहां के राजवंश के मूल पुरुष गुहिल ( गुहदत्त ) का, उसके पिता के मारे जाने पर, एक ब्राह्मण ने पालन किया था। मुंहणोत नैण्सी ने भी अपनी ख्यात के प्रारंभ में ही मेवाड़ के राजाओं के विषय में लिखा है कि "सीसोदिथे प्रारंभ में गहिलोत ( गुहिलोत ) कहलाते थे, पहले इनका राज्य दिखण में नास्किन-ज्यंबक की तरफ था। इनका पूर्वज सूर्य की उपासना करता था, मंत्राराधना करने पर सूर्य आकर प्रत्यन्त होता था, जिससे कोई योद्धा उसको नहीं जीत सकता था। उसके पुत्र न हुआ तो उसने पुत्र-प्राप्ति के लिये सूर्य से विनती की, जिसपर सूर्य ने कहा कि छंवा देवी की यात्रा बोलो और पुत्र की इच्छा करो, जिससे राणी के गर्भ रहेगा। राजा ने यात्रा बोली और राणी के गर्भ रहा। जब राणी यात्रा को निकली उस समय राजा की सूर्य की उपासना मिट गई, जिससे शत्रुओं ने उसपर आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में मारा गया और बांसला नामक उसका गढ़ शत्रुओं ने छीन लिया। राणी अवाजी की यात्रा कर नागदा गांव में पहुंची, जहां उसको अपने पति के मारे जाने के समाचार मिले। वह चिता बनवाकर सती होने को तैयार हुई तो उसको रोकने के लिये ब्राह्मणों ने कहा कि सगर्भा स्त्री के सती होने का निषेध

<sup>(</sup>१) तेभ्यो .... ... ... ... ... योगनः ।
.... क्लेशससुद्गतात्ममहसः .... योगनः ।
शापानुत्रहभूमयो हिमशिलाव(ब)न्धोज्वलादागिरेरासेतो रघुवंशकीर्तिपिशुनास्ती .... ... ॥
.... ॥
.... .... ॥

है और आपके प्रसव के दिन भी निकट हैं। इसपर वह रुक गई और पंद्रह हिन बाद उसके पुत्र हुआ। िकर १४ दिन हो जाने पर उसने स्नान किया और बिता तैयार करवाई। राणी जलने को चली श्रौर लड़का उसकी गोद में था। वहीं कोटेश्वर महादेव के मंदिर में ब्राह्मण विजयादित्य, पुत्र के लिये आराधना किया करता था। उसको बुलाकर राणी ने वस्त्र में लिपटा हुआ वह वालक दे दिया। विजयादित्य ने माल (दौलत) समक्तकर उसे ले लिया। इतने में लड़का रोया, जिससे ब्राह्मण ने कहा 'मैं इस राजपूत के लड़के को लेकर क्या कर्क ? बड़ा होने पर यह शिकार में जानवर मारेगा और दुनिया से लड़ाई-क्रगंडे करेगा, जिससे मैं पाप में पड़्गा और मेरा धर्म जाता रहेगा, अतएव यह दान मुक्तसे नहीं लिया जाता'। इसपर राणी ने उससे कहा कि तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु यदि मैं सती होकर जलती हूं तो मेरा यह वचन है कि इस पुत्र के वंश में जो राजा होंगे, वे १० पुश्त तक तेरे कुल के आवार का पालन करेंगे श्रीर तुमको बड़ा श्रानंद देंगे। तब विजयादित्य ने उस लड़के को रख लिया। फिर राणी ने उसकी द्रव्य, भूषण श्रादि दिया श्रीर वह सती हो गई। विजया-दित्य के उस लड़के के वंशजों ने १० पीढ़ी तक ब्राह्मण धर्म का पालन किया श्रीर वे नागदा ( नागर ) ब्राह्मण कहलाये । विजयादित्य का यह सूर्यवंशी पुत्र गुहिलोत (गुहिल) स्रोमदत्त कहलाया। उसके पीछे सीलादत (शीलादित्य) श्रादि हुए<sup>९</sup>"।

नैएसी की यह कथा प्राचीन काल से चली आती हो, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वि० सं० १०३४ के उपर्युक्त शिलालेस में राजा गुहदत्त (गुहिल) को 'आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण-कुल को आनंद देनेवाला' कहा है, जो उक्त विजयादित्य के कुल का सूचक होना चाहिये।

(२-३) "रावल समरसिंह के समय की वि० सं० १३३१ (ई० स० १२७४) की चित्तोड़ की प्रशस्ति में वापा को 'विप्र<sup>3</sup>' कहा है श्रोर वि० सं० १३४२

<sup>(</sup> १ ) मुंहखोत नैससी की ख्यात; पृ० १; ना. प्र. प; आग १, पृ० २६१-६४ ।

<sup>(</sup>२) जीयादानंदपूर्वे तदिह पुरमिलाखंडसौंदर्यशोमि-चोणीप्र(पृ)ष्टस्थमेव त्रिदशपुरमधः कुर्व्वदुच्चेः समृष्या । यसमादागत्य विप्रश्चतुरुद्धिमहीवेदिनिच्नसयूपो

(ई० स० १२८४) की उसी राजा के समय की यावू की प्रशस्ति में लिखा है कि "ब्रह्मा के सदश हारीत से वप्प (बापा) ने पैर के कड़े के बहाने से ज्ञान्न तेज प्राप्त किया श्रौर श्रपनी सेवा के छल से ब्रह्मतेज मुनि को दे दिया'। ये दोनों कथन वापा का ब्राह्मण होना प्रकट करते हैं"।

हम ऊपर वतला चुके हैं कि वापा के सोने के सिक्के पर वंशसूचक सूर्य का चिह्न है, वि० सं० १०२८ में इनको रघुवंशी माना है, वि० सं० १०२४ के लेख में 'चित्रयों का उत्पत्ति-स्थान' कहा है और ऊपर दिये हुए नैस्सी की स्थात के कथन से पाया जाता है कि मुहिल की माता ने अपना चित्रय पुत्र विजयादित्य को यह कहकर सोंपा था कि १० पीढ़ी तक इसके वंशज ब्राह्मसुकुल के आचार का पालन करेंगे, अतएव आबू की प्रशस्ति के उक्त कथन का अभिप्राय यही होना चाहिये कि बापा के पूर्व के राजाओं ने ब्राह्मसु धर्म का भी पालन किया, किंतु वापा ने केवल चात्र धर्म धारस कर लिया, क्योंकि उसी स्थोक के उत्तराई में स्पष्ट लिखा है कि 'उस वंश के राजा मूर्तिमान चात्रधर्मक्रप' आज भी पृथ्वी पर शोमते हैं'।

उसी रावल समर्रासंह की माता जयतलदेवी ने वि० सं० १३३४ (ई० स० १२७८) में चित्तोड़ पर श्यामपार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया, जिसके शिलालेख में गुहिलोतवंशी सिंह के नाम का उन्नेख करते हुए गुहिल को ज्ञिय बतलाया है 3, परंतु उसका श्रीयुत भंडारकर ने उन्नेख भी नहीं किया।

(४-४) "वि० सं० १४१७ की राणा कुंभा की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में तथा उसी राणा के समय के बने हुए 'एकलिंगमाहातम्य' में 'आनंदपुर से निकले हुए ब्राह्मण (नागर) वंश को आनंद देनेवाला'—इस अभिप्राय का वि० सं०

बप्पाख्यो वीतरागश्चरण्युगमुपासीत(सीष्ट)हारीतराशेः॥

चित्तोड़ का लेख, रलोक १ ( भावनगर इन्स्किप्शन्स, ए० ७४ )।

(१) हारीतात्किल बप्पकों ऽह्विलयव्याजेन लेमे महः

चात्रं धातृनिभाद्वितीर्थं मुनये बाह्यं स्वसेवाच्छलात् ।

(२) एते ऽद्यापि महीसुजः चितितले तद्वंशसंभूतयः शोभंते सतरासपाचनपुषः चाला हि धर्मी इन ॥ १९ ॥

श्रात द्वाराचुन साथा हिन्य राजा है। प्राव्ह

(३) देखो उत्पर पू० ३७०, टिप्परा १।

१०३४ की प्रशस्ति का स्रोक ( स्रानंदपुरिविनिर्गत०) उद्भुत किया गया है जो इनका ब्राह्मण होना सूचित करता है''।

वि० सं० १०३४ (ई० स० ६७७) की प्रशस्तिवाले उक्र श्लोक के विषय में हम ऊपर (पृ० ३७६) लिख आये हैं और यह भी बतला चुके हैं कि उसी लेख के छुठे श्लोक में राजी नरवाहन की 'चित्रियों का चेत्र' अर्थात् 'चित्रियों का उत्पत्ति-स्थान' भी कहा है, जिसके विषय में भंडारकर महाशय ने कुछ भी नहीं लिखा।

राणा कुंभा के पिता मोकल ने अपनी राणी वाघेली (वघेली) गौरां-विका के पुराय के निमित्त एकर्लिंगजी से ६ मील दूर श्टंगी ऋषि नामक स्थान पर वि० सं० १४८४ में एक बावड़ी बनवाई, जिसके शिलालेख में कुंभलगढ़ की प्रशस्ति और एकर्लिंगमाहात्स्य के विरुद्ध उक्क महाराणा मोकल के दादा चेत्र ( क्षेत्रसिंह, खेता ) को 'क्षत्रिय वंश का मंडनमणि' कहा है'।

राणा कुंभा के पुत्र रायमल के समय के वि० सं०१४४७ के नारलाई गांव (जोधपुर राज्य में ) के जैन मंदिर के शिलालेख में गुहिद्त्त (गुहद्त्त ), बप्प (बापा ), खुम्माण आदि राजाओं को सूर्यवंशी बतलाया है<sup>3</sup>।

(६) "मुंहणोत नैणसी की ख्यात का नीचे लिखा हुन्ना पद्य गुहिलवंशियों का ब्राह्मण होना प्रकट करता है"—

## भ्राद मृल उतपत्ति ब्रह्म पिण खत्री जाणां । श्राणंदपुर सिंगार नगर श्राहोर वखाणां ॥

इस पद्य के लिखने के पहले नैण्सी ने गहलोत (गृहिलोत, गृहिल) वंश के मूल पुरुष के मारे जाने, उसकी सगभी राणी के नागदा में पहुंचने और वहां उसके पुत्र उत्पन्न होने, विजयादित्य ब्राह्मण (नागर) को उसे सींपकर सती होने, विजयादित्य का उस चित्रय बालक का पालन करने, उसके वंशजों का १०

<sup>(</sup>१) एवं सर्वमकंटकं समगमद्भूमंडलं भूपति-हेमीरो ललनास्मर: सुरपदं संपाल्य काश्चित्समा: । सम्यग्वर्महरं तत: स्वतनयं सुस्थाप्य राज्ये निजे चेतं चित्रयवंशमंडनमिंग् प्रत्यर्थिकालानलं ॥ ४॥ श्वंशी ऋषि की बावड़ी का शिलालेख (अप्रकाशित)। (२) बा. प्र. पः, भाग १, पृ० २६६; टिप्पण ४३।

(कहीं आठ) पीढ़ी तक ब्राह्मण्कुल का आचार पालन करने और गुहदस्त का सूर्यवंशी जित्रय होने का हाल विस्तार से लिखा है, जिसके विषय में भी भंडारकर चुपकी साध गये हैं।

(७) "चाटस् (जयपुर राज्य में) से मिले हुए गुहिलवंशी राजा बालादित्य के शिलालेख में, जो ई० स० की १०वीं शताब्दी का है, लिखा है कि 'गुहिल के वंश में राम के समान पराक्रमी श्रोर शत्रुश्चों का नाश करनेवाला ब्रह्मक्तत्र गुगु- युक्त भर्तृपष्ट हुन्ना । यहां राम से तात्पर्य परश्चराम से है। परश्चराम ब्राह्मण वंश का था श्रोर ज्ञात्र कमें करता था। श्रतएव 'ब्रह्मक्तत्र' शब्द से यही पाया जाता है कि भर्तृपट्ट भी ब्राह्मण् था'।

वसत्तत्र शब्द का प्रयोग कई पुराणों में मिलता है और विष्णु, वायु, मत्स्य तथा भागवत आदि में पौरव (पांडु) वंश का वर्णन करते हुए श्रंतिम राजा लेमक के प्रसंग में लिखा है कि 'पुरु वंश में २४ राजा होंगे; इस संबंध में प्राचीन ब्राह्मणों का कथन है कि ब्रह्मत्त्रत्र को उत्पन्न करनेवाले तथा देवताओं एवं ऋषियों से सत्कार पाये हुए इस (पौरव) कुल में श्रंतिम राजा लेमक होगा' (देखो ऊपर पृ० ६६ का टिप्पण २)। यहां 'ब्रह्मत्त्रत्र' से यही अभिप्राय है कि 'ब्राह्मण और लित्रयगुण्युक्त', अर्थात् जैसे सूर्य वंश में विष्णुहुद्ध, हरित आदि लिश्वामित्र, आरिष्टसेन आदि लित्रय भी ब्रह्मत्व प्राप्त कर खुके थे। देवपारा से मिले हुए बंगाल के सेनवंशी राजा विजयसेन के शिलालेख में उक्त राजा के पूर्वजों को चंद्रवंशी, और राजा सामंतसेन को ब्रह्मवादी तथा 'ब्रह्मत्त्रिय कुल' का शिरोमणि कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसे ही मालवे के परमार राजा मुंज (वाक्पतिराज, अमोघवर्ष) के दरबार के पंडित हलायुध ने 'पिंगलस्त्रवृत्ति' में राजा मुंज को 'ब्रह्मत्त्रत्र कुल' का कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसी इरा में राजा मुंज को 'ब्रह्मत्त्रत्र कुल' का कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसी इरा में राजा मुंज को 'ब्रह्मत्त्रत्र कुल' का कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसी इरा में राजा मुंज को 'ब्रह्मत्त्रत्र कुल' का कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसी इरा में राजा मुंज को 'ब्रह्मत्त्रत्र कुल' का कहा है (देखो ऊपर पृ० ६६, टिप्पण २)। ऐसी इरा में यह नहीं कह सकते कि सभी (२४) पुरुवंशी

(१) अस्त(स्र)प्रामोपदेशैरवनतनृपतीन्मृतलं भूरिभूत्या भूदेवान्भूमिदानैस्निदिवमिष मखेर्नि[न्दय]चन्दितात्मा । व्र(व)ह्यचान्वितोऽस्मिन्समभवदसमे रामतुल्यो विशल्यः सौ(श्रौ)र्योढ्यो मर्नुपद्टो रिपुमटविटिष्टिच्चेदकेलीपटीयान् ॥ ए. हं; जि० १२, ए० १३ । ७ । राजा, वंगाल का चंद्रवंशी राजा साप्तंतसेन तथा मालवे का परमार राजा मुंज, ये सब ब्राह्मण थे । 'ब्रह्मचत्र' का श्राशय यही है कि ब्रह्मत्व श्रौर चात्रत्व दोनों गुणयुक्त ।

चाटचू के लेख में भर्तपट्ट(भर्तअट) को 'ब्रह्मज्ञत्र गुण्युक्तं कहा है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि वह ब्रह्मण्य वंश का था। इसका अर्थ यही है कि वह ब्रह्मण्य और ज्ञात्रत्व दोनों गुणों से संपन्न था। उसकी तुलना गम (परश्राम) से करने का तात्वर्थ यही है कि वह परश्राम के समान शौर्याख्य (श्रुर्वार) और अपने शत्रुश्चों का संहार करनेवाला था।

भंडारकर महाशय ने श्रपना लेख लिखते समय जो प्रमाण श्रपने मंतव्य के श्रमुकूल देखे उनको तो ग्रहण किया श्रीर जो उत्तके प्रतिकृत थे उनको छोड़ दिया या उनका उलटा श्रर्थ कर दिया, जैसा कि ऊपर चतलाया जा चुका है।

बापा के सोने के सिक्ने पर सूर्य का चित्र होता. वि० सं० १०२= ( ई० स० ६७१) के शिलालेख में मैवाड़ के राजाओं को रघवंशी वतलाना, वि० सं० १०३४ (६० स० ६७७) के शिलालेख में उनकी चित्रयों का उत्पत्ति-स्थान मानना, रावल समरसिंह के समय के आबू के विश्वं १३४२ (ईश्स्थ १२८४) के लेख में उन राजाओं को 'मृतिमान जायधर्म' कहना, रायल समर्गसंह की माता जयतलदेवी के वि० सं० १३३४ (ई० स०१२७=) के लेख में सबिय वतलाना, वि० सं० १४=४ के शिलालेख में 'चानियवंश का मंडनमाण' मानना, राणा रायमल के समय के बि० सं० १४४३ (ई० स० १४००) के शिलालेंग में सूर्यवंशी वतलाना और मुंहणात नेणनी का गुहदन (गुहिल) की सूर्यवंशी ज्ञात्रिय कहना—ये सब वाते उदयपुर के राजवंश का सूर्य वंश में होना सचित करती हैं। इतिहास के श्रंथकार की दशा में कई जनश्रुतियां श्लीर कथाएं प्रसिद्ध होती रही हैं। नैएसी की ख्यात आदि में जो कथाएं मिलती हैं वे ऊपर उज्जत की गई हैं। वि॰ सं॰ की चौदहवीशताब्दी के पूर्वीई से लगाकर सोलहवी शताब्दी तक के शिलालेखां से यही पाया जाता है कि एक ही समय का एक लेखक गुहिल-वंशियों को ब्राह्मण कहता है, तो उसी समय का दूसरा लेखक उनको दात्रिय वत-लाता है, जिसका कारए नैएसी की लिमी हुई उपर्युक्त वंशपरंपरागत कथा ही हैं।

<sup>(</sup>१) बापा के सोने के सिक्के के लिये देखो ना. प्र. पः भाग १, ४० २४१-२८४।

<sup>(</sup>२) भंडारकर महाराय की उपर्युक्त दलीज़ों का यह बिबेचन क्षित्सने के पूर्व उनका मूल

कर्नल टॉड ने लिखा है कि वलभी संवत् २०४ (वि० सं० ४८०=ई० स० ४२४)
में वलभी का नाश होने पर वहां के राजा शीलादित्य की सगर्भा राणी पुष्पावती मेवाड़ में आई, जिसका पुत्र गोहा (गुहिल, गुहदस )
सजवंश और
वलभी का संयंभ
मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक हुआ; परंतु मेवाड़ की किसी
स्थास, शिलालेख और दानपत्र से, या वि० सं० १७३२ (ई०

स॰ १६७४) के बने हुए 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' के समय तक भी, मेवाङ् के राजाश्चों का बलभीपुर से श्चाना कोई जानता ही नहीं था।

श्रवुल्फज़ल ने 'श्राईने श्रकवरी' लिखी उस समय भी मेवाड़ के राजाश्रों के वलमीपुर से श्राने की यात श्रहात थी, क्योंकि उसने लिखा है कि 'वित्तोड़ के ज़र्मीदार (राजा) गहलोत (गृहिल) वंश के हैं; इनके पूर्वज बराड़ देश में जाकर परनाला के ज़र्मीदार हो गये। श्रव से श्राठ सौ वर्ष पहले परनाला शत्रु ने ले लिया श्रीर बहुतसे मारे गये। धापा नामक एक छोटे लड़के को लेकर उसकी माता मेवाड़ में चली श्राई'।

वि० सं० १७०६ के आसपास मुंहणोत नैण्सी ने अपनी क्यात लिखी, उसमें भी मेवाड़ के राजाओं का दिन्नण में नासिक-त्र्यंवक की तरफ राज्य करना लिखा है। सारांश यह कि उस समय (वि० सं० १७०६=ई० स० १६४६) तक भी इनका वलभी से आना कोई नहीं जानता था।

अय प्रश्न यह होता है कि कर्नल टॉड को मेवाड़ के राजाओं का बलभी के अंतिम राजा शीलादित्य के वंश में होना तथा वलभी का नाश होने पर गोहा (गृहिल) की माता का मेवाड़ में आना बतलाने का आधार कहां से मिला? इसका उत्तर यह है कि जैनों को बलभी का परिचय था, क्योंकि उनमें यह बात प्रसिद्ध थी कि घीर संवत् ६५० (वि० सं० ४१०=ई० स० ४४३) में बलभी में जैन संघ एकत्र हुआ, जहां देवधिंगिण ज्ञमाश्रमण ने जैन सूत्रों (सिद्धांतों) का नया संस्कार किया?। जैनों को मुसलमानों के द्वारा वलभी का नाश होने का हाल भी मालूम था, परंतु उसका ठीक समय ज्ञात न था, जिससे भिन्न मिन्न लेखकों

केक हमारे एक मित्र द्वारा स्त्रो जाने के कारण पीछा हस्तगत न हो सका, परन्तु उसमें विस्त्री हुई सब दर्जीकों मुमे स्मरण थीं, तदनुसार वे ऊपर दर्ज की गई हैं। संभव है कि उनका कम सायद कुछ उज्जब-पुजट हुआ हो।

<sup>(</sup>१) 'सेकेड बुक्स ऑफ़ दी दूंस्ट'; जि॰ २२ की भूमिका, पृ० ३७ !

ने उस घटना के संबत् श्रलग श्रलग माने । वि० सं० १३६१ की वनी हुई 'प्रबंधांचितामाणी' नामक जैन पुस्तक में वलभी के राजा शीलादित्य के विषय में यह लिखा है कि "रंक नामक महाजन वलभीपुर में रहता थाः प्रारंभ में वह बहुत ही ग़रीब था, परंतु सुवर्णपुरुष (सोने का किल्पत पोरसा श्रथीत् पुरुष, जिसका श्रंग काटने से पीछा उतना ही बढ़ जाना माना जाता है ) की सिद्धि मिल जाने से वह वड़ा ही धनाड्य हो गया। राजा शीलादित्य ने उसकी पुत्री की रज्जिटित कंघी श्रपनी पुत्री के लिये यलात् छीन ली, जिसपर कुद्ध होकर वह म्लेच्छों (सुसलमानों) के पास गया श्रीर बहुतसा धन देकर उनको बलमीपुर पर चढ़ा लाया। उन्होंने राजा शीलादित्य को मारकर नगर को नष्ट किया' । ऐसी ही कथा 'श्र श्रंजयमाहात्म्य' में भी मिलती है।

वास्तव में वलभी में शीलादित्य नाम के ६ राजा हुए, परंतु जैन लेखकों को के-वल एक (अर्थात् श्रांतिम) शीलादित्य का होना ही श्रात था। मेवाड़ में भी शीलादित्य नाम का राजा वि० सं० ७०३ में हुआ था। ऐसी दशा में जैनों ने वलभी के शीलादित्य और मेवाड़ के शीलादित्य को, जो वलभी के शीलादित्य से भिन्न था, एक मानकर मेवाड़ के राजाओं का वलभी से आना मान लिया और टॉड ने उसको स्वीकार कर उसकी पुष्टि में नीचे लिखी हुई दलीलें पेश कीं—

(१) "वलभी नगर का श्रास्तत्व जैन पुस्तक 'शत्रुंजयमाद्दात्म्य' से निश्चित हुश्चा। वहां से राणा (के पूर्वज) दूसरे देश में जा यसे, जिसके संतोप-जनक प्रमाण की शुटि को १२वीं शताब्दी का एक लेख—जो राणा के वर्तमाब राज्य की पूर्वी सीमा पर के ऊपरमाळ से मिला—पूरी कर देता है। उस लेख में 'वल्ल-भी की दीवार' का उल्लेख मिलता है'"।

'शत्रुंजयमाहातम्य' धनेश्वरसूरि ने वनाया था, जिसमें वह अपने को बलभी के राजा शीलादित्य का गुरु वतलाता है, और उक्त शीलादित्य का वि०

<sup>(</sup>१) मेस्तुंग ने 'प्रबंधितामिण' में वलभीभंग का समय वि० सं० ३७४ दिवा है ('प्रबंधितामिण', ए० २७६); कर्नल टॉड ने किसी जैन प्रंथ के धाधार पर वसभी (गुप्त) संवत् २०४ (वि० सं० ४८० हैं० स० ४२४) माना है जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि ई० स० ६३६ (वि० सं० ६६६) के धासपास चीनी यात्री हुएल्संग वलभी में गया, उस समय वह नगर बड़ी उन्नत दशा में था। बलमी का नाश वि० सं० ८२६ में सिंध के धरवों ने किया था (हि. टॉ. रा; संड १, ए० ३१८)।

<sup>(</sup>२) टॉ; स; जि॰ १, पू॰ २४३।

सं० ४७७ (ई० स० ४२०) में विद्यमान होना मानता है: परंतु वास्तव में वह पस्तक वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी या उससे भी पीछे की बनी हुई होनी चाहिये, क्योंकि उसमें राजा कमारपाल का. जिसने वि० सं० ११६६ से १२३० ( ई० स० ११४२ से ११७३ ) तक राज्य किया था, ब्रुत्तांत मिलता है। ऐसी दशा में घनेश्वरसरि का वलभीपर-संबंधी कथन बहुत पिछला होने से विश्वासयोग्य नहीं है और न उसमें मेवाड़ के राजाओं के मल पुरुष का वलभीपर से मेवाड़ में श्राना लिखा है। ई० स० की १२वीं शताब्दी में मेवाड़ की पूर्वी सीमा पर के जिस शिलालेख का प्रमाण टॉड ने दिया है. यह उनके गृरु से ठीक ठीक पढ़ा भी नहीं गया था। वह लेख मेवाइ के राजाओं का नहीं, किंतु अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के समय का वि० सं० १२२६ (ई० स० ११६६) का ऊपर लिखा हुन्ना बीजोल्यां के एक चट्टान पर का लेख है। उसमें 'वलभी' शब्द श्रवश्य है, परंतु वह चलभी नगर का नहीं किंतु 'भरोखे' का सूचक है। जिस श्लोक में इस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका आश्य यह है कि 'विग्रह-राज (वीसलुवेव चौथे) ने ढिल्लिका (दिल्ली) लेने संथके हुए और आसिका ( हांसी ) प्राप्त करने से स्थागित अपने यश को प्रतोली ( पोल, द्वार ) और वलभी (भरोखे) में विश्रांति दी" श्रयात दिली और हांसी विजय कर उसने श्रपना यश दरवाजे दरवाजे और भरोखे भरोखे में फैलाया। इसी 'वलमी' शब्द पर से कर्नल टॉड ने राणा के पूर्वजों के दूर देश ( मेवाड़ ) में जा क्सने का संतोष-जनक प्रमाण मान लिया. जिसपर कैसे विश्वास किया जा सकता है ? आगे चलकर फिर इसी लेख में चौद्यान वाक्पतिराज के प्राकृत (लोकिक) रूप 'बप्पयराज' का प्रयोग देखकर टॉड ने बण्य को मेवाइ का राजा बापा मान लिया और उसी 'वलभी' शब्द पर फिर लिखा कि 'यहां वलभीपर के द्वार का स्मरण दिलाया है, जो सौराष्ट के गहलोतों की राजधानी थी? । परंतु यह भी कपौलकल्पना ही है।

(२) "राणा राजसिंह (प्रथम) के राज्य की यादगार में बनी हुई एक पुस्तक के प्रारंभ में लिखा है कि पश्चिम में सोरठ (सौराष्ट्र) देश प्रसिद्ध है।

ढिल्लिकायहण्यश्रांतमासिकालाभलंभितं ॥

बीजोल्यां का शिलालेखः

(२) टॉ. रा; जि॰ ३, ४० १७१७-१८।

<sup>(</sup>१) प्रतोल्यां च वलभ्यां च येन विश्रामितं यशः।

जंगली लोगों ने उसपर चढ़ाई कर वाल-का-नाथ' को परास्त किया श्रोर पर-मार राजा की पुत्री के सिवा सब वलभी के पतन में मारे गये'''। टाँड ने यह श्रवतरण जैन यति मान के, वि० सं० १७३४ (ई० स० १६७७) के वने हुए 'राजविलास' नामक हिंदी काव्य से लिया है। इसमें वाल-का-नाथ शब्द का श्रथ या तो वाल (भाल) चेत्र (काठियावाड़ में) का राजा, या वलभी का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे यह भी लिखा है कि वहां के राजा का राजा होना चाहिये। राजविलास में श्रागे वहां है। धाविलका किया। यह भी जैनों की पिछले समय की कपोलकल्पना है। वालिलका श्रथांत् वलभीपुर का नाश होने के बाद वहां के राजवंश का यहां श्राना संभव नहीं है, जैसा कि हम श्रागे वतलावेंगे।

(३) "सांडेराव (जोधपुर राज्य में) के यति के यहां की पुस्तक में लिखा है कि जब वलभी का नाश हुआ उस समय लोग वहां से भाग और उन्होंने चाली, सांडेराव और नाडौल बसाये"। यह भी गढ़ंत है और इसमें मेबाड़ में आने का उन्नेख भी नहीं है।

मेवाड़ के राजाओं को घलभी के राजाओं के घंराधर मानने के संबंध में कर्नल टॉड के ये तीनों प्रमाण निर्मूल हैं। घलभी का नाश टॉड के कथनानुसार चलभी संवत् २०४ (वि० सं० ४८०=ई० स० ४२३) में हुआ; यह कथन भी कल्पित है, क्योंकि ई० स० ६३६ (वि० सं० ६६६) के आसपास चीनी यात्री हुएन्नसंग चलभी में पहुंचा जहां का आखों देखा चहुतसा हाल उसने लिखा है। घलभी के श्रंतिम राजा शीलादित्य ( छुठे ) का श्रलीना का दानपत्र गुप्त (चलभी) संवत् ४४७ (वि० सं० ८२३=ई० स० ७६६) का मिल चुका है। उसके पीछे चलभी का नाश हुआ। जैन लेखकों को चलभी के नाश के ठीक संवत् का पता न था, जिससे उन्होंने उस घटना के मनमाने संवत् लगाये और उन्हीं पर विश्वास

<sup>(</sup>१) मूल में बाह्मका' शब्द है, न कि बाल पिट्यम दिशा प्रसिद्ध देश सोरड धर दीपत । नगर बाह्मितानाथ जंग करि धासुर जीपत ॥ 'राजविकास' (मागरीप्रकारियी सभा का संस्करण), पू॰ १८। (२) टॉ. रा. जि॰ १, पू॰ २४३।

कर टॉड ने भी उनके कथनानुसार लिख दिया। वलभी में शीलादित्य नाम के ६ राजा हुए, जिनमें से श्रांतिम वि० सं० ६२३ (ई० स० ७६६) में विद्यमान था। मेवाड़ में भी शीलादित्य नाम का राजा हुआ, जो सामाली के लेख के अनुसार वि० सं० ५०३ (ई० स०६४६) में यहां राज्य कर रहा था। गुहिल उसका पांचवां पूर्वपुरुष होने से उसका समय वि० सं० ६२४ (ई० स० ४६८) के श्रासपास स्थिर होता है। पेसी दशा में गुहिल को वलभी के श्रंतिम शीलादित्य का पुत्र मानना असंभव है। वास्तव में मेवाड़ के राजाश्रों का वलभी से कोई संबंध नहीं है।

श्चव प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि मेवाड़ के राजाश्चों का मूल पुरुष वलभी (वलभीपुर) से नहीं आया तो वह कहां से आया? इसका ठीक ठीक उत्तर देना अशक्य है, क्योंकि श्रव तक इस विषय का संतोष-जनक निर्णय करने के लिये द्यावश्यक साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। राजा गुद्दिल के २००० चांदी के सिक्के ई० स० १८६४ (वि० सं० १६२२) में आगरे से मिले तथा गुहिलवंशी राजा भर्तुभट (प्रथम ) के वंशज वि॰ सं० १००० के श्रासपास तक चाटसू ( जयपुर राज्य में ) तथा उसके निकटवर्ती मदेश पर राज्य करते थे, पेसा चाटस से मिले हुए राजा बालादित्य के शिला-लेख से निश्चित है। ऐसे ही अजमेर ज़िले के नासूण गांव से मिले हुए वि० सं० मम् ( ई० स० म३० ) के शिलालेख से यह भी श्रतुमान होता है कि चाटसू के गृहिलवंशियों की एक शाखा का अधिकार उस समय अजमेर के आसपास के प्रदेश पर भी रहा था; अतपत्र यह अनुमान करना अन्यथा नहीं कि गहदत्त के पूर्वजों का राज्य पहले आगरे के आसपास के प्रदेश पर रहा हो और वहीं से गुहिल का मेवाड़ में आना हुआ हो। दूसरा अनुमानयह भी हो सकता है कि गुहिल के पूर्वज पहले मेवाड़ के किसी विभाग पर शासन करते हों और गुहिल ने प्रवल एवं स्वतंत्र राजा होकर श्रपना राज्य दूर दूर तक फैलाया हो श्रौर श्रपने नाम के सिक्के चलाये हों। हमारे ये दोनों श्रवमान भी कल्पनामात्र हैं और जब तक प्राचीन शोध से इसके ठीक ठीक प्रमाण न मिल आवें तब तक इस विषय को संदिग्ध ही सममना चाहिये, तो भी वलभीपुर का नाश होने के पीछे गुहिल के मेवाड़ में आने का कथन तो किसी प्रकार स्वीकार करने योग्य नहीं है।

मेवाड़ का राजवंश बहुत प्राचीन होने से उसकी शाखाएँ भी राजपूताना मालवा, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि में समय समय पर फैली थीं । रावल समर- शानवंश की सिंह के समय की वि० सं० १३३१ (ई०स० १२७४) की चित्तोड़ शालाएं की प्रशस्ति में गुहिल वंश की श्रपार (श्रनेक) शाखाएं होने का उल्लेख हैं (उत्पर पृ० ३६६, टिप्पण २)। मुंहणोत नैण्सी ने श्रपनी ख्यात में गुहिल वंश की नीचे लिखी हुई २४ शाखाओं के नाम दिये हैं—

(१) गैहलोत (गुहिलोत), (२) सीसोदिया, (३) श्राङ्ग (श्राहाड़ा), (४) पीपाड़ा, (४) हुल, (६) मांगलिया, (७) श्रासायच, (८) कैलवा (कैलपुरा), (६) मंगरोषा, (१०) गोधा, (११) डाहलिया, (१२) मोट-सीरा, (१३) गोदारा, (१४) भींवला, (१४) मोर, (१६) टीवणा, (१७) माहिल, (१८) तिवडिकया, (१६) बोसा, (२०) चंद्रावत, (२१) धोरिण-या, (२२) बृटीवाला, (२३) बृंटिया श्रीर (२४) गोतमा।

इनमें से अधिकतर शाखाएं तो उनके निवास के गांवों से प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि सीसोदा गांव ( उदयपुर राज्य में ) से सीसोदिया; आहाइ ( उदयपुर के निकट ) से आहाइ; पीपाइ ( जोधपुर राज्य में ) से पीपाइ; कैलवे ( कुंभलगढ़ के नीचे ) से कैलवा या कैलपुरा; मंगरोप ( मेवाइ में ) से मंगरोपा; डाहल देश से डाहिलया ; भींवल ( भीमल, मेवाइ में ) से भींवला या भीमला आदि । कुछ शाखाएं मूल पुरुषों के नाम से भी प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि गुहिल के गहलोत ( गुहिलोत ), चंद्रा के चंद्रावत आदि ।

कर्नल टॉड के गुरु यति ज्ञानचन्द्र के मांडल (मेवाड़ में) के उपासरे के पुस्तक संग्रह में एक पत्रा मुक्के मिला, जिसमें गुहिल वंश की शासाओं के नाम नीचे लिखे अनुसार दिये हैं—

<sup>(</sup>१) डाहल (चेदि) के राजा गयकर्णादेव का विवाह मेवाइ के राजा विजयसिंह की पुत्री आल्हण्यदेवी के साथ हुआ था, इस प्रसंग से मेवाइ के कोई गुहिलवंशी घहां गये हों और डाहल देश के नाम पर चे डाहिलिये कहलाये हों, यह संभव है। मध्य प्रदेश के इमोह ज़िले के दमोह स्थान से एक शिलाजेख वहां के गुहिलवंशियों का मिला है, जिसमें क्रमशः विजयपाल, भुवनपाल, हर्पराज और विजयसिंह के नाम मिलते हैं। विजयसिंह के विषय में लिखा है कि वह चित्तोड़ में आकर खड़ा और उसने दिल्ली के मुसलमानों को परास्त किया था।

<sup>(</sup>२) सीसोदे के रागा भुवनसिंह के पुत्र चंद्रा से चंद्रावत शास्ता की उत्पत्ति हुई। अन्य शास्ताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका ठीक ठीक पता नहीं सगता और बहुतसी शास्ताप् तो अब नष्ट हो चुकी हैं।

(१) गहिलोत, (२) श्रहाड़ा, (३) सीसोदिया, (४) पीपाड़ा, (४) मांगिलया, (६) श्रजविद्या, (७) कैलवा, (६) मंगरोपा, (६) कूड़ेचा, (१०) घोराणा, (११) भीमला, (१२) हुल, (१३) गोधा, (१४) सोहाड़िया, (१४) कोढकरा, (१६) श्रासपेचा, (१७) नादोड्या, (१८) श्रोड़िलया, (१६) पालरा, (२०) हुवासा, (२१) कुचेरा, (२२) भटेवरा, (२३) मुंघरायता श्रोर (२४) बूसा।

कर्नल टॉड ने श्रपने 'राजस्थान' में इन २४ शाखाओं के जो नाम दिये हैं, उनमें से कितने पक ऊपर दी हुई दोनों नामाविलयों से नहीं मिलते।

उदयपुर के राजवंश के श्रधिकार में श्रब तक कई राज्य हैं। राजपूताने में गुहिल वंश के श्रधीन उदयपुर, हूंगरपुर, बांसवाड़ा श्रौर प्रतापगढ़ हैं, जिनका वर्तमान राज्य इतिहास इस पुस्तक में श्रागे लिखा जायगा।

नेपाल का बड़ा राज्य भी इसी वंश का है, वहां के राजाओं का मूल पुरुप मेवाड़ के रावल समरसिंह के पुत्र रत्नसिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण माना जाता है। रावल रत्नसिंह के समय दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन ख़िलजी ने चित्तोड़ का किला ले लिया, जिससे उसके भाई चेटे इधर उधर चले गये। उसके भाई कुंभकर्ण के वंशज समय पाकर कमाऊं की पहाड़ियों में होते हुए पहले पाल्पा में जा जमे, फिर कम-कमशः वे श्रपना राज्य बढ़ाने लगे और पृथ्वीनारायणशाह ने नेपाल पर श्रपना श्रधिकार जमा लिया । कुंभकर्ण से लगाकर पृथ्वीनारायणशाह तक का इतिहास बहुधा श्रंघकार में ही है ।

<sup>(</sup> १ ) इंपीरियल गैज़ेटियर झॉफ इंडिया, जि॰ १६, प्र० ३१-३३ ।

<sup>(</sup>२) कुंभकर्य से लगाकर पृथ्वीनाराययाशाह तक की नामावली उदयपुर राज्य के इतिहास में इस तरह लिखी मिलती है—

<sup>(</sup>१) कुंभकर्ण, (२) ध्ययुत, (३) परावर्म, (४) कविवर्म, (१) यशवर्म, (६) उतुंबरराय, (७) भट्टराय, (८) जिल्लराय, (१) ध्रजलराय, (१०) भ्रटलराय, (११) तृथ्धाराय, (१२) भामसीराय, (१३) हरिराय, (१४) श्रह्मानकराय, (१४) मन्मन्धराय, (१६) भूपालखान, (१७) मीचाखान, (१८) जयंतखान, (१६) सूर्य-खान, (२०) मीयाखान, (२१) विचित्रखान, (२२) जगदेवखान, (२६) कुल-मंडनशाह, (२४) ध्रासोवनशाह, (२४) द्रव्यशाह, (२६) पुरंदरशाह, (२७) पूर्णशाह, (२८) रामशाह, (२६) इंबरशाह, (३०) श्रीकृष्णशाह, (६१) प्रथ्वीनारायग्रशाह। शाह, (१४) वीरमद्रशह, (३६) मरभूपालशाह श्रीर (१४) प्रथ्वीनारायग्रशाह।

पृथ्वीनारायणुशाह के वंशज महाराजाधिराज राजेन्द्रविक्रमशाह ने 'राज-कल्पद्रुम' नाम तंत्रग्रंथ लिखा, जिसमें विक्रम (जिल्लराज का पिता) से लगाकर श्रपने समय तक की वंशावली दी है जो ऊपर लिखी हुई वंशावली से बहुत कुछ मिलती हुई है। उक्त पुस्तक में श्रपने मूल पुरुष विक्रम का चित्रक्ट (चित्तोड़) से श्राना वतलाया है। महाराणा जवानसिंह के समय से नेपाल के लोगों का मेवाड़ में श्राना-जाना शुरू है।

वंबई इहाते के सूरत ज़िले में घरमपुर का राज्य सीसोदियों का है, वहां के महाराणा श्रपने को राणा राहप के वंशघर रामराज या रामशाह की संतान मानते हैं। रामराजा ने मेवाड़ से गुजरात में जाकर वहां श्रपना राज्य स्थापित किया हो।

मालवे में बड़वानी का राज्य सीसोदियां का है, जहां के राणा श्रपने को मेवाड़ के राजवंश में होना मानते हैं। उनका प्राचीन इतिहास प्रसिद्धि में महीं श्राया। राणा लीमजी से उनका शृंखलायद इतिहास मिलता है।

काठियावाड़ में भावनगर के महाराजा, पालीताणा के ठाकुर तथा लाठी श्रीर बळा के ठाकुर भी गुहिलवंशी हैं। ऐसे ही रेवाकांठा एजेंसी में राज-पीपला के महाराणा भी गुहिलवंशी हैं। इन पांचों को 'गोहिल' कहते हैं शौर वे अपनी उत्पत्ति चंद्रवंशी पैठए ( प्रतिष्ठान, दक्षिण में ) के शालिवाहन से यत-लाते हैं। वे श्रपना मूल निवासस्थान खेड़ (जोधपुर राज्य में ) होना श्रीर वहां से काठियावाड़ तथा गुजरात में जाना प्रकट करते हैं, परंत्र यह इतिहास के श्रवान में भाटों की की हुई कल्पना ही है। पैठए (प्रतिष्ठान) का राजा शालिवाहन चंद्रवशी नहीं, किंतु आंध्र( सातवाहन )वंशी था। खेड के गोहिल मेवाड़ के राजा शालिवाहन के वंशज हैं, जिनसे राठोड़ों ने खेड का इलाका छीना था । मेयाङ् के शालियाइन के नाम से परिचित न होने और पैठण के शालिवाहन का नाम श्रधिक प्रसिद्ध होने के कारण भाटों ने पीछे से उसको दिल्ला का शालिवाहन मान लिया, जो चंद्रवंशी भी नहीं था। काठि-यावाड़ के गोहिल वि० सं० की १४वीं शताब्दी तक अपने को सूर्यवंशी ही मानते थे. जैसा कि गंगाधर-छत 'मंडलीक काव्य' से झात होता है। इस विषय का अधिक विवेचन हम अगले अध्याय में मेवाड़ के राजा शालिवाहन के प्रसंग में करेंगे।

कोल्हापुर और सावंतवाड़ी के राजा भी मेवाड़ के राजाओं के वंश से ही निकले हैं, परंतु अब वे मरहटों में मिल गये हैं।

FA1 140 VIOLADADA

## तीसरा अध्याय

## उदयपुर राज्य का प्राचीने इतिहास

भारतवर्ष के अन्य प्राचीन राजवंशों के समान उद्यपुर के राजवंश का प्राचीन इतिहास भी अंधकार में लीन है। प्राचीन लिखित इतिहास न होने के कारण पीछे से कई दंतकथाएं गढ़ंत की गई और समय पाकर उनकी भी गणना इतिहास के साथनों में होने लगी। वि० सं० १७३२ के बने हुए 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' तथा भाटों की स्थातों में दी हुई इस वंश की पुरानी वंशाविलयां परस्पर बहुधा मिलती हुई हैं। अन्तर इतना ही है कि भाटों की स्थातों में नाम अशुद्ध रूप में लिखे मिलते हैं और राजप्रशस्ति में उनके शुद्ध रूप हैं। अनुमान तो यही होता है कि 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' की वंशाविली भाटों से ही ली गई हो। उक्त काव्य में सूर्य से लगाकर राजा सुमित्र तक की वंशाविली तो भागवत'

<sup>(</sup>१) इस प्रकरण में प्राचीन काल से लगाकर महाराणा हम्मीर के चित्तोड़ लेकर वहां छएने वंश का राज्य पीछा स्थिर करने तक का इतिहास लिखा जायगा।

<sup>(</sup>२) भागवत खादि पुराशों में नारायण (विष्णु) के नाभिकमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, उससे करयप छीर करयप से विवस्वान् (सूर्य) का उत्पन्न होना लिखा है। विवस्वान् का अर्थ सूर्य भी होता है, जिससे विवस्वान् के वंशज सूर्यवंशी कहलाये।

<sup>(</sup>३) भिन्न भिन्न पुराणों में भी विवस्वान् (सूर्य) से लगाकर सुमित्र तक की नामावली में कहीं कहीं श्रंतर पाया जाता है। कितने एक पुराणों में कुछ नाम छूट भी गये हैं इसिबिये कई पुराणों की वंशाविलयों का परस्पर मिलान करने से ही ठीक वंशावली स्थिर हो सकती है। विष्णु, भागवत, वायु, मत्स्य, ब्रह्मांड श्रोर श्रान्न पुराणों की वंशाविलयों का मिलान करने से विवस्वान् (सूर्य) से सुमित्र तक की नामावली नीचे लिखे श्रतुसार स्थिर होती है—

विवस्वान् ( सूर्य ), मनु ( वैवस्वत ), इक्वाकु, विकुच्चि ( राशाद ), ककुरस्थ (पुरंजय), अनेना ( सुयोधन ), पृथु, विश्वगश्च, आर्द्र ( चंद्र ), युवनाश्च, आवस्त ( शाबस्त ), वृहदश्च, कुवलयाश्व ( धुंधुमार ), हडाश्व, हर्यश्व, निकुंभ, संहताश्च, कृशाश्व, प्रसेनजित , युवनाश्व (वृसरा), मांधाता, पुरुकुरस, असदस्य, संभूत, अनरयय, प्रपदश्च, हर्यश्व, सुमना, त्रिधन्वा, अरयारुष, सरयवस ( त्रिशंकु ), हरिश्चंद, रोहित ( रोहिताश्व ), हरित, चंचु, विजय, रुरुक, वाहु, सगर, असमंजस, अंश्वराम्, दिलीप, भगीरथ, श्वत, नाभाग, अंश्वरांप, सिंधुद्वीप, अयुतायु ( अयुताश्व ), ऋसुपर्या, सर्वकाम, सुदास, सीदास ( मित्रसह, करमापपार ), अरमक,

पुराण से उज्जूत कर लिखा है कि सुमित्र के पीछे सूर्य वंश में क्रमशः वज्जनाभ, महारथी, श्रतिरथी, श्रचलसेन, कनकसेन, महारेन, विजयसेन, श्रजयसेन श्रमंगसेन, मदसेन श्रीर सिंहरथ राजा हुए, जिन्होंने श्रयोध्या में राज्य किया। सिंहरथ का पुत्र विजयभूप श्रयोध्या से दिल्लिण में गया श्रीर वहां के राजाश्रों को विजय कर वहीं रहा। विजयभूप के पीछे कमशः पद्मादित्य, हरदत्त, सुजस्मिदत्य (स्यशादित्य), सुमुखादित्य, सोमदत्त, शिलादित्य (शीलादित्य), केशवादित्य, नागादित्य, मोगादित्य, देवादित्य, श्राशादित्य, कालभोजादित्य, गुहादित्य श्रीर बण्पा (बापा) हुए जिनमें से पिछले कुछ नाम पुराने शिलालेखों में भी मिल जाते हैं , परंतु उक्त काव्य तथा ख्यातों में वे उलट-पुलट दिये गये हैं। बापा से हम्मीर तक के नामों में भी कुछ तो छोड़ दिये गये हैं, कुछ कुन्निम धरे हुए हैं श्रीर सीसोदे की छोटी शाला नाम भी मुख्य वंश में मिला दिये गये हैं । ख्यातों में

मूलक, दशरथ (शतरथ), इडविड, कृतशर्मा, विश्वसह, दिलीप दूसरा (खट्वांग, दिर्धवाहु ) रघु, श्रज, दशरथ (दूसरा ), राम, कुश, श्रातिथि, निषध, नल, नम, पुंडरीक, चैमधन्त्रा, देवानीक, श्रहीनगु, पारियात्र, दल, बल (शल), उक्थ, वज्रनाम, श्रंखनाम (श्रंखण), ध्युपिताश्व (च्युपिताश्व) विश्वसह (दूसरा), हिरण्यनाम, पृष्य, ध्रवसंधि, सुदर्शन, श्रानिवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, सुसंधि, श्रमषे, महस्वान, विश्रुतवान, पृष्य, ध्रवसंधि, सुदर्शन, श्रानिवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, सुसंधि, श्रमषे, महस्वान, विश्रुतवान, पृष्टक्ष (श्रुतायु), बृहत्चय, उरुचय, वल्स (वत्सवृद्ध), वल्सच्यूह, प्रतिव्योम, दिवाकर (भाजु), सहदेव, बृहद्ध (ध्रुवाश्व), भाजुरथ, प्रतीकाश्व, सुप्रतीक, मरुदेव, सुनचन्न, किन्नराश्व (पुष्कर), श्रंतरिच, सुतपा (सुपर्ण), श्रामिलिविव, बृहद्दाल (भरद्वाल), धर्मी (बर्ही), कृतंलय, रणंलय (रणेलय), संजय, शाक्य, श्रुद्धोदन, राहुल, प्रसेनिजित, सुद्धक, कुलक (रणक), सुरथ श्रोर सुमित्र।

(१) सुमित्र से बापा तक की वंशावली 'राजप्रशस्ति महाकान्य'; सर्ग १, रलो० ३२ से ३५; चौर सर्ग २, रलोक २-६ से उद्धृत की गई है (भावनगर इन्स्किप्शन्स; १० १४६-१४०)।

सुमित्र से बापा तक की वंशावली को हम विश्वास के योग्य नहीं समकते, क्योंकि बापा, गुहादित्य ( गुहिल ) का पुत्र नहीं, किंतु उससे म्वीं पीड़ी में हुआ था, ऐसा शिलालेखों से पामा जाता है।

(२) ग्रीलादित्य, नाग (नागादित्य), भोज (भोगादित्य), कालभोज (काल-भोजादित्य) श्रीर गुहिल (गुहादित्य), ये नाम शिलालेखों में मिलते हैं, परंतु उनमें कम यह है—गुहिल (गुहदत्त), भोज, महेन्द्र, नाग, शील (शीलादित्य), श्रपराजित, महेन्द्र (वृक्षरा) श्रीर कालभोज (बापा)।

(३) रावल स्थासिंह (कर्णासिंह) से गुहिल वंश की दो शाखाएं हुईं। बड़ी

बापा से हम्मीर तक के जो संवत् दिये हैं, वे मनमाने होने से सर्वथा विश्वास के योग्य नहीं हैं। उनमें हम्मीर से पीड़े की वंशावली अवश्य शुद्ध है, परंतु हम्मीर से राणा कुंमा कि तक के संवत् संशयरहित नहीं हैं। कुंमा (कुंमकर्ण)

शाखावाजे मेवाड़ के स्वामी रहे श्रीर रावज कहलाये, छोटी शाखावाजों को सीसोदे की जागीर मिली श्रीर वे राखा कहलाये। रावज शाखा का श्रंतिम राजा रवसिंह हुश्रा, जिससे वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में श्रलाउद्दीन ख़िलजी ने चित्तोड़ छीम लिया श्रीर रवसिंह के साथ ही मेवाड़ की रावज शाखा की समाप्ति हुई।

वि० सं० १३ = २ (ई० स० १३३१) के श्रासपास सीसोदे के राणा हम्मीरसिंह ने चित्तोड़गढ़ पीछा लेकर मेवाड़ पर राणा शाखा का राज्य स्थिर किया, जो श्रव तक चला श्राता है। भाटों ने रस्नसिंह के पीछे सीसोदे की शाखा के मूल पुरुष कर्योसिंह (रणसिंह) से लगाकर हम्मीर तक के सब राणाओं को मेवाड़ के राजा मान लिया, जिसका मुख्य कारण यह था कि बापा के राज्य का प्रारंभ वि० सं० ७६१ (ई० स० ७३४) से हुआ, जिसको उन्होंने वि० सं० १६१ मान लिया। ६०० वर्ष के इस श्रंतर को निकालने के लिए उन्होंने सीसोदे के राणाओं के नाम भी मेवाड़ के राजाओं की वंशावली में शामिल कर दिये तो भी संवर्तों का हिसाब ठीक हुआ, जिससे संवत् मनमाने थर दिये और वापा का तो १०१ वर्ष राज्य करना लिखा।

(१) भाटों की ख्यातों से बापा से हम्मीर तक की मेवाड़ के राजाकों की नामावली तथा उनके गई।नशीनी के संवत् नीचे दिये जाते हैं—

| संख्या | नाम                    | संबद् | संख्या | नाम        | संवत्       |
|--------|------------------------|-------|--------|------------|-------------|
| 4      | यापा                   | 888   | 3 8    | कर्णादित्य | 503         |
| ₹      | खुरमाण                 | 989   | 90     | भावसिंह    | म्ब ह       |
| 3      | गोविंद                 | ३१२   | 3=     | गाससिंह    | 220         |
| 8      | <b>म</b> हें <i>द्</i> | 3=3   | 38     | हंसराज     | <b>६२</b> ६ |
| *      | श्रल्लू                | ४५१   | २०     | योगराज     | € € ¶       |
| Ę      | 'सिंह                  | 423   | 53     | घेर ह      | \$ 8 8      |
| ড      | शाक्रिकुमार            | * 4 5 | २२     | वेरिसिंह   | १०३६        |
| =      | शालिवाहन               | ४८७   | २३     | सेजसिंह    | 1044        |
| \$     | नरवाहन                 | ६३⊏   | २४     | समरसिंह    | 1105        |
| 9 0    | श्रम्बपसाव             | ६४६   | २४     | रत्नसिंह   | 994=        |
| 3 9    | कीतिवर्ग               | ६६१   | २६     | कर्णसिंह   | 3948        |
| 3 8    | नरवर्भ                 | ७३२   | २७     | राष्ट्रंग  | 9209        |
| 12     | ं गरवे                 | ७२३   | २=     | नरपति      | 9757        |
| 88     | उत्तम                  | ७७६   | २६     | दिनकरण     | 3784        |
| 14     | मेरव                   | ७६६   | 30     | जसकरण      | 4301        |

के पीछे स्यातों के संवत् अवश्य शुद्ध हैं। इन सब बातों से अनुमान होता है कि भाटों ने वि० सं० की १६वीं शताब्दी के आसपास अपनी ख्यातें लिखना आरंभ किया हो, जिससे जो नाम उस समय मालूम थे वे ही उनमें शुद्ध मिलते हैं।

शिलालेखों में मेवाड़ के राजाओं की वंशावली गुहिल ( गुहदत्त ) से आरंभ होती है। वि० सं० की ११वीं शताब्दी के प्रारंभ तक के लेखां से ज्ञात होता है कि उस समय तक तो वहांवालों को उक्त वंशावली का ठीक ठीक ज्ञान था, परंत उसके बाद वि० सं० की १४वीं शताब्दी के श्रंत तक के शिलालेखों से पाया जाता है कि उस समय लोग पुराने नाम भूल गये थे, क्योंकि कितने एक नाम जो स्मरण थे, वे ही उस समय के शिलालेखों में दर्ज किये गये हैं। वि० सं० १०२८ के शिलालेख में गुहिल के वंश में वष्प ( वापा ) का होना लिखा है, परंत वि० सं० १३३१, १३४२ श्रीर १४६६ के शिलालेखों में बप्प (बापा) की, जो गुहिल से आठवीं पुरत में हुआ था, गुहिल का पिता मान लिया। बापा किसी राजा का नाम नहीं, किंतु उपनाम था और पीछे से तो वे यह भी भूल गये कि किस राजा का उपनाम बापा था। राखा कंभा वड़ा ही विद्वान राजा था जिसको अपने कल की वंशावली की बुटि ज्ञात होने से उसने पहले के शिलालेखों का संब्रह कराकर यंशावली को ठीक करने, श्रौर बापा किस राजा का नाम था, यह निश्चय करने का उद्योग कर वि० सं० १४१७ की कुंभलगढ़ की प्रशस्ति में श्रपनी शोध के श्रन-सार वंशावली दी, परंतु उसमें भी कुछ त्रदियां रह गई। उसमें शील ( शीलादित्य) को बापा ठहरा दिया, जो ठीक नहीं है। श्रव हम गुहिल से लगाकर शक्कि-कुमार तक की नामावली भिन्न भिन्न शिलालेखों से नीचे उद्धत करते हैं, जिससे णाठकों को भिन्न भिन्न समय के वंशावली लिखनेवालों के तद्विषयक ज्ञान का भली भाति परिचय हो सकेगा।

| संख्या     | नाम             | संवत् | संख्या | नाम               | संवत् |
|------------|-----------------|-------|--------|-------------------|-------|
| 2 1        | नागपास          | १३०६  | 3.8    | जयसिंह            | १३२६  |
| <b>B</b> 5 | पूर्णपाल        | 3333  | ३७     | गढ़ लच्मण्सिंह    | 3333  |
| 13         | पृथ्वीपाल       | 1884  | ३≍     | <b>श्रि</b> सिंह  | १३४६  |
| 3.8        | भृं यासिंह      | 388   | 3.5    | <b>ग्र</b> जयसिंह | १३४६  |
| <b>R</b> & | <b>भीमाँसंह</b> | 1322  | 80     | हम्मीरसिंह        | 3340  |

इस वंशावती में राजाश्ची के कई नाम कृत्रिम हैं और संवत् तो एक भी शुद्ध नहीं है।

|                                             |                                                                              |        |                                   |                 |                 | A STATE OF THE PROPERTY OF THE |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| आटपुर (आहाड़) चित्तोड़ का लेख आबु<br>का लेख | चित्तोड़ का लेख                                                              | श्राव  | श्राव् का लेख                     | रासापुर का लेख  | कुंभलगढ़ का लेख | <i>शि</i> लालेखों से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वि०सं० १३३१ का                              | वि०सं० १३३१ का                                                               | वि० सं | वि० सं० १३४२ का                   | वि० सं० १४६६ का | वि० सं० १४१७ का | निश्चित शांत संवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| बदप                                         |                                                                              | बरप    | बच्च (वच्चक् )                    | वरप             | :               | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुहदत्त                                     | गुहिल                                                                        |        | गुहिल                             | गुहिल           | मुहिल           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मोज भोज                                     | भोज                                                                          |        | भोज                               | भोज             | मोज             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ::<br>::                                    | :                                                                            |        | ÷                                 | :               | महींद्र         | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| नाय                                         | :                                                                            |        | *                                 | :               | नांग            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यील यील                                     | ndo ong sa didaning ong                                                      |        | शील                               | यील             | ਰਹਰ             | विव संव ७०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                             |                                                                              |        |                                   |                 |                 | (शीलादित्य का लेख)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अपराजित                                     | i                                                                            |        | :                                 | :               | श्रपराजित       | विव संव ७१ व.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| महेंद्र ( दूसरा )                           |                                                                              |        | 4                                 | •               | महाद्र (दूसरा)  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कालमांज कालमांज क                           | hartersteit blygglini film om den g                                          | 15     | कालमोज                            | कालमोज          | कालभोज          | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| खोम्माख्                                    | dilagiti , milagari e di ma<br>dilagiti , milagari e di ma<br>di<br>di<br>di |        | en mener energy gentlighter , s / |                 | खुम्मार्ख       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मनट मनट                                     | मनद                                                                          |        | *                                 | •               | मनद             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                              |         |            | <b>उदयपु</b>    | र राज | य का               | इतिह             | स                |             |          |              | 338 |
|----------------------------------------------|---------|------------|-----------------|-------|--------------------|------------------|------------------|-------------|----------|--------------|-----|
| थिलालेखां से<br>निश्चित बात संवत्            | :       | :          | 0 0             | :     | •                  | विवस्त ६६६, १००० | विवसंव १००८,१०१० | वि० सं०१०२८ | •        | निव संव १०३४ |     |
| कुंभलगढ़ का लेख<br>वि०सं० १४१७ का            | भहैमट   | •          | :               | :     | :                  | :                | अल्लट            | नरवाहन      | शालिवाहन | श्रांकेकुमार |     |
| राषपुर का लेख<br>वि०सं०?४६६ का               | भर्मस   | सिंह       | :               | महायक | खुम्माय            | :                | श्रद्धार         | नरवाहन      | :        | याक्षिकुमार  |     |
| श्रावू का लेख<br>वि०सं० १३४२ का              | भत्भद   | सिङ        | *               | महायक | खुम्माल            |                  | अल्लट            | नरवाहन      | :        | शाक्षिकुमार  |     |
| चित्तोड़ का लेख<br>वि० स० १३३१ का            | भर्तम्ड | सिह        | :               | महायक | बुम्माल            | *                | अल्लट            | नरवाहन      | :        | शाक्रिकुमार  |     |
| श्राटपुर श्राहाङ्,<br>का लेख<br>वि०सं०१०३४का | भहंपङ   | सिंह       | खोम्माण (दूसरा) | महायक | १६ खोस्माण (तीसरा) | भत्रह (दूसरा)    | अल्लंट           | नरवाहन      | शालिवाहन | श्रक्तिकुमार |     |
| प्रकाम                                       | or or   | OA,<br>UA, | 20              | 24    | es*                | 9                | N<br>W           | w           | 8        | ñ            |     |

इस प्रकार मेवाड़ का प्राचीन इतिहास भारत के अन्य राजवंशों के समान श्रंथकार में ही है। मेवाड़ में प्राचीन शोध का काम भी वहुत कम हुआ है श्रीर भोमट के इलाक़े में इस वंश के राजाओं के श्राहोर, भाडेर श्रादि कई प्राचीन स्थान हैं, परंतु वह प्रदेश पहाड़ियों से भरा हुश्रा होने के कारण श्रव तक किसी प्राचीन शोधक का उधर जाना ही नहीं हुश्रा। उक्ष वंश के राजा शीलादित्य का सामोली गांव का वि० सं० ७०३ (ई० स० ६४६) का शिलालेख मुभे अनायास ही प्राप्त हुश्रा था। ऐसी दशा में श्रव तक के शोध से इस वंश का जो कुछ प्राचीन इतिहास उपलब्ध हुश्रा, उसको पाठकों के सामने रखने का प्रयक्ष किया जाता है।

## गुहिल (गुहदत्त )

हम ऊपर बतला चुके हैं कि गुहिल (गुहदत्त ) से पूर्व का जो इतिहास कर्नल ठाँड ने लिखा है वह—जैनों की श्रानिश्चित कथाश्रों पर विश्वास कर मेवाड़ की ख्यातों तथा 'राजप्रशस्ति महाकाव्य' में लिखे हुए गुहिल के पूर्वजों का, जिनका वलभीपुर से कोई संबंध न था, उन्होंने श्रम से काठियावाड़ में राज्य करना मान लिया है—सर्वथा किल्पत है। उदयपुर राज्य से मिले हुए शिलालेखों में गुहिल (गुहदत्त, गुहादित्य) से वंशावली प्रारंभ होती है।

शिलालेखों में गुहिल (गुहदत्त ) का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता, परंतु ई० स० १८६६ (वि० सं० १६२६ ) में उसके २००० से श्रिधिक चांदी के सिक्के आगरे से गड़े हुए मिले, जिनपर 'श्रीगुहिल' लेख हैं । ये सिक्के श्राकार में छोटे हैं और मिस्टर कार्लाइल ने श्रार्कियालॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इनका सविस्तर वर्णन किया है। उनसे यही ज्ञात होता है कि गुहिल एक स्वतंत्र राजा था।

<sup>(</sup>१) क; आ. स. रि; जि० ४, ए० १४। नरवर से एक सिक्का जनरल किंगहाम को ऐसा मिला जिसपर 'श्रीगृहिलपित' लेख हैं (बंगा. ए. सो. ज; ई० स० १६६४, ए० १२२)। उक्र सिक्के के लेख की लिपि गुहिल के आगरे के सिक्कों की लिपि से मिलसी हुई हैं। जनरल किंगहाम ने उस सिक्के को हूण राजा तोरमाण के एक्र मिहिरकुल के किसी वंशज का होना अनुमान किया जो ठीक नहीं हैं, क्योंकि 'गृहिलपित' नाम नहीं, किंगु केवल उपनाम है जिसका अर्थ 'गुहिलवंभियों का स्वामी या अग्रमणी' होता है। अतः संभव है कि वह सिक्का भी गुहिल के किसी वंशज का हो।



## विशामि

राजपूताने के इतिहास के स्थार्था प्राहरों से निवेदते हैं कि वे इस खंड की जिल्द अभी न बंपवानें, वर्ष कि दूसरे खंड में जहां पहली जिल्द समाप्त की जावणी वहां उत्तका तुष्वपृष्ठ, समर्पण पत्र, मृभिका, विषय-मृत्री, विद्यास्त्री, नामानुकलिका, शुद्धिपत्र तथा उक्त जिल्द सं संबंध रखनेवाले नक्हों एवं चित्र देकर सूचित करेंगे कि उन नक्हों तथा चित्रों को अमुक-अमुक स्थान पर लगाकर जिल्द बंपवानें। सब खंड ख़रीदनेवालों को ही यह इति हास मिल सकेगा और पृथक् पृथक् खंड नहीं वेचे जावेंगे।

ण्यापस्तक आर कुदन